প্ৰকাহাক ----

नाथूराम प्रेमी, मन्त्री— माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, हीरावाग, पो॰ गिरगॉव, वम्बई।



सिर्फ भूमिका और अनुक्रमणिका आदिके मुद्रक—

मगेश नरायण कुळकर्णी,

कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस,

३१८ ए, ठाकुद्वार, वम्बई ।
और शेष सपूर्ण पुस्तकके मुद्रक—

ए० वोस, इडियन प्रेस

लिमिटेड, बनारस केण्ट।

## निवेदन

--:0:---

दिगम्बर जैन सम्प्रदायके शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिलेखों और प्रन्यप्रशस्ति-योंमें जैनधमें और जैन समाज के इतिहासकी विपुल सामग्री विखरी हुई पड़ी है जिसको एकत्रित करनेकी बहुत है बड़ी आवश्यकता है। जब तक 'जैनहितेषी' निकलता रहा, तब तक में बराबर जैनसमाज के शुभिनन्तकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूँ। परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ है और जो कुछ थोदासा इधर उधरसे हुआ भी है वह नहीं होनेके बराबर है।

वदी प्रसन्नताकी वात है कि वायू हीरालालजीकी कृपा और निस्तार्थ सेवासे आज मेरी एक वहुत पुरानी इच्छा सफल हो रही है और जैन शिलालेखसंप्रहका यह प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। वायू हीरालालजी इतिहासके प्रेमी और परिश्रमशील विद्वान् हैं। उनके द्वारा मुझे वदी वदी आशायें हैं। वे संस्कृतके एम॰ ए॰ है। इलाहावाद यूनीविस्टीकी ओरसे उन्हें दो वप तक रिसर्च स्काल- शिंप मिल चुकी है और इस समय अमरावतीके किंग एडवर्ड कालेजमें वे संस्कृत तके प्रोफेसर हैं। कारंजाके जनशाख्रमण्डारोंका एक अन्वेपणात्मक विस्तृत सूचीपत्र सी॰ पी॰ गवनमेण्टकी ओरसे आपने ही तैयार किया था, जो मुद्रित हो चुका है। आपकी इच्छा है कि शिलालेखसंप्रहके और भी कई भाग प्रकाशित किये जाय और उनके सम्पादनका भार भी आप ही लेना चाहते हैं। मुझे आशा है कि माणिकचन्द्र-प्रन्थमालकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान आगेके भागोंको भी प्रकाशित करनेका श्रेय सम्पादन करेगी। अस्तव्यस्त और जीणशीण अवस्थामें पदे हुए जैन इतिहासके साधनोंको अच्छे रूपमें प्रकाशित करना बढ़े ही पुण्यका कार्य है।

निवेदक—ं नाथुराम प्रेमी

## विपय-सूची

## **→>**•€4

| Preface   |                 |                       |           |           |           | पृ०     |
|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| प्राथमिक  | वक्तव्य         |                       |           |           |           |         |
| भूमिका    | -( श्रवणत्रेला) | लके स्मारक            | ត )       | •         | •         | १–१६२   |
|           | चन्द्रगिरि      | •                     | ••        | •         |           | 3-95    |
|           | विन्ध्यगिरि     | • •                   | ••        | ••        | •         | 95-80   |
|           | श्रवणवेल्गोर    | ठ नगर                 | ••        |           | ••        | 82-40   |
|           | श्रवणवेल्गोर    | क्ते आसपा             | सके त्राम | •         |           | 40-48   |
|           | हेखोंकी ऐति     | तेहासिक उप            | ययोगिता व | व भिन्न २ | राजवश     | 48-992  |
|           | लेलॉना मूर      | ठ प्रयोजन             |           |           | ••        | 993-923 |
|           | छेखों से तत     | जलीन दूध <sup>न</sup> | के भावका  | अनुमान    | •••       | 922-923 |
|           | आचायोंकी        | वशावली                | •         |           | ••        | 924-988 |
|           | सघ, गण,         | गच्छ और               | वलि भेद   |           |           | 188-186 |
|           | आचार्योकी       | नामावली               | •         |           | •••       | १४९-१६२ |
| स्रेख—    |                 | •••                   |           | •••       | ••        | १–४२७   |
|           | चन्द्रगिरिके    | शिलालेख               | ••        | •         |           | 9-944   |
|           | विन्ध्यगिरिवे   | त्रीठाठेख             | ••        | •         |           | 945-232 |
|           | श्रवणवेल्गोर    | ठ नगरमें के           | छेख       |           | ••        | 253-565 |
|           | श्रवणवेल्गोर    | क्रे आसपा             | सके छेख   | •         | ••        | 268-266 |
|           | अवणवेल्गोर      | ठ और आस               | सपासके या | मोंके अव  | शिष्ट लेख | ४९४-१०६ |
|           | अवशिष्ट छेर     | बोंके समय             | का अनुम   | न         | •         | 303-304 |
| अनुक्रमणि | का १            | •                     | •••       | ••        | •••       | 9-98    |
| अनुक्रमणि | ोका २           | •                     | •         | •••       | •••       | 36-06   |

## माचीन शिलालेख-संग्रह —



श्री मोदी वालचन्द्रजी (लेखक के पिता)

दिन्या अत्यन्त परिश्रम करके मुझे जो कुछ विद्यादान व धार्मिक ज्ञान दिलाया है, उसीके फल्करूप यह प्रथम मेंट आपके करकमलोंमें सादर समर्पित है। अपका पुत्र, हीरालाल

#### **PREFACE**

The inscriptions at Sravana Belgola were first collected and published by Mr. B Lewis Rice, CLE, M.R.A.S, Director of Archaeological Researches in Mysore, as far back as 1889. A thoroughly revised and enlarged edition of the same was brought out by the late Director of Mysore Archaeological Researches, Práktana Vimarsha Vichakshana Rao Bahadur R Narsinhachar, M.A., M.R.A.S. While the first edition contained only 144 inscriptions, Rao Bahadur Narsinhachar has brought to light hundreds of other inscriptions from the same locality and his edition contains no less than 500 of them. The site may now be said to be more or less thoroughly explored.

These inscriptions have a peculiar interest for the historian in so far as all of them are associated in one way or another with the Jain Religion Interest in historical researches has of late been awakened in almost all the important communities of India and it is a happy augury of the times that the Directors of the Manikachandra Digambara Jain Granthamala have decided to include in their distinguished series a set of volumes bringing together in a handy form, all the known inscriptions of the Digambara Jains, thus facilitating the work of the future Jain Historian. It was thought suitable and convenient to start this series with a volume of Sravana Belgola inscriptions and the work was entrusted to me

The present edition is based upon the above mentioned two editions. It has, thus, nothing new to offer to the scholar, but to the general reader, who is interested in Jain History but who for one reason or another can not go to the previous costly editions in Roman and Kanarese characters, this edition has a few advantages. The text of the inscriptions is here presented for the first time in Devanagan characters, the numbers of the inscriptions in the previous

two editions have been given and the verses have been numbered to facilitate reference, the substance of the inscriptions having portions of Kanarese in them has been given in Hindi, all the important information about Sravana Belgola and its surroundings, as contained in the previous two editions is given in the introduction and the historical importance of the inscriptions from the Jain point of view is more thoroughly discussed and the index of the names of Jain monks, poets and works has been separated from the general index.

My sincere thanks are due to the Mysore Government and its distinguished Directors of Archaeology, mentioned above, without whose previous labours this edition would have been impossible and to Pandit Nathuram Premi, the able Secretary of the Manikachandra Digambara Jaina Granthamala without whose initiative and encouragement the work would have never been undertaken.

AMRAOTI, King Edward College, March 21st 1928

HIRALAL

## प्राथमिक वक्तव्य

ちゅうのなん

श्रवण वेलाल के शिलालेख सबसे प्रथम मैसूर सरकार की कृपासे सन्
१८८९ में प्रकाशित हुए थे। मैसूर पुरातत्त्विभाग के तत्कालीन अधिकारी
छहस राइस साहय ने उस समय श्रवण वेल्गुल के १४४ लेखों का संग्रह प्रकाशित किया। इस सग्रह की भूमिका में राइस साहयने पहले पहल इन लेखों
के साहित्य-सौन्दर्य व ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्व-समाज का ध्यान
आकर्षित किया व चन्द्रगुप्त और भद्रवाहु वाले प्रश्न का विस्तृत विवेचन कर
वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि चन्द्रगुप्त ने यथार्यत भद्रवाहु मुनिसे दीक्षा ली
थी व लेख नं० १ उन्हीं का स्मारक है। तबसे इस प्रश्न पर विद्वानों में वरावर
यादविवाद होता आया है। उक्त सग्रह का दूसरा सस्करण अभी मन्
१९२२ इस्त्री में प्रकाशित हुआ है। इस सग्रह के रचयिता प्राक्तनविमर्पविचक्षण राव बहादुर आर० नर्रासहाचारजी हैं, जिन्होंने श्रवगवेल्गोल के
मव लेखों की पुन: स्क्ष्मत जॉच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सैकडों
लेखों का पता लगाया। इस सस्करण में उन्होंने पाँच सौ लेखों का
संग्रह किया है व एक विस्तृत व विश्वद भूमिका में वहां के समस्त स्मारकों
का वर्णन व लेखों के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन किया है।

किन्तु ये सप्रह कनाढी व रोमन लिपिमे प्रकाशित किये जाने य यहुमूल्य होनेके कारण यहुतसे इतिहासप्रेमियों को उनसे कुछ लाम न हो
मका और अधिकाश जैन लेखक इनका उपयोग न कर मके। वास्तवमें इन
लेखोका परिशीलन किये विना आजकल जैन माहित्यिक, धार्मिक व राजनेतिक इतिहास के विपयमें कुछ लिखना एक प्रकारसे अनिधकार चेष्टा है,
क्योंकि ये लेख प्राय समस्त प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्यों के कृत्यों के प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जैन लेख जब
तक मंग्रह रूपमें प्रकाशित न हो जॉयगे तवतक प्रामाणिक जैन इतिहास
सतोपजनक रीति से नही लिखा जा सकता।

इसी आवश्यकता की भावना से प्रेरित होकर श्रीयुक्त प॰ नाथूरामजी प्रेमी ने सन् १९२४ में उक्त लेखोंका देवनागरी सस्करण तैयार करने का मुझसे अनुरोध किया। प्रयमत कार्य के भार का ध्यान करके मुझे इसे स्वीकार करने का साहस न हुआ किन्तु अन्तमें लाचार होकर वह कार्य हाथ में लेना ही पड़ा। सन १९२५ में कार्य प्रारम्भ हुआ। आशा की गई थी कि कुछ मासमें ही कार्य समाप्त हो जावेगा। किन्तु कार्य चड़ा होने व मेरे अलाहाबाद से अमरावती आ जाने के कारण वह आशा पूर्ण न हो सकी। अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं और समय बहुत लग गया। किन्तु हर्पका विषय है कि अन्ततः कार्य निार्वेद्व पूर्ण हो गया।

राइस साहव के संग्रह के १४४ लेखों की, श्रीयुक्त वाबू स्रजभानुजी वकील द्वारा कारी की हुई और पं॰ खगलिक्शीर जी मुख्तार द्वारा गुद्ध की हुई एक प्रेस कापी मुझे पं॰ नाथूरामजी द्वारा प्राप्त हुई। प्रथम यह विचार हुआ कि इन्ही लेखों में नये संस्करण के कुछ चुने हुए लेख सिमलित कर प्रथम संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय । किन्तु सूक्म विचार करने पर यह उचित न जैंचा। किसी न किसी दृष्टिसे सभी लेख आवश्यक जँचने लगे व लेखों का पाठ नये संस्करण के अनुसार रखना आव-स्यक प्रतीत हुआ। प्रस्तुत संप्रह में वड़े परिश्रम से पाठ शुद्ध कर उसे सर्वप्रकार मुलक अनुसार ही रक्ता है। पद्यमाक्षर भी मूलके अनुसार हैं यद्यि इससे कहीं कहीं शब्दों के रूप अपरिचित से हो गये हैं। किन्तु छापे की कठिनाई के कारण कनाड़ी भाषा के कुछ वर्णों का भिन्न स्वरूप यहाँ नही दर्शाया जा सका। उदाहरणार्थ, e, e को यहां ' ए ', o, o को 'ओ' r, r को 'र' व र, र, र. को 'ल' से ही स्चित किया है। मूक-शोधन में यथा-शक्ति कसर नहीं रक्खी गईं किन्तु फिर भी कुछ छोटी मोटी अञ्जिद्धिं आ ही गई हैं। उल्लेख के सुमीते के लिये लेखों की श्लोक संख्या दे दी गई है। यह वात पूर्व संस्करणों में नहीं है। जहाँ पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के पाटोंमें कुछ विचारणीय भिन्नता ज्ञात हुई वहाँ दूसरा पाठ फुटनोटमें दे दिया गया है। वहुत अच्छा होता यदि छेखों का पूरा अनुवाद दिया जा सकता किन्तु इससे ग्रंथका आकार बहुत वढ़ जाता। अतएव जिन छेखों में थोड़ी भी कनाड़ी आई है उनका हिन्दी भावार्थ देकर ही संतीप करना पढ़ा है। प्रयम १४४ लेख राइस साहव के कमानुसार रखकर पश्चात् का कम स्वतं-न्नतासे चाळ रक्ला गया है। कोष्टक में नये संस्करण के नम्त्रर दे दिये गये ेहें जिससे आवश्यकता होने पर पहले व दूसरे संस्करण से प्रसंगोपयोगी

ठेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पाँच लेख यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )में आ गये हैं व लेख नं० ३९४ और ४०१-४०६ विशेषोपयोगी न होने के कारण छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार दस लेखों की जो बचत हुई उनके स्थान में एपीग्राफिआ कर्नाटिका भाग ५ में से चुनकर दस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं।

मूमिका का वर्णनात्मक भाग सर्वथा रा॰ व॰ नरसिंहाचार के वर्णन के आघार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक व आचार्यों के सम्बन्ध का विवेचन बहुत कुछ स्वतंत्रता से किया गया है। गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना का समय निर्णय व शिलालेख नं १ का विवेचन नरसिंहाचारजी के मतसे कुछ भिन्न हुआ है।

अन्त में हम मैस्र सरकार व उनके पुरातत्त्व विभाग के सुयोग्य अधिकारी भूतपूर्व राइस साहब व रा० व० नरसिंहाचार के बहुत कृतज्ञ हैं। विना उनकी अपूर्व खोजों और अनुपम प्रयास के जैन इतिहास पर यह भारी प्रकाश पढ़ना व इस पुस्तक का प्रकाशित होना दु साध्य था। हम माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला के मन्नी पं० नाथूरामजी प्रेमी के विशेष रूपसे उपकृत हैं। आपके सस्नेह प्रेरण व अपार उत्साह क विना हमसे यह कार्य होना अशक्य था। आपने असाधारण विलम्ब होने पर भी धर्य रक्ता जिससे ग्रंथ सुचारूरूपसे सम्पादित हो सका। पुस्तक के—विशेषत कनाड़ी अंशो के—कम्पोर्जिंग व प्रूफ शोधन में प्रेसवारो को भारी कठिनाई और विलम्ब का साम्हना करना पढ़ा है किन्तु उन्होंने योग्यतापूर्वक इस कार्य को निवाहा। इस हेतु इडियन प्रेस, अलाहाबाद के मैनेजर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

मूसिका की अपूर्णताओं और श्रुटियों का ध्यान जितना स्वयं मुझे है उतना कदाचित हमारे उटार हृटय पाठकों को न होगा; किन्तु विषयकी ओर विद्वानों का लक्ष्य दिलाने के हेतु इन श्रुटियों में पड़ना भी आवश्यक था। यदि इस पुस्तक से जैन ऐतिहासिक प्रश्नों के हल करने में कुछ भी सहायता पहुँची तो में अपने को कृतार्य समझूँगा। यदि पाठनों ने चाहा और भनिष्य अनुकूल रहा तो दक्षिण भारत के जैन लेखोका दूसरा समह भी शीघ्र ही पाठकों की मेंट किया जायगा।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती, फाल्गुन शुक्का ७, स॰ १९८४.

हीरालाल

# शुद्धिपत्र (भू<sub>मिका</sub>)

|              |        | . ~                   |                              |
|--------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| मुष्ठ        | पक्ति  | अगुद्ध                | गुद                          |
| 3            | 4      | वेलाोल                | वेल्गोल                      |
| 49           | ঙ      | सहस्रना               | सहेखना                       |
| 96           | 9      | १६२४                  | 928                          |
| 900          | 9-3    | माघनन्दि आचार्यो      | माघनन्दि आदि आचार्यो         |
| 308          | 6      | जगदेव के              | जगदेव नामक                   |
| 992          | 93     | भटत                   | भरत                          |
| 926          | 9      | वीरट                  | वीर                          |
| 926          | 90     | पदावली                | पट्टावली                     |
| 934          | 94     | दयालपाल               | दयापाल                       |
| 945          | 8      | पुप्पनान्द            | पुष्पनन्दि                   |
|              |        | ( हेख )               |                              |
| २१           | 90     | चौड                   | चालुक्य                      |
| 28           | 90     | विष्णुवर्द्धनद्वारा   | विष्णुवर्द्धनके मत्री गंगराज |
| 88           | 2      | विष्णुवर्द्धन नरेश    | गगराज मत्री [द्वारा          |
| برب          | 93     | पद्यो                 | पंक्तियों                    |
| 986          | 98     | एरडु वहे वस्ति        | एरडुकट्टे वस्तिमें           |
| 940          | 99     | श्रा चामुण्डराज       | श्रीचामुण्डराज               |
| 964          | 96     | रामचल्ल नृप           | राचमछ नृप                    |
| 988          | 93     | कुलो . ङ्ग            | कुलोत्तुङ्ग                  |
| 500          | 3      | पण्डिताय्य            | पण्डिताय्यं                  |
| 282          | अन्तिम | न. ( ३५४ )            | न ४३४ (३५४)                  |
| ३१६          | 93     | 968                   | 986                          |
| ३१६          | 93     | 990                   | 988                          |
| 398          | 98     | २१९ (१२५)             | २१९ ( ११५ )<br>२५५ ( ४१४ )   |
| ३२७          | ε      | २५५ (४१३)             | २५५ ( ४१४ )                  |
| ₹ <b>0</b> 3 | Ś      | विजयराज्यय्य          | विजयराजय्य                   |
| ३७७          | 9      | ४७७ (३८६)             | ४७६ (३८६)                    |
| 364          | १० वीं | पक्तिके पश्चात् छेखाक | ४९१ छट गया है।               |

## भूमिकामें प्रयुक्त संकेताक्षर

इ. ए.=इडियन एन्टीकेरी।

ए. इ.=एपीग्राफिआ इंडिका।

ए. क.=एपीत्राफिआ कर्नाटिका।

मे. आ. रि.=मैसूर आर्किलाजीकल रिपोर्ट ।

सा. इ. इ.=साउथ इडियन इन्स्किपशन्स।



श्री गोम्मदेश (बाह्बलि रे ( अवन्वेह्नोत्स्री सुन्य सूर्वे )

## श्रवणवेलोलि के समस्त

समस्त दिचया भारत में ऐसे वहुत ही कम स्मिन् होंगे जे प्राकृतिक सीन्दर्थ में, प्राचीन कारीगरी के नमूनों में व धार्मिं श्रीर ऐतिहासिक स्मृतियों में 'श्रवयावेल्गुल' की वरावरी कर सकें। श्रार्थ जाति श्रीर विशेषत जैन जाति की लगभग अटाई हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल श्रीर रमयीक मन्दिरों, श्रद्धन्त प्राचीन गुफाओं, श्रनुपम उत्कृष्ट मृक्तियों व सैकडों शिलालेखों में श्रद्धित पाया जाता है। यहाँ की भूमि अनेक मुनि-महात्माओं की तपस्या से पवित्र, श्रनेक धर्म निष्ठ यात्रियों की भक्ति से पूजित श्रीर श्रनेक नरेशों श्रीर सम्राटों के दान से श्रलकृत श्रीर इतिहास में प्रसिद्ध हुई है।

यहाँ की धार्मिकता इस स्थान के नाम में ही गर्भित है। 'श्रवण' (श्रमण ) नाम जैन मुनि का-है श्रीर 'वेल्गुल' कनाडा भाषा के 'वेल' श्रीर 'गुल' दो शब्दों से बना है। 'वेल' का श्रयं धवल व श्वेत होता है श्रीर 'गुल' (गेल) 'कोल' का श्रय- भ्रश है जिसका अर्थ सरोवर है। इस शकार श्रवणवेल्गुल का श्रयं जैन मुनियों का धवल-सरोवर होता है। इसका तात्पर्य संभवत. उम रमणीक सरोवर से है जो श्राम के वीचोंवीच श्रव भी इस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। सात-श्राठ सी

वप पुराने क्रुछ लेखों में भी इस स्थान का नाम श्वेत सरीवर, धवलसर: व धवलसरीवर पाये जाते हैं \*।

'बेल्गोल' नाम लगभग सातवीं शताब्दि के एक लेख में आता है,† और लगभग आठवीं शताब्दि के एक दूसरे लेख में इसका नाम 'बेल्गोल' पाया जाता है‡। इनसे पीछे के अनेक लेखों में बेलगुल, बेलगुल और बेलुगुल नाम पाये जाते हैं। एक लेख में 'देवर बेल्गोल' नाम भी पाया जाता है§ जिसका अर्थ होता है देव का (जिनदेव का) बेल्गोल। अवण्यबेल्गोल के आसपास दो और बेल्गोल नाम के खान हैं जो हले-बेल्गोल और कोहि-बेल्गोल कहलाते हैं। गोम्मटेश्वर की विशाल मूर्त्ति के कारण इसका नाम गोम्मटपुर भी है +। कुछ अर्वाचीन लेखों में दिल्गण काशी नाम से भी इस तीर्थ-खान का उल्लेख हुआ है ×।

श्रवणबेलोल प्राम मैसूर प्रान्त में हासन ज़िले के चेन्नरा-यपाटन तालुकों में दो सुन्दर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इनमें से बड़ी पहाड़ी (दोड़वेट्ट) जो प्राम से दिचल की ग्रेर है 'विन्ध्यगिरि' कहलाती है। इसी पहाडी पर गोम्मटेश्वर की वह विशाल मूर्त्ति स्थापित है जो कोसों की दूरी से यात्रियों की दृष्टि इस पवित्र स्थान की ग्रोर ग्राकर्षित करती है। इसके

<sup>॰</sup> देखो लेख नं० ४४ ग्रीर १०८. † देखो लेख नं० १७-१८

<sup>‡</sup> देखो लेख नं० २४. \$ देखो लेख नं , १४०

<sup>+</sup>देखो लेख नं० १२८, १३७. × देखो लेख नं० ३४४, ४८१.

अतिरिक्त कुछ विस्तयाँ (जिन-मिन्दर) भी इस पहाड़ी पर हैं। दूसरी छोटी पहाडी (चिक्क वेट्ट), जो प्राम से उत्तर की ग्रेर है, चन्द्रगिरि के नाम से प्रख्यात है। अधिकांश ग्रीर प्राचीनतम लेख ग्रीर विस्तयाँ इसी पहाड़ी पर हैं। कुछ मिन्दर, लेख ग्रादि प्राम की सीमा के भीतर हैं ग्रीर शेष अवणवेलोल के ग्रास-पास के ग्रामों में हैं। श्रत यहाँ के समस्त प्राचीन स्मारकों का वर्णन इन चार शीर्षकों में करना ठींक होगा—(१) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, (३) श्रवण वेलोल (खास) ग्रीर (४) श्रास-पास के ग्राम। लेख नं० ३५४ के श्रनुसार श्रवणवेलोल के समस्त मिन्दरों की मख्या ३२ है ग्रर्थात् ग्राठ विन्ध्यगिरि पर, सोलह चन्द्रगिरि पर ग्रीर श्राठ ग्राम में। पर लेख में इन विस्तयों के नाम नहीं दिये गये।

### चन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि पर्वत समुद्र-तल से ३,०५२ फुट की ऊँचाई पर है। प्राचीनतम लेखों में इस पर्वत का नाम कटवप्र\* (संस्कृत) व कस्वप्पु या कस्वप्पु† (कनाडी) पाया जाता है। तीर्थ-गिरि श्रीर ऋषि-गिरि नाम से भी यह पहाड़ी प्रसिद्ध रही हैं‡। इस्त्रेत्रहादेव मन्दिर की छोड़ इस पर्वत पर के शेष सव

<sup>-</sup> देखो लेख न० १, २७, २८, २६, ३३, १४२, १४६, १८६

<sup>†</sup> देखेा लेग्न न० ३४, ३४, १६०, १६१

<sup>🕇</sup> देखेा लेख नं० ३४, ३४

जिनालय एक दीवाल के घेरे के भीतर प्रतिष्ठित हैं। इस घेरे की उत्कृष्ट लम्बाई ५०० फुट श्रीर चौड़ाई २२५ फुट है। सब मिन्दर द्राविड़ी ढड्ग के बने हुए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन मिन्दर ईसा की श्राठवीं शताब्दि का प्रतीत होता है। घेरे के भीतर के मिन्दरों की सख्या १३ है। सभी मिन्दरों का ढड्ग प्राय: एक सा ही है। सभी में साधारणतः एक गर्भगृह, एक सुखनासि खुला या घरा हुन्या, श्रीर एक नवरङ्ग रहता है। नीचे इस पहाड़ी के सब मिन्दरों व श्रन्य प्राचीन स्मारकों का सूहम वर्णन दिया जाता है:—

१ पाश्वनाथ बस्ति—इस सुन्दर श्रीर विशाल मन्दिर की लम्बाई-चौड़ाई ५६×२६ फुट है। दरवाजे भारी हैं। नवरङ्ग श्रीर सामने के दरवाजे के दोनों श्रीर वरामदे बने हुए हैं। वाहरी दीवाले स्तम्भी श्रीर छोटी-छोटी गुम्मटों से सजी हुई हैं। सप्तफाणी नाग की छाया के नीचे भगवान पार्श्वनाथ की १५ फुट ऊँची मनोझ मूर्त्ति है। इस पर्वत पर यही मूर्त्ति सबसे विशाल है। सामने बहुत् श्रीर सुन्दर मानस्तस्भ खड़ा हुश्रा है जिसके चारो मुखें पर यच-यचि-णिश्रों की मूर्त्तियाँ खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस मन्दिर के निर्माण का ठीक समय क्या है। नवरङ्ग मे एक वडा भारी लेख खुदा हुश्रा है (लेख नं० ५४) जिसमे शक सं० १०५० में मिल्लिण-मलधार देव के समाधि-मरण का संवाद है। पर मन्दिर के निर्माण के विषय की कोई वार्ता

लेख में नहीं पाई जाती। यहाँ के मानस्तम्म के विषय में अनन्त कवि-कृत कनाड़ी भाषा के 'वेलगालद गाम्मटेश्वर-चित' नामक कान्य में कहा गया है कि उक्त मानस्तम्भ मैसूर के चिक्त देव-राज ब्रोडियर नामक राजा (१६७२-१७०४ ईस्वी) के समय में पुट्टैय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया गया था। इसी कान्य के अनुसार मन्दिर की वाहरी दीवाल भी इसी सेठ ने वनवाई थी। यह कान्य लगभग डेड सै। वर्ष पुराना है।

२ कत्तले वस्ति-चन्द्रगिरि पर्वत पर यह मन्दिर सवसे भारी है। इसकी लम्बाई-चैाडाई १२४×४० फुट है। गर्भगृह के चारों थ्रोर प्रदिचिया है। नवरङ्ग से सटा हुन्ना एक मुखमण्डप ( सभा-भवन ) भी है छौर एक वाहरी वरासदा भी। सामने के दरवाजे के श्रतिरिक्त इस सारे विशाल भवन मे श्रीर कोई खिड़िकयाँ व दरवाजे नहीं हैं। वाहरी ऊँची दोवाल के कारण उस एक सामने के दरवाजे से भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता । इसी से इस मन्दिर का नाम कत्तले वस्ति ( अन्धकार का मन्दिर ) पड़ा है। वरा-मदे मे पद्मावती देवी की मूर्त्ति है। जान पड़ता है, इसी से इस मन्दिर का नाम पद्मावतीविस्त भो पड़ गया है। मन्दिर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का जो मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है। इससे जान पड़ता है कि किसी समय यह मन्दिर शिखर-बद्ध रहा है।

मूलनायक श्री त्रादिनाथ भगवान् की छः फुट ऊँची पद्मासन मूर्त्ति वड़ी ही हृदय-प्राही है। दोनों वाजुस्रो पर दो चौरी-वाहक खड़े हैं। मन्दिर के ऊपर दूसरा खण्ड भी है पर वह जीर्यो अवस्था सें होने के कारण वन्द कर दिया गया है। सभा-भवन के बाहरी ईशान कीए पर से ऊपर की सीढ़ियाँ गई हैं। कहा जाता है कि महोत्सव के समय ऊपर प्रतिष्ठित स्त्रियों के बैठने का प्रवन्ध रहता था। ग्रादीश्वर भगवान के सिंहासन पर जो लेख है (नं० ६४) उससे ज्ञात होता है कि इस वस्ति को होयूसल-नरेश विष्णुवर्द्धन के सेनापति गङ्ग-राज ने अपनी मातृश्री पोचच्चे के हेतु निर्माण कराया था। इससे इसका निर्माण-काल सन् १११८ के लगभग सिद्ध होता है। सभा-भवन पीछे निर्मापित हुन्रा जान पड़ता है। इसका जीर्णोद्धार लगभग ७० वर्ष हुए मैसूरराजकुल की दो महि-लाग्रीं-देवीरम्मणि श्रीर केम्पम्मणि-द्वारा हुग्रा है। यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस पर्वत पर केवल यही एक मन्दिर है जिसके गर्भगृह के चारो स्रोर प्रदिचया भी है।

३ चन्द्रगुप्त बस्ति—यह चंद्रगिरि पर्वत पर सबसे छोटा जिनालय है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई केवल २२ × १६ फुट है: इसमें लगातार तीन कोठे हैं छीर सामने वरामदा है। बीच के कोठे में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्त्ति है छीर दायें-, बायें वाले कोठों में क्रमशः पद्मावती छीर कुष्माण्डिनी देवी की मूर्त्तियाँ हैं। वरामदे के दाहने छोर पर धरग्रोन्द्रयच छीर

वायें छोर पर सर्वोह्वयच की मूर्तियां हैं। सभी मूर्तियाँ पद्मासन हैं। वरामदे के सम्मुख जो वहुत ही सुन्दर प्रतीली (दरवाजा) है वह पीछे निर्मापित हुआ है। इसकी कारी-गरी देखने योग्य है। घेरे के पत्थरी पर जाली का काम. जिस पर श्रुतकेविल भद्रवाहु धीर मार्च सम्राट् चन्द्रगुप्त के कुछ जीवन-दृश्य खुदे हुए हैं, श्रपूर्व काशल का नमूना है। जाली पर एक जगह 'दासीज:' ऐसा लेख है जो इस प्रवेाली के वनानेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम के एक व्यक्ति ने लेख नं० ५० उत्कीर्य किया है। यह लेख गक सं० १०६८ का है। यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही हों ता यह प्रतेाली शक सं० १०६८ के लगभग की वनी सिद्ध होती है। उपर्युक्त लेख की लिपि भी इसी समय की ज्ञात होती है। मन्दिर के दोने। वाजुओं के कोठों पर छोटे खुदाबदार शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन में चेत्र-पाल की खापना है जिनके सिंहामन पर कुछ लेख भी है। इस मन्दिर का नाम चन्द्रगुप्त-त्रिक्त पड्ने का कारण यह वतलाया जाता है कि इसे स्वयं महाराज चन्द्रगुम मौर्य ने निर्माण कराया था। इसमें सन्देह नहीं कि इस मन्दिर की इमारत इस पर्वत के प्राचीनतम स्मारकों में से है।

४ शान्तिनाथ वस्ति—यह छोटा सा जिनालय २४ × १६ फुट लम्बा-चीडा है। इसकी दीवालें। श्रीर छत पर श्रमी तक चित्रकारी के निगान हैं। शान्तिनाथ स्वामी की मूर्ति खङ्गासन ११ फुट ऊँची है। मन्दिर के वनने का समय ज्ञात नहीं।

५ सुपार्थनाथ बस्ति—इस मन्दिर की लम्बाई-चौडाई २५ × १४ फुट है। सुपार्श्वनाथ स्वामी की पद्मा-सन मूर्त्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तफणी नाग की छाया हो रही है। मन्दिर के बनने के विषय की कोई वार्त्ता विदित नहीं है।

ई चन्द्रप्रभ बस्ति—इस मन्दिर का चेत्रफल ४२ × २५ फुट है। चन्द्रअभखामी की पद्मासन मूर्ति, तीन फुट ऊँची है। सुखनासि में उक्त तीर्थंकर के यच श्रीरं यिचिणी श्याम श्रीर ज्वालामालिनि विराजमान हैं। मन्दिर के सामने एक चट्टान पर 'सिवमारन बसदि' (२५६) ऐसा लेख है। इस लेख की लिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः उसमें गङ्गनरेश शिवमार द्वितीय, श्रीपुरुष के पुत्र, का उल्लेख है। शिवमार के द्वारा जिस 'वसदि' (बिस्त ) के बनने का लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही चन्द्रप्रभ-त्रस्ति हो; क्योंकि इसके निकट श्रन्य श्रीर कोई विस्त नहीं है। यिद यह श्रनुमान ठीक हो तो यह विस्त सन् ८०० ईस्ती के लगभग की सिद्ध होती है।

९ चासुण्डराथ बस्ति—यह विशाल भवन बनावट श्रीर सजावट मे इस पर्वत पर सबसे सुन्दर है। इसकी लम्बाई-चै।डाई ६८ × ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड श्रीर

एक सुन्दर गुम्मट भी है। इसमे नेमिनाथ खामी की पाँच फुट ऊँची मनोहर प्रतिमा है। गर्भगृह के दरवाने पर दोनें। वाजुश्रों पर कमश: यच सर्वाह श्रीर यचियी कुष्माण्डिनी की मूर्त्तियाँ हैं। बाहरी दोवाले स्तम्भी, आलो श्रीर उत्कीर्य या उचेली हुई प्रतिमात्री से प्रलकृत हैं। वाहरी दरवाजे की दोने। वाजुओं पर नीचे की ग्रेगर' ग्रीचासुएडराज माडिसिद' ( २२३ ) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह विस्त स्वयं गङ्गनरेश राचमल के मन्त्री चामुण्डराज ने निर्माण कराई थी श्रीर उसका समय स्नर ईस्वो के लगभग होना चाहियं। पर नेमिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख हैं (६६) कि गङ्गराज सेनापित के पुत्र 'एचण' ने त्रैलोक्यर जन मन्दिर अपरनाम वेाप्पण्वेत्यालय निर्माण कराया था। यह लेख सन् ११३८ के लगभग का अनुमान किया जाता है। ऐसा प्रवीत होता है कि एचण का निर्माण कराया हुआ चैलालय कोई अन्य रहा होगा जो श्रव ध्वंस हो गया है श्रीर यह नेमिनाथ म्वामी की प्रतिमा वहीं से लाकर इस विस्त में विराजमान करा दी गई है। मन्दिर के ऊपर के खण्ड में एक पार्श्वनाथ भगवान की तीन फुट ऊँची मृत्ति है। उनके सिंहासन पर लेख है (नं० ६७) कि चासुण्डराज मन्त्रो के पुत्र जिनदेव ने वेल्गाल में एक जिन-भवन निर्माण कराया। अनुमान किया जाता है कि इस लेख का तात्पर्य मन्दिर के इसी ऊपरी भाग से हैं जो नीचे के खण्ड से कुछ पीछे वना होगा।

ट शासन बस्ति—मन्दिर के दरवाजे पर जा लेख शासन नं० ५.६) है, जान पड़ता है, उसी से इसका नाम शासनविस्त पडा है। इसकी लम्वाई-चौड़ाई ५५ × २६ फुट है। गर्भगृह में त्रादिनाय भगवान की पॉच फुट ऊँची मूर्त्ति है जिसके दोनों स्रोर चौरी वाहक खड़े हुए हैं। सुखनासि मे यत्त यत्तिगी गोमुख श्रीर चक्रेश्वरी की प्रतिमाएँ हैं। बाहरी दीवालों में स्तम्भो श्रीर श्रालों की सजावट है। बीच-बीच मे प्रतिमाएँ भी उत्कीर्ध हैं। श्रादिनाथ खामी के सिंहासन पर लेख है (नं० ६५) कि इस मन्दिर की गङ्गराज सेनापति ने "इन्दिराकुलगृह" नाम से निर्माण कराया। दर-वाजे पर के लेख में समाचार है कि शक सं० १०३-६ फाल्गुगा सुदि ५ को गड़राज ने 'परम' नाम के ग्राम का दान दिया। यह प्राम उन्हे विष्णुवर्द्धन नरेश से मिला था। इसी समय से कुछ पूर्व मन्दिर बना होगा।

दं सिक्जगण्णबस्ति—इसकी लम्बाई-चै। इहं ३२ × १६ फुट है। इसमे अनन्तनाथ खामी की साढे तीन फुट ऊँची प्रतिमा है। बाहरी दीवाल के आसपास फूलदार चित्रकारी के पत्थरों का घेरा है। मन्दिर के नाम से अनुमान होता है कि, उसे किसी मिजिगण्ण नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया होगा। पर समय निश्चित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

१० **एरडुकट्टेनस्ति**—इस मन्दिर का नाम उसके दायों और वायों वाजू पर की सीढियों पर से पडा है। इसकी

लम्बाई-चैड़ाई ४५ × २६ फुट है। श्रादिनाथ स्वामी की मृति पाँच फुट ऊँची है श्रीर प्रभावली से श्रलंकृत है। दोनो श्रोर चौरी-वाहक खड़े हैं। गर्भगृह के वाहर सुखनासि में यच श्रीर यचिणी की मृति याँ हैं। श्रादिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है (न० ६३) कि इस मन्दिर को गङ्ग-राज सेनापति की भार्यो लच्मी ने निर्माण कराया था।—

११ सवितगन्धवारणवस्ति—होय्सलनरेश विष्णुवर्द्धन की रानी का नाम शान्तल देवी श्रीर उपनाम 'सवितगन्धवारण' (सौतों के लिए मत्त हाथी) था। इसी पर से
इस मन्दिर का यह नाम पड़ा है। साधारणत इसे गन्धवारण-वस्ति कहते हैं। मन्दिर विशाल है जिसकी लम्बाईवाराई ६-४ ३५ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूर्ति
प्रभावली-संयुक्त पाँच फुट ऊँची है। दोनों श्रीर दो चौरीवाहक खड़े हैं। सुखनासि में यन्त यन्तिणी किम्पुरूप श्रीर
महामानसि की मूर्तियाँ हैं। गर्भगृह के ऊपर एक श्रच्छी
गुम्मट है। वाहरी दीवालें स्तम्भो से श्रलकृत हैं। दरवाजे
पर के लेख (नं० ५६) श्रीर शान्तिनाथ स्वामी के सिंहासन
पर के लेख (नं० ६२) से विदित होता है कि इस वस्ति की
विष्णुवर्द्धन नरेश की रानी शान्तल देवी ने शक सं० १०४४
में निर्माण कराया था।

१२ तेरिनबस्ति—इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ (तेरु) के भ्राकार की इमारत वनी हुई है। इसी से इसका नाम तेरिन शिल पड़ा है। इसमे वाहुविल खामी की मूर्ति है। इसी से इसे वाहुबिल बिल भी कहते हैं। इसकी लम्बाई चैड़ाई ७० × २६ फुट है। बाहुबिल खामी की मूर्ति पाँच फुट ऊँची है। सन्मुख के रथाकार मन्दिर पर चारो ग्रोर बावन जिन-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। मन्दिर दो प्रकार के होते हैं नन्दी-श्वर श्रोर मेरा। उक्त रथाकार मन्दिर नन्दीश्वर प्रकार का कहा जाता है। इस पर के लेख (नं० १३७ शक सं० १०३८) से विदित होता है कि इस मन्दिर श्रीर बिल को विष्णुवर्द्धन नरेश के समय के पोय्सल सेठ की माता माचिकव्ये ग्रीर नेमि सेठ की माता शान्तिकव्ये ने निर्माण कराया था।

१३ शान्तीप्रवर बस्ति—इसकी लम्बाई-चौड़ाई ५६ ×३० फुट है। यह मन्दिर ऊँची सतह पर बना हुआ है। इसकी गुम्मट पर अच्छी कारीगरी है। गर्भगृह के बाहर सुखनासि में यच-यचिग्री की मूर्त्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल के मध्य-भाग में एक आला है जिसमे एक खड़ासन जिन-मूर्त्ति खुदी हुई है। इस मन्दिर को कब और किसने निर्माण कराया, यह निश्चय नहीं हो सका है।

१४ कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ — यह विशाल सम्भ चन्द्रगिरि पर्वत पर को घेरे को दिलाणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित है। इसको शिखर पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिमा वेराजमान है। इसकी पीठिका आठों दिशाओं मे आठ इस्तियों पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल थोडे से ही हाथी

रह गये हैं। स्तम्भ के चारों ग्रोर एक लेख है (नं० ३८) (५€) जो गङ्गनरेश मारसिंह द्वितीय की मृत्यु का स्मारक है। इस राजा की मृत्यु सन् स्७४ ईस्त्री में हुई थी। ग्रत यह स्तम्भ इससे पहले का सिद्ध होता है।

१५ महानयमी मण्डप—कत्तले विस्त के गर्भगृह के दिल्लाण की श्रोर दे। सुन्दर पूर्व-मुख चतुस्तम्भ मण्डप वने हुए हैं। दोनों के मध्य मे एक एक लेखयुक्त स्तम्भ है। उत्तर की श्रोर के मण्डप के स्तम्भ की वनावट बहुत सुन्दर है। उसका गुम्मटाकार शिखर बहुत ही दर्शनीय है। उस पर के लेख न० ४२ (६६) मे नयकी ित्त श्राचार्य के समाधि-मरण का संवाद है जो मन् ११७६ मे हुश्रा। यह स्तम्भ उनके एक श्रावक शिष्य नागदेव मन्त्री ने ध्यापित कराया था। ऐसे ही श्रन्य श्रनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं जिनमे लेख-युक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं। एक चामुण्डराय बिस्त के दिच्या की श्रोर, एक एरडुकट्टे बिस्त से पूर्व की श्रोर श्रीर दे। तेरिन बिस्त से दिच्या की श्रोर पाये जाते हैं।

१६ भरते इवर—महानवमी मण्डप से पश्चिम की श्रोर एक इमारत है जो अब रसोई घर के काम में श्राती है। इस इमारत के समीप एक नव फुट कँची पश्चिममुख मूर्ति है जो बाहुबिल के श्राता भरतेश्वर की बतलाई जाती है। मूर्ति एक भारी चट्टान में घुटना तक खोदी जाकर अपूर्ण छोड दी गई है। इस मृत्ति से थे। डो दूर पर जो शिलालेख नं० २५ (६१) है उससे अनुमान होता है कि वह किसी अरिट्टोनेमि नाम के कारीगर की बनाई हुई है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता है उससे केवल इतना ही अर्थ निकलता कि 'गुरु अरिट्टोनेमि' ने बनवाया। पर क्या बनवाया यह कुछ स्पष्ट नहीं है। अपिट्टोनेमि अरिप्टनेमि का अपभंश है। लेख ईसा की नवमी शताब्दि का अनुमान किया जाता है।

१० इतवे ब्रह्मदेव मन्दिर—जैसा कि ऊपर कह आये हैं, केवल यही एक मन्दिर इस पहाड़ी पर ऐसा है जो घेरे के बाहर है। यह घेरे के उत्तर-दरवाजे के उत्तर में प्रतिष्ठित है। यहाँ ब्रह्मदेव की मूर्त्ति विराजमान है। सम्मुख एक बृहत् चृहान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ आदि खुदे हुए हैं। कहीं-कहीं खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए हैं। मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख (नं० २३५) है उसकी लिप से वह दसवीं शताब्दि के मध्य-भाग का अनुमान किया जाता है।

१८ किञ्चिन देशि—इक्तेनहादेवमन्दिर से वायव्य की श्रीर एक चैंकोर घेरे के भीतर चट्टान में एक कुण्ड है। यहीं किञ्चन दोशों कहलाता है। 'दोशों' का भर्थ एक प्राकृतिक कुण्ड होता है श्रीर 'किञ्चन' का एक धातु जिससे घण्टा श्रादि बनते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड का यह नाम क्यों पड़ा। यहाँ कई छोटे-छोटे लेख हैं। एक लेख है 'सुरुकंश्लांकदम्ब तरंसि' (२८२) श्रर्थात् कदम्ब की श्राज्ञा

से तीन शिलाएँ यहाँ लाई गई'। इनमें की देा शिलाएँ घ्रव भी यहाँ विद्यमान हैं श्रीर तीसरी शिला टूट-फूट गई है। कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ है जिस पर यह लेख है—'मानभ ग्रानन्द-सवच्छद्धि कि हिसद देाणेयु' (२४४) अर्घात् इस कुण्ड की मानभ ने श्रानन्द-सवत्सर में वनवाया था। यह संवत् सम्भवत. शक सं० १११६ होगा।

९८ लिक्किदेश्यो—यह दूसरा कुण्ड घेरे से पूर्व की ग्रोर है। सम्भवत यह किसी लिक नाम की श्री-द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण लिक्क्दोण नाम से प्रसिद्ध हुन्ना है। कुण्ड से पश्चिम की ग्रोर एक चट्टान है जिस पर कोई तीस छोटे-छोटे लेख हैं जिनमे प्राय: यात्रियों के नाम ग्रङ्कित हैं। इनमें कई जैन श्राचार्यों, किवयों श्रीर राजपुरुषों के नाम हैं (नं०२८४-३१४)।

२० भद्रवाहु की गुफा—कहा जाता है कि अन्तिम श्रुत-केवली भद्रवाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया था। उनके चरण इस गुफा में श्रद्धित हैं श्रीर पूजे जाते हैं। गुफा में एक लेख भी पाया गया था (नं० ७१ (१६६) पर यह लेख अब गुफा मे नहीं है। हाल में गुफा के सन्मुख एक भहा सा दरवाजा बनवा दिया गया है।

२१ चासुण्डराय की शिला—चन्द्रगिरि पर्वत के नीचे एक चट्टान है जो उक्त नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि चासुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े होकर विनध्यगिरि पर्वत की

स्रोर वाग चलाया था जिससे गोम्मटेश्वर की विशालमूर्त्ति प्रकट हुई थी। शिला पर कई जैन गुरुस्रों के चित्र हैं जिनके नाम भी अड्डित हैं।

चन्द्रगिरि पर्वत पर के श्रधिकांश प्राचीनतम शिलालेख या तो पार्श्वनाथ बस्ति के दिचिए की शिला पर उत्कीर्ध हैं या उस शिला पर जो शासन वस्ति श्रीर चामुण्डराय वस्ति के सन्मुख है।

## विन्ध्यगिरि

यह पर्वत दोडुबेट प्रर्थात् वडी पहाडी के नाम से भी प्रख्यात है। यह समुद्रतल से ३,३४७ फुट ग्रीर नीचे के मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-कभी इन्द्रगिरि नाम से भी इस पर्वत का सम्बोधन किया जाता है। पर्वत के शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौक है जो एक छोटे घेरे से घरा हुन्ना है। इस घेरे मे बीच-बीच मे तलघर हैं जिनमे जिन-प्रतिविम्ब विराजमान हैं। इस घेरे के चारों ग्रीर कुछ दूरी पर एक भारी दीवाल है जो कही-कहीं प्राकृतिक शिलाग्रों से बनी हुई है। चौक के ठीक बीचे-वीच गोम्मटेश्वर की वह विशाल खड़ासन मृत्ति है, जो ग्रपनी दिव्यता से उस समस्त मूमाग को ग्रलडूत ग्रीर पवित्र कर रही है।

१ गास्मटेश्वर-यह नम्न, उत्तर-मुख, खङ्गासन मूर्ति समस्त संसार की ग्राश्चर्यकारी वस्तुग्रे। में से है। सिर के वाल र्षुंचराले, कान वंड़े थ्रीर लम्बे, वत्तस्थल चौडा, विशाल वाहु नीचे को लटकते हुए और कटि कि चित् चीए है। मुख पर अपूर्व कान्ति भ्रीर भ्रगाध शान्ति है। घुटना से कुछ ऊपर तक वसीठे दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं। दोनी पैरा थ्रीर बाहुश्रों से माधवी लता लिपट रही है विस पर भी मुख पर श्रटल ध्यान-मुद्रा विराजमान है। मूर्ति क्या है माना तपस्या का अवतार ही है। दृश्य वद्या ही भव्य और प्रभावेत्पादक है। सिंहासन एक प्रफुछ कमल के आ्राकार का वनाया गया है। इस कमल पर वायें चरण के नीचे तीन फुट चार इश्व का माप खुदा हुआ है। कहा जाता है कि इसकी अठारह से गुणित करने पर मृत्तिं की ऊँचाई निकलती है। जो हो, पर मृत्ति कार ने किसी प्रकार के माप के लिये ही इसे खे। दा होगा। निस्सन्देह मूर्त्तिकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास मे ध्रनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही नहीं समस्त भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करने-वाली मूर्त्ति श्रापको कचित् ही दृष्टिगोचर होगी। वडे-वडे पश्चिमीय विद्वाने। के मस्तिष्क इस मूर्त्ति की कारीगरी पर चकर खा गये हैं। इतने भारी श्रीर प्रवल पापा**य** पर सिद्धहस्त कारीगर ने जिस कै।शल से अपनी छैनी चलाई है उससे भारत के मूर्त्तिकारो का मस्तक सदैव गर्व से ऊँचा उठा रहेगा। यह

सम्भव नहीं जान पडता कि ५७ फुट की मूर्ति खोद निकालने के योग्य पाषाण कहीं अन्यत्र से जाकर उस ऊँची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित किया जा सका होगा। इससे यही ठीक अनुमान होता है कि उसी खान पर किसी प्रकृतिप्रदत्त स्तम्भाकार चट्टान की काटकर इस मूर्ति का आविष्कार किया गया है। कम से कम एक हज़ार वर्ष से यह प्रतिमा सूर्य, मेघ, वायु आदि प्रकृति-देवी की अमेग्च शक्तियों से वार्ते कर रही है पर अब तक उसमे किसी प्रकार की थोड़ी भी चित नहीं हुई। मानो मूर्ति-कार ने उसे आज ही उद्घाटित की हो।

एक पहाडी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी मूर्ति की मापना भी कोई सरल कार्य नहीं है। इसी से उसकी ऊँचाई के सस्वन्य में मतभेद है। वुचानन साहव ने उसकी ऊँचाई ७० फुट ३ इश्व थ्रीर सर अर्थर वेल्सली ने ६० फुट ३ इश्व दी है। सन् १८६५ में मैसूर के चीफ कमिश्नर मि० वै।रिंग ने मूर्ति का ठीक ठीक माप कराकर उसकी ऊँचाई ५० फुट दर्ज की थी। सन् १८०१ ईस्वी में मस्तकाभिषेक के समय कुछ सर-कारी अफ़सरों ने मूर्ति का साप लिया था जिससे निम्न-लिखित साप सिले:—

फुट इश्व

चरण से कर्ण के छधोभाग तक ५०--० कर्ण के छधोभाग से मस्तक तेक

(लगभग) ६—६

|                                   | फुट इञ्च   |
|-----------------------------------|------------|
| चरण की लम्बाई                     | €0         |
| चरण के अप्रभाग की चौडाई           | ४—६        |
| चरण का श्रंगुष्ट                  | ₹€         |
| पादपृष्ठ की ऊपर की गुलाई          | <b>£—8</b> |
| जंघा की श्रर्थ गुलाई              | 80-0       |
| नितम्ब से कर्ण तक                 | २४६        |
| पृष्ठ-श्रिक्ष के श्रधोभाग से कर्ण | तक २००     |
| नाभि के नीचे उदर की चैाड़ाई       | 83-0       |
| कटि की चैं।ड़ाई                   | 80-0       |
| कटि श्रीर टेहुनी से कर्ण तक       | 96-0       |
| वाहुमूल से कर्ण तक                | v-0        |
| वचस्यल की चौड़ाई                  | 28-0       |
| त्रीवा के स्रधाभाग से कर्ण तक     | २—६        |
| तर्जनी की लम्बाई                  | ३—६        |
| मध्यूमा की लम्बाई                 | <b>4—3</b> |
| अनामिका की लम्बाई                 | 86         |
| कनिष्ठिका की लम्वाई               | ₹—=        |
| _                                 | _          |

लगभग एक सें। वर्ष पुराने 'सरसजनिचन्तामणि' काव्य को कर्त्ता कविचक्रवर्त्ति शान्तराज पण्डित के वनाये हुए सोलइ ऋोक मिन्ने हैं जिनमें गोम्मटेश्वर की मूर्ति के माप इस्त श्रीर श्रंगुली में दिये हैं। श्रन्तिम श्लोक से पता चलता है कि मैसुर-मरेश कृष्णराज ग्रेडियर तृतीय की भाज्ञा से किन ने स्वयं ये माप लिये थे। ये श्लोक नीचे उद्भृत किये जाते हैं। जयित बेलुगुल-श्री-गामटेशोस्य मूर्त्ते:

परिमितमधुनाहं विचम सर्वत्र हर्षात्। स्वसमयजनानां भावनादेशनार्थे

परसमयजनानामद्भुतार्थं च साचात् ॥ १ ॥ पादान्मस्तकमध्यदेशचरमं पादार्धं-युङ्गा तु षट्-

त्रिशद्हस्तिमतोच्छ्रयोस्ति हि यथा श्रीदेविल-स्वामिनः। पादाद्विणतिहस्तसन्निभमितिनीभ्यन्तमस्त्युच्छ्यः

पादार्धान्वतपांडशाच्छ्यभरा नाभेषिशरान्तं तथा ॥ २ ॥
चुबुकन्मूर्ध-पर्यन्तं श्रीमद्वाहुवलीशिनः ।
च्रस्यङ्गुलि-त्रयी-युक्त-हस्त-षट्कप्रमोच्छ्यः ॥ ३ ॥
पादत्रयाधिक्ययुक्त-द्विहस्तप्रमिताच्छ्यः ।
प्रत्येकं कर्ययोरस्ति भगवहोर्वलीशिनः ॥ ४ ॥
पश्चाद्भुजवलीशस्य तिर्यग्मागेस्ति कर्यायोः ।
च्रष्ट-हस्त-प्रमोच्छायः प्रमाकृद्धिः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥
सीनन्देः परितः कण्ठं तिर्यगस्ति मनोहरम् ।
पाद-त्रयाधिक-दश-हस्त-प्रमित-दीर्घता ॥ ६ ॥
सुनन्दा तनुजस्यास्ति पुरस्तात्कण्ठ-सूच्छ्यः ।
पाट त्रयाधिकय-युक्त हस्त-प्रमिति निश्चितः ॥ ७ ॥
भगवद्गोमटेशस्याशयोरन्तरमस्य वै ।

तिर्थगायतिरस्यैव खल्लु षोडश-इस्त-मा ॥ 🗆 ॥

वचरचूचुक-संलद्य रेखाद्वितय-दीर्घता। नवाङ्गलाधिक्ययुक्तचतुर्हस्तप्रमेशितुः॥ 🕹 ॥ परिता मध्यमेवस्य परीवत्वेन विस्तृतः । श्रस्ति विंशतिहस्तानां प्रमाणं दोर्वलीशिनः ॥ १०॥ मध्यमाङ्गुलिपर्यन्तं स्कन्धाद्दोर्घत्वमीशितु । वाहु-युग्मस्य पादाभ्यां युताष्टादशहस्तमा ॥ ११ ॥ मणिबन्धस्यास्य तिर्येक्परीतत्वात्समन्ततः । द्विपादाधिक-षड्-हस्त-प्रमाखं परिगण्यते ॥ १२ ॥ इस्ताङ्गृष्टोच्छ्योस्यस्यैकाङ्गुष्टात्पद्द्विहस्त मा । लच्यते गोम्मटेशस्य जगदारचर्यकारिया ॥ १३॥ पादाङ्गप्रस्यास्य दैर्व्य द्विपादाधिकता-युजः । चतुष्टयस्य हस्तानां प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ १४ ॥ दिव्य-श्रीपाद-डीर्घत्व भगवद्गीमटेशिन । सैकाङ्गुल-चतुर्हस्त-प्रमाणिमिति वर्णितम् ॥ १५ ॥ श्रीमत्कृष्णनृपालकारितमहासंसेक-पूजोत्सवे शिष्ट्या तस्य कटाचरोचिरमृतस्नातेन शान्तंन वै। म्रानीत कविचक्रवत्यु<sup>९</sup>क्तर-श्रोशान्तराजेन तद् वीच्येत्यं परिमायलचयमिहाकारीदमेतद्विभा ॥ १६ ॥ इसका निम्नलिखित तात्पर्य निकलता है.— इस्त अंगुल चरण से मम्तक तक 362-0

चरण से नाभि तक २०—०

|                             | इस्त श्रंगुल |
|-----------------------------|--------------|
| नासि से मस्तक तक            | 862-0        |
| चिवुक से मस्तक तक           | €3           |
| कर्ण की लम्बाई              | ₹3000        |
| एक कर्ण सं दूसरे कर्ण तक    | 5-0          |
| गले की गुलाई                | 808-0        |
| गले की लम्बाई               | 83-0         |
| एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक  | १६0          |
| स्तन-मुख की गील रेखाँ       | 8            |
| कटि की गुलाई                | 20-0         |
| कन्धे से मध्यमा ग्रंगुली तक | 12=-0        |
| कलाई की गुलाई               | £ 3-0        |
| श्रंगुष्ठ की लम्वाई         | ₹30          |
| चरण का अंगुष्ट              | ( b ) 8, 0   |
| चरण की लम्बाई               | 8-8          |

ये माप उपयुक्ति सापो से मिलते हैं। केवल चरण के अंगुष्ठ की लम्याई मे त्रुटि ज्ञात होती है।

गोम्सट खामी कीन थे श्रीर उनकी मूर्ति यहाँ किसके द्वारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित की गई इसका कुछ विवरण लेख नं० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा कनाडी काव्य है जो सन् ११८० ईस्वी के लगभग बेप्पण कवि-द्वारा रचा गया है। इसके अनुसार गोम्मट पुरुदेव श्रपर

नाम ऋषभदेव प्रथम तीर्थद्वर के पुत्र ये। इनका नाम वाह्नविल या भुजविल भी था। इनके ज्येष्ठ भ्राता भरत थे। ऋषभदेव के दीचा धारण करने के पश्चात् भरत श्रीर वाहुवित दोनों श्राताश्री में राज्य के लिये युद्ध हुआ जिसमें वाहुविल की विजय हुई। पर संसार की गति से विरक्त हो उन्होने राज्य अपने ज्येष्ट भ्राता भरत को दे दिया श्रीर श्राप तपस्या के हेतु वन की चले गये। थोड़े ही काल में घार तपस्या कर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। भरत ने, जो श्रव चक्रवर्त्ति राजा हो गयं थे, पौदनपुर मे चनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुप की प्रतिमा स्थापित कराई। समयानुसार मृत्ति के आसपास का प्रदेश कुक्कुट-सर्पों से व्याप्त हो गया जिससे उस मूर्त्ति का नाम कुक्कुटेश्वर पढ गया। धीरं-धीरे वह मूर्त्ति लुप्त हो गई श्रीर उसके दर्शन केवल दीचित न्यक्तियों की मत्रशक्ति से प्राप्य हो गये। चामुण्डराय मंत्री ने इस मूर्त्ति का वर्णन सुना श्रीर उन्हें उसके दर्शन करने की श्रमिलापा हुई। पर पौदनपुर की यात्रा अशक्य जान उन्होंने उसी के समान खय' मूर्चि स्थापित कराने का विचार किया श्रीर तदनुसार इस मूर्त्ति का निर्माण कराया । इस वार्त्ता के पश्चात् लेख में मूर्त्ति का वर्धन है । यही वर्णन थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि-चरित, गाम्मटेश्वर-चरित, राजावलिक्या श्रीर स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पहले कान्य को छोड गेप सब कनाड़ी भाषा में हैं। ये सब प्रथ १६वीं

शताब्दि से लगाकर १-६वीं शताब्दि तक के हैं। भुजविल-चरित में वर्णन है कि स्रादिनाथ के दें। पुत्र थे, भरत, रानी यशस्त्रती से श्रीर भुजविल, रानी सुनन्दा से। भुजविल का विवाह इच्छा देवी से हुन्ना था और वे पैदनपुर के राजा थे। कुछ मतभेद को कारण दोनों भाइयो मे युद्ध हुआ श्रीर भरत को पराजय हुई। पर भुजबिल राज्य त्यागकर मुनि हो गये। भरत ने ५२५ मारु प्रमाण भुजविल की स्वर्णमृत्ति वनवाकर स्थापित कराई। कुक्कुट सपींं से ज्याप्त हो जाने के कारण केवल देव ही इस मूर्त्ति के दर्शन कर पाते थे। एक जैनाचार्य जिनसेन दिचण मधुरा को गये श्रीर उन्होंने इस मूर्ति का वर्णन चामुण्ड-राय की माता कालल देवी की सुनाया। उसे सुनकर मातश्री ने प्रण किया कि जब तक गोम्मट देव के दर्शन न कर लुँगी, दूध नही खाऊँगी। जब श्रपनी पत्नी श्रजितादेवी के मुख से यह संवाद चामुण्डराय ने सुना तव वे अपनी माता की लेकर पौदनपुर की यात्रा की निकल पड़े। मार्ग में उन्होने श्रवण-वेल्गाल की चन्द्रगुप्त वस्ती मे पार्श्वनाथ भगवान् के दर्शन किये ध्रीर भद्रवाहु के चरणों की वन्दना की। उसी रात्रि की पद्मावती देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि कुक्कुट सर्पो के कारण पौदनपुर की बन्दना तुम्हारे लिये ग्रसम्भव है। पर तुम्हारी

दोनें। वाहुश्रो को फैलाने में एक हाथ की श्रगुली के श्रयमाग से लगाकर दूसरे हाथ की श्रगुली के श्रयमाग तक जितना श्रन्तर होता है उसे 'मारु' कहते हैं।

भक्ति से प्रसन्न होकर गोम्मटेश्वर तुम्हें यहीं वडी पहाडी (विन्ध्य-गिरि ) पर दर्शन देंगे। तुम शुद्ध होकर इस छोटी पहाडी (चन्द्रगिरि) पर से एक स्वर्ण वाग्र छोड़ो, श्रीर भगवान के दरीन करो। मात श्री की भी ऐसा ही स्वप्न हुन्ना। दूसरे दिन प्रात काल ही चामुण्डराय ने स्नान-पूजन से शुद्ध हो छोटी पहाड़ी की एक शिला पर अविश्वत होकर, दिचय दिशा को मुख करके एक स्वर्ण वाग छोडा जी वडो पहाडी के मस्तक पर की शिला में जाकर लगा। जाय के लगते ही गोम्मट स्वामी का मस्तक दृष्टिगोचर हुआ। फिर जैनगुरु ने हीरे की छैनी श्रीर मोती के हघीड़े से ज्योंही शिला पर प्रहार किया त्योंही शिला के पापाया-खण्ड अलग जा गिरे और गोम्मटंश्वर की पूरी प्रतिमा निकल ग्राई। फिर कारीगरों से चामुण्डराय ने दिचिण वाज् पर ब्रह्मदेव सिहत पाताल गम्ब. सन्मुख ब्रह्मदेव-सहित यच-गम्ब, ऊपर का खण्ड, ब्रह्मसहित त्यागद कम्ब, श्रखण्ड वागिलु नामक दरवाजा श्रीर यत्र-तत्र सीढियाँ वनवाई।

इसके पश्चात् श्रभिपंक की तैयारी हुई। पर जितना भी दुग्ध चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूर्ति की जधा से नीचे के स्नान नहीं हो सके। चामुण्डराय ने घत्रराकर गुरु से सलाह ली। उन्होंने श्रादेश दिया कि जो दुग्ध एक दृद्धा स्त्रो श्रपनी 'गुल्लकायि' में लाई है उससे स्नान कराश्रो। श्राश्चर्य कि उस अत्यलप दुग्ध की धारा गोम्मटेश के मस्तक पर छोडते ही समस्त मूर्ति के स्नान हो गये श्रीर सारी पहाडी पर दुग्ध

बह निकला। उस बृद्धा क्षी का नाम इम समय से 'गुष्ठका-यिक्जि' पड़ गया। इसके पश्चात् चासुण्डराय ने पहाड़ी के नीचे एक नगर बसाया श्रीर मूर्त्ति के लिये स्द हजार 'वरह' की श्राय के गाँव (६८ के नाम दिये हुए हैं) लगा दिये। फिर उन्होंने श्रपने गुरु श्रजितसेन से इस नगर के लिये कोई उपयुक्त नाम पूछा। गुरु ने कहा 'क्योंकि उस बृद्धा क्षी के गुल्लकायि के दुग्ध से श्रमिषेक हुश्रा है, श्रतः इस नगर का नाम वेल्गाल ठीक होगा। तदनुसार नगर का नाम वेल्गाल रक्खा गया श्रीर उस 'गुल्लकायिक्जि' स्त्री की सूर्त्ति भी स्थापित की गई। इस प्रकार इस श्रमिनव पीदनपुर की स्थापना कर चासुण्डराय ने कीर्त्ति प्राप्त की। इस काव्य के कत्ती पश्च-वाण का नाम शक सं० १५५६ के एक लेख नं० ८४ (२५०) मे श्राता है।

अन्य प्रन्थों में उपर्युक्त विवरण से जो विशेषताएँ हैं वे संचेष में इस प्रकार हैं। दोडुय किव-कृत 'भुजबिलिशतक' में कहा गया है कि सिंहनन्दि आचार्य के शिष्य राजमल्ल द्राविड देश में मधुरा के राजा थे। ब्रह्मचत्र-शिखामणि चामुण्ड-राय, सिंहनन्दि आचार्य के प्रशिष्य व अजितसेन ग्रीर नेमि-चन्द्र के शिष्य, उनके मन्त्री थे। राजमहल की किसी ज्यापारी द्वारा पौदनपुर में कर्कतन-पाषाण-निम्मत गोम्मदेश्वर की मूर्ति का समाचार मिला। इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता ग्रीर गुरु नेमिचन्द्र के साथ राजा की श्राज्ञा ले, यात्रा को

जव उन्होंने श्रवणवेलोाल की छे।टी पहाड़ी पर से स्तर्ध वाम चलाये तव बड़ी पहाड़ी पर पीदनपुर के गोम्मटेश्वर भगवान् प्रकट हुए। चामुण्डराय ने भगवान् के हेतु कई प्रामों का दान दिया। उनकी धर्म-शीलता से प्रसन्न हो राजमल्ल ने उन्हे राय की उपाधि दी। १८ वीं शताब्दि के वने हुए ग्रनन्त कवि-कृत गीम्मटेश्वरचरित मे यह वार्ता है कि चामुण्डराय के खर्ण वाण चलाने से गाम्मट की जा मृत्ति प्रकट हुई उसे उन्होंन मृत्तिकारों से सुघटित कराकर ग्रमिषिक्त ग्रीर प्रतिष्ठित कराई। स्थलपुरागा में समाचार है कि पाटनपुर की यात्रा करते समय चामुण्डराय ने सुना कि वेल्गाल में ग्रठारह धनुष प्रमाख एक गोम्मटेश्वर की मूर्चि है। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा कराई श्रीर उसे एक लाख छयात्रवे हजार वरह की श्राय के प्रामी का दान किया। चामुण्डराय के। अपनी अपूर्व सफलता पर जो गर्न हुआ उसे खर्व करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायिज नामक वृद्धा स्त्रो के वेप में अभिषेक के अवसर पर उपस्थित हुई थीं। राजावलिकया के अनुसार गुल्लकायिक कूष्मा-ण्डिन देवी का अवतार घी। इस प्रंथ में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में राम, रावया श्रीर रावया की रानी मन्दोद्दरि ने वेल्गोल के गोम्मटेश्वर की वन्दना की थी। सत्र-हवीं शताब्दि के चिदानन्दकवि-कृत मुनिवंशाभ्युदय काव्य में कथन है कि गोम्मट थ्रीर पार्श्वनाथ की मूर्त्तियों को राम धीर सीता लड्डा से लाये थे थीर उन्हें क्रमश. वड़ी थीर छोटी

पहाड़ी पर विराजमान कर उनकी पूजन-अर्चन किया करते थे। जाते समय वे इन मुर्चि यों को उठाने में असमर्थ हुए, इसी से वे उन्हें उसी स्थान पर छोडकर चन्ने गये।

उपर्युत्तितितित प्रमाणों से यह निर्दिवादत. सिद्ध होता है कि गान्मटेश्वर की स्थापना चामुण्डराय द्वारा हुई है। शिलालेख नं = = ५ ( २३४ ), १०५ ( २५४ ), ७६ ( १७५ ) और ७५ (१७६) भी यहां बात प्रमाणित करते हैं। शिलालेख नं० ७५. ७६ मृत्तिं के ज्ञास-पास हो खुदे हैं श्रीर मृत्तिं के निर्माण समय ने ही प्रतीत होते हैं। चामुण्डराय कीन घे ? भुनवित्रातक श्रादि प्रन्धों से विदित होता है कि चामुण्डराय गङ्गनरेश राचमल्न कं मन्त्री थे। शिलालंख नं० १३७ (१४५) सं भो यही सिद्ध होता है। राचमल्ल के राज्य की धवधि सन् ५७४ से ६८४ तक वॉथी गई है। अतः गोन्मटेश्वर की स्थापना इसी समय के लगभग होना चाहिये। चामुण्हराय का वनाया हुआ एक चामुण्डराय पुराण मिलता है। इसमें ग्रंथ-समाप्ति का समय शक सं० ५०० (सन् ५७८ ईस्वी ) दिया हुआ है। इसमें चामुण्डराय के कृत्यों का वर्णन पाया जाता हैं पर गाम्मदेश्वर की प्रतिष्ठा का कहीं उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान होता है कि उक्त धन्य की रचना के समय (सन् ±७८ ई०) तक चासुण्डराय को इस मह-कार्य के सम्पादन का सामाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। वाहुविल-वरित्र मे गोम्म-टेश्वर को प्रतिष्ठा का समय इस प्रकार दिया है :--

"कल्क्यव्दे पट्राताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्रे पश्चम्या ग्रुक्तपचे दिनमणिदिवसं कुम्भलग्ने सुयोगे। सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटित-भगणे सुप्रशस्ता चकार श्रीमच्चामुण्डराजे। वेल्गुलनगरं गोमटेशप्रतिष्ठाम् ॥" श्रर्थात् किल्क सवत् ६०० मे विभव सवत्सर में चैत्र ग्रुङ्घ ५ रविवार को कुम्भलम, सौभाग्य योग, मस्त ( मृगशिरा ) नचत्र में चामुण्डराज ने वेल्गुल नगर में गोमटेश की प्रतिष्ठा कराई। विद्याभूषण, काव्यतीर्घ, प्रो० शरबन्द्र घोषाल ने इस अनुमान पर कि यह तिथि गङ्गनरेग राचमल्ल के समय में ( सन् २७४ और ६८४ के बीच ) ही पड़ना चाहिये. चक्त विधि को वारीख २ अप्रेल स्८० ईस्वी के वरावर माना है। उनके कघनानुसार इस तारीख की रविवार चैत्र ग्रुक ५ तिथि थी और कुम्भ लग्न भी पड़ा था। इसने इस वारीख का मि० स्वामी कन्नुपिलाई के 'इंडियन एफेमेरिसं से मिलान किया ते। २ घ्रप्रेल स्८० ईस्वी की दिन ग्रुक-वार और तिथि १४ पाये। न जाने प्रोफेसर साहव ने किस ग्राधार पर उस तारीख का रविवार ग्रीर पश्चमी तिथि मान लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहव की तारीख में एक और भारी बुटि है। उत्पर उद्धृत श्लोक में संवत्मर का नाम 'विमव' दिया हुआ है। पर सन् स्८० ईस्त्री ( शक सं० +०२) 'विभव' नहीं 'विक्रम' सवत्सर था। इन कारखों से प्रो॰ घोपाल की निश्चित की हुई तिथि में सन्देह होता है।

उपर्युक्त ऋोक में किल्क संवत् ६०० में गोमटेश की प्रतिष्ठा होना कहा है। किल्क कीन या और उसका संवत् कब से चला ? हरिव शपुराण, उत्तरपुराण, त्रिलोकसार और त्रिलोकप्रहाप्ति में किल्क राजा का उल्लेख पाया जाता है। किल्क का दूसरा नाम चतुर्मुख या। त्रिलोकप्रहाप्ति में किल्क का समय इस प्रकार दिया है:—

णिव्याणगदे वीरे चडसदइगिसद्विवासविच्छेदे । जादो च सगणरिन्दां रज्जं वस्तस्स दुसय वादाला ॥६३॥ दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताणं चउसुहस्स वादालं । वस्सं होदि सहस्सं केई एवं परुवंति ॥६४॥

अर्थात्—वीर निर्वाण के ४६१ वर्ष वीतने पर शक राजा हुआ, श्रीर इस वंश के राजाओं ने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके पश्चात् गुप्तवंशी नरेशों का २५५ वर्ष तक राज्य रहा श्रीर फिर चतुर्मुख (किल्क) ने ४२ वर्ष राज्य किया। कोई-कोई लोग इस तरह (४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १०००) एक हजार वर्ष वतलाते हैं। ध्रन्य प्रथों में भी किल्क का समय महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् माना गया है। पर इन प्रथों में इस बात पर मत-भेद है कि निर्वाण संवत् से १००० वर्ष पीछे किल्क का जन्म हुआ या मृत्यु। ऊपर हमने जिस मत का उल्लेख किया है उसके ध्रनुसार १००० वर्ष में किल्क के राज्य के ४२ वर्ष भी सम्मिलित हैं। ध्रतः इस मत के अनुसार निर्वाण स०००० किक की मृत्यु

का है। जिन ग्रन्थों में किल्क का उल्लेख पाया जाता है उन सबके ग्रनुसार निर्वाण का समय शक सं० से ६०५ वर्ष, विक्रम सं० से ४७० वर्ष व ईस्वी सन् से ५२० वर्ष पूर्व पड़ता है। ग्रतएवं किल्क मृत्यु का समय सन् ४७२ ईस्वी ग्राता है।

संवत् वहुधा राजा के राज्य-काल से प्रारम्भ किये जाते हैं।

प्रातः किल्क संवत् सन् ४७२—४२ = ४३० ईस्वी से प्रारम्भ

हुन्ना होगा। गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का समय किल्क संवत्
६०० कहा गया है जो ऊपर की गयाना के अनुसार सन् ईस्वी
१०३० के वरावर है। हमने स्वामी कन्नृपिलाई के इण्डियन

एफेमेरिस से इस संवत् के लगभग उपर्युक्त तिथि, वार, नचन्न

श्रादि का मिलान किया तो २३ मार्च सन् १०२८ को चैत्र

सुदि ५ रविवार पाया। इस दिन मृगशिरा नचन्न श्रीर मौभाग्य

योग भे वर्तमान थे, श्रीर दिच्यी गयाना के श्रनुसार यह

सवत्सर भी विभव था। इस प्रकार बाहुबिलचरित में दी हुई

समस्त वातें इस तिथि में घटित होती हैं, जिससे विश्वास होता
है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन् १०२८,२३

मार्च (शक सं० ६५१) है।\*

इस तिथि के विरोध में केवल एक किवदन्ती का प्रमाख प्रस्तुत किया जा सकता है। वह किंवदन्ती यह है कि गोम-

<sup>्</sup>र उपयु क विवेचन लिखे जाने के पम्चात हमें मैस्र आर्किलाजि-कल रिपोर्ट १६२२ देखेने के। मिली । इसमे डा॰ शाम शास्त्री ने विस्तृत रूप से इसी बात को प्रमाणित किया है।

टेश की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा राचमल्लनरेश के समय में ही हुई थी श्रीर इस नरेश का समय शिलालेखों के श्राधार पर सन् -६७४ से स्८४ तक निश्चित किया गया है। पर इस किंव-दन्ती पर विशेष जीर नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक ती इसके लिये कोई शिलालेखों का प्रमाण नहीं है और दूसरे यह कथन केवल भुजविलयातक में ही पाया जाता है, जिसकी रचना का समय ईसा की से। लहवीं शताब्दि अनुमान किया जाता है। जिन भ्रन्य मन्थों में गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का कथन है उनमे यह कहीं नहीं कहा गया कि यह कार्य राचमल्ल के जीते ही हुआ था। सन् २०८ ईस्वी में रचे जानेवाले चामुण्डराय पुराण से यह निश्चित है ही कि उस समय तक मृत्तिं की खापना नहीं हुई थी, श्रीर सन् १०२८ से पहले के किसी शिलालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं पाया जाता।

एक बात ग्रीर है जिसके कारण ऊपर निश्चित किया हुग्रा समय ही गोमटेश की प्रतिष्ठा के लिये ठीक प्रतीत होता है। कहा जाता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ति चामु-ण्डराय के गुरु थे ग्रीर गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उनके साथ थे। द्रव्य-संप्रह नामक प्रन्थ के टीकाकार ब्रह्मदेव ने प्रन्थ के मूलकर्त्ता नेमिचन्द्र को धाराधोश भोजदेव के सम-कालीन कहा है। ऊपर निश्चित किये हुए समय के श्रनुसार यह कथन श्रयुक्ति-सङ्गत नहीं कहा जा सकता क्योंकि भोजदेव का राज्य-काल उस समय विद्यमान था। भोजदेव के सन् १०१-६, १०२२ ध्रीर १०४२ ईस्वी के उल्लेख मिले हैं।

कुछ वर्षों के अन्तर से गोम्मटेश्वर का मलकाभिषेक होता है, जो वड़ी धूमधाम, वहुत क्रियाकाण्ड ग्रीर भारी द्रव्य-व्यय के साथ मनाया जाता है। इसे महाभिषेक भी कहते हैं। इस मस्तकाभिपंक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक सं० १३२० के लेख नं० १०५ (२५४) मे पाया जाता है। इस लेख में कथन है कि पण्डितार्थ ने सात वार गोम्मदेश्वर का मस्तकाभिषेक कराया था। पञ्चवाण किव ने सन् १६१२ ईस्वी में शान्त-वर्णि-द्वारा कराये हुए मस्तकाभिपेक का उल्लेख किया है, व म्रानन्त कवि ने सन् १६७७ में मैसुर नरेश चिक्कदेवराज झोडं-यर के मन्त्री विशालाच पण्डित-द्वारा कराये हुए ग्रीर शान्त-राज पण्डित ने सन् १८२५ के लगभग मैसूर-नरेश कृष्णराज श्रोडियर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकाभिपेक का उल्लेख किया है। शिलालेख न०स्प (२२३) में सन् १प्र० मे होने-वाले मस्तकाभिपेक का उल्लेख है। सन् १-६०-६ में भी मस्तकाभिषेक हुआ घा। श्रभी तक सवसे अन्तिम श्रभिषेक हाल ही में-मार्च सन् १६२५ मे-हुन्रा है जिसके विपय में 'वीर' पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है—" ता० १५-३-२५ को श्रीमान् महाराजा ऋणाराज वहादुर मैसूर अपने देा सालों-सहित पहाड पर पघारे श्रीर अपनी तरफ से श्रमिपंक कराया। वन्दोवस्त वहुत अञ्छा था। आज लगभग ३०,००० मनुष्य

ध्रिभिषेक देख सके जिसमें करीव पाँच हजार विन्ध्यगिरि पर धे ध्रीर शेप सब चन्द्रगिरि पहाड़ पर इधर-उधर बैठकर दूर से ध्रिभिषेक देखते थे। महाराजा ने ध्रिभिषेक के लिए पाँच हजार रुप्या प्रदान किये। उन्होंने स्वयं गोम्मटस्वामी की प्रद-चिणा की, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रुप्ये प्रतिमाजी व भट्टारकजी को भेंट किये व भट्टारकजी को नम-स्कार किया। सुबह ६ बजे से द्दोपहर एक बजे तक इस प्रथम ध्रीभषेक का कार्य अतीव ध्रानन्द व धर्म-प्रभावना के साध हुआ। इस ध्रीभषेक मे जल, दुग्ध, दही, केला, पुष्प, नारि-यल व चुरमा, घृत, चन्दन, सर्वोषि, इन्नुरस, लाल चन्दन, वदाम, खारक गुड़, शक्कर, खसखस, फूल, चने की दाल ध्रादि का ध्रीभषेक खपाध्यायों द्वारा मचान पर से हुआ।"

कहा जाता है कि जब होय्सल-नरेश विष्णुवर्द्धन जैन-धर्म को छोड़ वैष्णव धर्मावलम्बी हो गया तब रामानुजाचार्य ने गोम्मट की मूर्त्ति को तुड़वा डाला, पर इस कथन में कोई सत्य का ग्रंश प्रतीत नहीं होता क्योंकि मूर्त्ति ग्राज तक सर्वथा श्रचत है।

गोस्मटेश्वर की दो श्रीर विशाल मूर्त्तियाँ विद्यमान हैं। ये दोनों दिच्या कनाड़ा जिले में ही हैं; एक कारकल में श्रीर दूसरी एन्र में। कारकल की मूर्ति ४१ फुट ५ इश्व ऊँची है। इसे सन् १४३२ ईस्वी में जैनाचार्य लिलतकीर्त्त के उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी। एन्र की मूर्ति ३५ फुट ऊँची है श्रीर सन् १६०४ में चारकीर्त्त पण्डित के

उपदेश से चामुण्डवंशीय 'तिम्मराज' द्वारा प्रतिष्ठित की गई यो। इन तीना मूर्त्तियो की वनावट प्राय एक सी ही है। वमीठे, सर्प श्रीर लताएँ तीनों में एक से ही दिखाये गये हैं।

. विन्ध्यगिरि के गोम्मटेश्वर की दोनो वाजुओं पर यक्त थ्रीर यचिया की मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथ में चौरी श्रीर दूसरे में कोई फल है। मूर्चिक वार्या स्रोर एक गोल पाषाण का पात्र है जिसका नाम 'ललितसरोवर' खुदा हुआ है। मूर्चि को अभिषेक का जल इसी में एकत्र होता है। इस पापास-पात्र को भर जाने पर अभिषेक का जल एक प्रयाली-द्वारा मूर्त्ति के सम्मुख एक कुएँ में पहुँच जाता है श्रीर वहाँ से वह मन्दिर की सरहद के वाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता है। इस कन्दरा का नाम 'गुल्लकायिन वागिलु' है। मृत्ति के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खिचत छतो से सजा हुआ है। घाठ छते। पर घ्रष्ट दिक्पालें। की मूर्ति याँ हैं श्रीर बीच की नवसी छत पर गोम्मटेश के अभिषेक के लिये हाथ से कलश लिये हुए इन्द्र की मूर्त्ति है। ये छत वड़ो कारीगरी के वने हुए हैं। मध्य की छत पर खुदे हुए शिलालेख (नं० ३५१) से अनुमान होता है कि यह मण्डप वलदेव मन्त्रों ने १२ वीं शुवाब्दि के प्रारम्भ में किसी समय निर्माण कराया था। शिला-लेख नं० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापित भरत-मय्य ने इस मण्डप का कठघरा (इप्पलिगे) निर्माण कराया था। शिलालेख नं० ७८ (१८२) मे कथन है कि नयकीर्त्तिसिद्धान्त-

चक्रवर्त्ति के शिष्य वसिवसेट्टि ने कठघरे की दीवाल और चैाबीस तीर्थंकरें। की प्रतिमाएँ निर्माण कराई थीं और उसके पुत्रों ने उन प्रतिमाओं के सम्भुख जालीदार खिड़िकयाँ वनवाई। शिला-लेख नं० १०३ (२२८) से ज्ञात होता है कि चङ्गाल्व-नरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बेाम्मरस और नञ्जरायपट्टन के श्रावकों ने गोम्मटेश्वरमण्डप के ऊपर के खण्ड (बिल्लवाड) का जीगोद्धार कराया।

परकेाटा—गोम्मटेश्वर की दोना वाजुओं पर खुदे हुए शिलालेख नं० ७५ (१८०) व ७६ (१७७) से विदित होता है कि गोम्मटेश्वर का परकोटा गड़्गराज ने निर्माण कराया था। यही वात लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२४०) व ४८६ से भी सिद्ध होती है। गड़्गराज होटसल नरेश विष्णु-वर्द्धन के सेनापित थे। उपर्युक्त शिलालेख शक स० १०४० व उसके परचात के हैं। इसके पहले के शिलालेखों मे परकोटे का उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शक सं० १०३६ के लगभग ही इसका निर्माण हुआ है।

परकोटे के भीतर मण्डपों में इधर-उधर कुल ४३ जिन-मृत्ति या प्रतिष्ठित हैं, जो इस प्रकार हैं—

ऋषभ १ सुमित १ शीतल २ अनन्त १ अजित २ सुपार्श्व १ श्रेयांस १ धर्म १ संभव २ चन्द्रप्रभ ३ वासुपृज्य १ शान्ति ३ अभिनन्दन २ पुष्पदन्त २ विमल २ कुन्य १ ध्रर १ मुनिसुव्रत २ नेमि २ वहर्मान १ मिल्ल २ निम १ पार्श्व ४ वाहुविल १ कुष्माण्डिन २ १ (ध्रज्ञात)

श्रिधिकांग मूर्ति याँ ४ फुट ऊँची हैं। पाँच-छ. मूर्ति याँ पॉच फुट, एक छ. फुट व दी-तीन मृत्ति याँ तीन साढे-तीन फुट की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व ध्रन्तिम श्रज्ञात मूर्त्ति को छोडकर शेष जिन मूर्ति यों पर लेख हैं वे सब नयकीर्ति सिद्धान्तदेव ग्रीर उनके शिष्य वालचन्द्र श्रम्यात्मि के समय की सिद्ध होती हैं। लेख नं० ७८ (१८२) व ३२७ (१६७) से ज्ञात होता है कि नयकीत्ति के शिष्य वसविसे हि ने यहाँ चतुर्वि शति तीर्थ -करो की प्रतिष्टा कराई थी। पर केवल तीन मृत्ति यों पर वसविसेट्टि का नाम पाया जाता है ( लेख नं० ३१७, ३१८, ३२७)। उपयु<sup>°</sup>क मूर्त्ति यों में पद्मप्रभ तीर्थ कर की कोई मूर्त्ति नहीं है। चन्द्रप्रभ की एक मूर्त्ति पर मारवाडी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) सवत् १६३५ में सेनवीरमतजी व अन्य सज्जनीं ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। अज्ञात मूर्चि डेढ फुट की है। इस पर मारवाडी में लेख है कि उसे (विक्रम ) संवत् १५४८ में भ्रगुशाजी जगद . ...ने प्रतिष्ठित कराई ( ३३२ )।

परकोटे के द्वारे पर दोनों वाजुओ पर छ छ. फुट ऊँचे द्वार-पालक हैं। परकोटे के वाहर गोम्मटदेव के ठीक सन्मुख लग-भग छ फुट की ऊँचाई पर ब्रह्मदेवस्तम्म है। इसमें ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्त्ति है। ऊपर गुम्मट है। स्तम्भ के नीचे कोई पाँच फुट ऊँची 'गुल्लकायिज' की मृत्ति है, जिसके हाथ में 'गुल्लकायि' है। जन-श्रुति के श्रनुसार यह स्तम्भ श्रीर गुल्ल-कायिज की मृर्त्ति दोनों खर्य चामुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये थे।

र सिद्धर बस्ति—यह एक छोटा सा मन्दिर है जिसमें तीन फुट ऊँची सिद्ध भगवान की मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के दोनों ग्रोर लगभग छ॰ छः फुट ऊँचे खिचत स्तम्भ हैं। ये स्तम्भ महानवमी मण्डप के स्तम्भ के समान ही उच्च कारीगरी के बने हुए हैं। दार्थी वाजू के स्तम्भ पर प्रहेदास किन का रचा हुग्रा पण्डितार्थ की प्रशस्तिवाला बड़ा भारी सुन्दर लेख है [१०५ (२५४)] जिसके ग्रनुसार पण्डितार्थ की मृत्यु शक संवत् १३२० में हुई थी। इस स्तम्भ में पीठिका पर विराजमान, शिष्य को उपदेश देते हुए, एक ग्राचार्थ का चित्र है। शिष्य सन्मुख बैठा है। दूसरे चित्र में जिनमूर्ति है। बार्यी वाजू के स्तम्भ पर मङ्गराज किन का रचा हुग्रा सुन्दर लेख है [१०८ (२५८)] जिसमे शक सं० १३५५ में श्रुतमुनि के स्वर्गवास का उल्लेख है।

३ ऋखण्ड बागिलु—यह एक दरवाजे का नाम है।
यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह पूरा दरवाजा एक ऋखण्ड
शिला को काटकर बनाया गया है। दरवाजे का ऊपरी भाग
बहुत ही सुन्दर खचित है। इसमे लच्मी की पद्मासन मूर्ति
खुदी है जिसको दोनें। श्रीर से दे हाथी स्नान करा रहे हैं।
जन-श्रुति के श्रमुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण

कराया था। दरवाजे के दोनो श्रोर दायें-वायें क्रमश: वाहुविल श्रीर भरत की मूर्चि याँ हैं। इन पर जो लेख हैं (३६८-३६६) उनसे निदित होता है कि वे गण्डिव मुक्त सिद्धान्तदेव के शिष्य दण्डिनायक भरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं। इनका समय शक स० १०५२ के लगभग प्रतीत होता है। इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा का उल्लेख शिलालेख न० ११५ (२६७) में भी श्राया है जिसके श्रनुसार ये मूर्ति याँ दरवाजे की शोभा वढाने के लिये स्थापित की गई हैं। इस लेख के श्रनुसार इस दरवाजे की सीढ़ियाँ भी उक्त दण्डिनायक ने ही निर्माण कराई हैं।

8 सिद्धरगुण्डु—अखण्ड दरवाजे की दाहिनी श्रोर एक वृहत् शिला है जिसे 'सिद्धर गुण्डु' (सिद्ध-शिला) कहते हैं। इस शिला पर अनेक लेख हैं। ऊपरी भाग की कई सतरों में जैनाचार्थी के चित्र हैं। कुछ चित्रों के नीचे नाम भी अड्डित हैं।

प गुल्लकायि जिन्न शिलु — यह एक दूसरे दरवाजे का नाम है। इस दरवाजे की दाहिनी श्रोर एक शिला पर एक वैठी हुई स्त्री का चित्र खुदा है। यह लगभग एक फुट का है। इसे लोगों ने गुल्लकायि का चित्र समभ लिया है। इसी से उक्त दरवाजे का नाम गुल्लकायि ज्ञागिल पड गया। पर चित्र के नीचे जो लेख (४१८) पाया गया है उससे विदित होता है कि वह एक मिल्लसेटिट की पुत्रों का चित्र है। गुल्ल-कायि की मृत्ति का वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं।

६ं त्यागद ब्रह्मदेव स्तरभ—यह चागद कंव ( लाग-स्तम्भ ) भी कहलाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ दान दिया जाता था। इस स्तम्भ की कारीगरी प्रशंसनीय है। कहा जाता है कि यह स्तम्भ ग्रधर है, उसके नीचे से रूमाल निकाला जा सकता है। यह भी चामुण्डराय-द्वारा स्थापित कहा जाता है ग्रीर स्तम्भ पर खुदे हुए लेख नं० १०-६ (२८१) से भी यही बात प्रमाणित होती है। इस लेख मे चामुण्डराय के प्रताप का वर्णन है। दुर्भाग्यवश यह लेख हमे पूरा प्राप्त नहीं हो सका। ज्ञात होता है कि हेर्गंडे कण्न ने श्रपना छोटा सा लेख [ नं० ११० ( २८२ ) ] ज़िखाने के लिये चामुण्डराय का लेख घिसवा डाला। यदि यह लेख पूरा मिल जाता ते। सम्भवतः उससे गोम्मदेश्वर की खापनादि का समय भी ज्ञात हो जाता। स्तम्भ की पीठिका की दिचिया वाजू पर दे। भूर्तियाँ खुदी हुई हैं। एक मृत्ति, जिसके दोनों ग्रोर चवरवाही खड़े हुए हैं, चामुण्डराय की श्रीर उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि-चन्द्र की कही जाती हैं।

9 चेत्रण्या बस्ति—यह बित त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ से पिश्चम की श्रोर थोड़ी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ स्वामी की २ फुट ऊँची मूर्ति है। साम्हने मानस्तम्भ है। लेख २० ४८० (३६०) से श्रनुमान होता है कि इसे चेन्नण्या ने शक सं० १५६६ के लगभग निर्माण कराया था। वरामदे मे दे । स्तम्भों पर क्रमशः एक पुरुष श्रीर एक स्त्रों की मूर्ति खुदी हुई

है। सम्भव है कि ये मूर्तियाँ चेत्रण्य श्रीर उनकी धर्मपत्नो की हो। वस्ति से ईगान की श्रीर देा दोशें (कुण्डों) के वीच एक मण्डप बना हुआ है। उपर्युक्त लेख में सम्भवत. इसी मण्डप का उल्लेख है।

ट स्रोदेगल वस्ति—इसे त्रिकूट विस्त भी कहते हैं क्यों कि इसमें तीन गर्भगृह हैं। चन्द्रगिरि पर्वत की शान्तीश्वर वस्ति के समान यह वस्ति भी खृत्र ऊँची सतह पर वनी हुई है। सीढ़ियो पर से जाना पड़ता है। भोतों की मज्यूती के लिये इसमें पापाण के आधार (श्रोहेगल) लगे हुए हैं, इसी से इसे श्रोहेगल वस्ती कहते हैं। वीच की गुफा में आदिनाथ की धौर दार्यी वाई गुफाओं में क्रमश शान्तिनाथ श्रीर नेमिनाथ की पद्मासन मूर्तियाँ हैं। वस्ती के पिश्चम की श्रोरकी चट्टान पर सत्ताइस लेख नागरी अचरों में हैं जिनमें अधिकतर तीर्थ-यात्रियों के नाम श्रिक्कत हैं (नं० ३०८-४०४)।

दं चीवीस त्तीर्थं कर वस्ति—यह एक छोटा मा देवालय है। इसमें एक भ्रढ़ाई फुट ऊँचे पापाण पर चार्वास तीर्थं करों की मृत्ति याँ उत्कीर्ण हैं। नीचे एक कतार में तीन वड़ी मृत्ति याँ खुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के भ्राकार में इकीस अन्य छोटी-छोटी मृत्ति याँ हैं। इस विस के लेख नं० ११८ (३१३) से ज्ञात होता है कि इस चीवीस तीर्थं कर मृत्ति की स्थापना चारुकीर्त्ति पण्डित, धर्मचन्द्र भ्रादि ने शक सं० १५७० में की थी।

१० ब्रह्मदेव मन्दिर—यह छोटा सा देवालय विन्ध्य-गिरि के नीचे सीढियों के समीप ही है। इसमें सिन्दूर से रँगा हुआ एक पापाय है जिसे लोग ब्रह्म या 'जाक्गुप्पे अप्प' कहते हैं। मन्दिर के पीछे चट्टान पर के लेख नं० १२१ (३२१) से ज्ञात होता है कि इसे हिरिसालि के गिरिगोड के किनष्ठ श्राता रङ्गय्य ने सम्भवत शक सं० १६०० में निर्माय कराया था। मन्दिर के ऊपर दूसरी मंजिल भी है जो पीछे से निर्माय कराई गई विदित होती है। इसमें पार्श्वनाथ की मूर्त्ति है।

## श्रवणबेल्गोल नगर

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रवणवेलोल चन्द्रगिरि ग्रीर विन्ध्यगिरि के वीच वसा हुआ है। यहाँ के प्राचीन स्मारक इस प्रकार हैं:—

१ अण्डारि बस्ति—यह श्रवण बेल्गोल का सबसे बडा मन्दिर है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई २६६ ×७८ फुट है। इसमें एक गर्भगृह, एक सुखनासि, एक मुखमण्डप श्रीर प्राकार हैं। गर्भगृह में एक सुन्दर चित्रमय वेदी पर चौबीस तीर्थ-करों की तीन २ फुट ऊँची मूर्त्ति याँ हैं। इसी से इसे चौबीस तीर्थकरबित भी कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं जिनकी श्राज्-वाजू जालियाँ बनी हुई हैं। सुखनांसि मे पद्मा-वती श्रीर ब्रह्म की मूर्त्ति याँ हैं। नवरङ्ग के चार स्तम्भों के बीच जमीन पर एक इस फुट का चैकोर पत्थर विद्या हुन्ना है। श्रागे के भाग श्रीर वरामदे में भी इतने इतने वड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये भारी-भारी पाषाण यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी स्नाश्चर्यजनक है। नवरङ्गद्वार की चित्रकारी वडी ही मने।हर है। इसमें लवाएँ व मनुष्य श्रीर पश्चर्यों के चित्र खुदे हुए हैं। मुख्य भवन के चारों श्रीर वरामदा श्रीर पाषाण का चार फुट फँचा कठघरा है। बिला के सन्मुख एक पाषाण-निर्मित मुन्दर मानस्तम्भ है। हो। दसल नरेश नरसिंह (प्रथम) के भण्डारि हुल्ल द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण यह भण्डारि वस्ति कहलावी है। लेख नं० १३७ (३४५) श्रीर १३८ (३४६) से ज्ञात होवा है कि यह शक स० १०८१ में निर्माण कराई गई थी व नरसिंह नरेश ने इसे भन्य-चूडामिंड नाम देकर इसकी रहा के हेंतु सवणेरु शाम का दान दिया था। उक्त लेखों में हुल्ल श्रीर उनके बस्ति-निर्माण का सुन्दर वर्णन है।

२ स्रक्कन वस्ति—नगर भर में यही विस्त है। स्म सुन्दर भवन में गर्भगृह, सुखनासि, नवरङ्ग श्रीर सुखमण्डप हैं। गर्भगृह में सप्तफाणी पार्श्वनाथ की पांच फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। गर्भगृह के दरवाजे पर वड़ा अच्छा खुदाई का काम है। सुखनासि में एक दूसरे के सन्मुख साढे तीन फुट ऊँची पश्चफणी धरणेन्द्र यच श्रीर पद्मावती यचिणी की मूर्ति याँ हैं। दरवाजे के श्रासपास जालियाँ हैं। नवरङ्ग के चार काले पायाण के

वने हुए आइने के सहश चमकीले स्तम्म और कुशल कारीगरी के वने हुए नवछत वहें हो सुन्दर हैं। मिदर की गुम्मट अनेक प्रकार की जिन-मूर्त्ति यों से चित्रित है, शिखर पर सिंहललाट है। दिचिया की दीवाल सीधी न होने के कारण उसमें पत्थर के आधार लगाये गये हैं। द्वारे के पास के लेख (न० १२४ (३२७) से ज्ञात होता है कि यह वित्त होटसल नरेश बल्लाल (द्वितीय) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमीलि की जैन धर्मा-वलियनी भार्या आचियक ने शक सं० ११०३ में निर्माण कराई यी व राजा ने उसकी रचा के निमित्त वम्मेयनहित्त नामक आम का दान दिया था। 'अकन' आचियकन का ही संजिप्त रूप है इसी से इसे अकन बिस्त कहते हैं। यही वात लेख नं० ४२६ (३३१) व ४-६४ से भी सिद्ध होती है।

३ सिद्धान्त बस्ति—यह वस्ति श्रक्षन वस्ति के पश्चिम की श्रोर है। किसी समय जैन सिद्धान्त के समस्त श्रंथ इसी बस्ति के एक बन्द कमरे में रक्खे जाते थे। इसी से इसका नाम सिद्धान्त वस्ति पड़ा। कहा जाता है कि धवल, जयधवल श्रादि श्रयन्त दुर्लभ ग्रंथ यहीं से मूडिबद्री गये हैं। इसमें एक पात्राण पर चतुर्वि शिति तीर्थ करो की प्रतिमाये हैं। बीच मे पार्श्वनाथ भगवान की पितमा है श्रीर उनके श्रासपास शेष तीर्थ करों की। यहाँ के लेख नं० ४२७ (३३२) से ज्ञात होता है कि यह चतुर्वि शिति मूर्ति उत्तर भारत के किसी यात्री ने शक सं० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी।

8 दानशाले वस्ति—यह छोटा सा देवालय श्रक्षन वस्ति के द्वार के पास ही है। इसमें एक तीन फुट ऊँचे पापाण पर पक्चपरमेष्ठी की प्रतिमायें हैं। चिदानन्द किन के सुनि-व शाभ्युदय (शक सं० १६०२) के श्रनुसार मैसूर के चिक्ष देवराज श्रोडेयर ने श्रपने पूर्ववर्ती नृप दोड़ देवराज श्रोडेयर के समय में (सन् १६५६—१६७२ ईस्बो) वेल्गोल की यात्रा की, दानशाला के दर्शन किये श्रीर राजा से उसके लिये मदनेय शम का दान करवाया। यहाँ पहले दान दिया जाता रहा होगा इसी से इस वस्ति का यह नाम पड़ा।

प् नगर जिनालय—इस भवन में गर्भगृह, सुखनासि श्रीर नवरङ्ग हैं। इसमें श्रादिनाध की प्रभावली संयुक्त श्रद्धाई फुट ऊँची मूर्ति है। नवरङ्ग की वाई श्रीर एक गुफा में दे। फुट ऊँची ब्रह्मदेव की मूर्ति है जिसके दाये हाथ में कोई फल श्रीर वायें हाथ में कोड़े के श्राकार की कोई चींज है। पैरो में खड़ाऊँ हैं। पीठिका पर घोंडे का चिह्न वना हुआ है। यहाँ के लेख नं० १३० (३३५) से ज्ञात होता है कि इस मन्दिर की होटसल नरेश बल्लाल (द्वितीय) के 'पृट्याखामी' व नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक सं० ११९ में निर्माय कराया था। नगर के महाजनी-द्वारा ही इसकी रचा होती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पडा। 'श्रीनिलय' भो इस मदिर का नाम रहा है। उक्त लेख में नागदेव मंत्री द्वारा कमठपार्श्व नाथवसदि के सन्सुख 'गृत्य

रङ्गं श्रीर श्रश्मकुट्टिम (पाषाणभूमि) व श्रपने गुरु नय-कीर्ति देव की निषद्या निर्माण कराये जाने का भी उल्लेख है। लेख नं० १२२ (३२६) के श्रनुसार उन्होंने नयकीर्त्ति के नाम से ही नागसमुद्र नामक सरोवर भी बनवाया। यह सरोवर श्रव 'जिगणेकट्टें' कहलाता है। पर लेख नं० १०८ (२५८) में कहा गया है कि पण्डित यति के तप के प्रभाव से ही नगर जिनालय (नगर जिनास्पद) की सृष्टि हुई।

६ सङ्गायि बस्ति-इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि श्रीर नवरङ्ग है। इसमे एक साढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाथ की मूत्ति विराजमान है। सुखनासि के द्वार पर श्राजृ-वाजू पाँच फुट ऊँची चवरवाहियो की मूर्त्तियाँ हैं। नवरङ्ग मे वर्द्ध मान खामी की मूर्ति है जिस पर लेख है, ४२-६ (३३८)। मन्दिर के सन्मुख सुन्दरता से खिचत दो इस्ती हैं। लेख नं० १३२ ( ३४१ ) व ४३० ( ३३६ ) से ज्ञात होता है कि यह वस्ति अभिनव चारुकीर्ति पण्डिताचार्य के शिष्य बेल्गाल के मङ्गायि ने वनवाई थी। उक्त लेखो में इसे त्रिभुवनचूडामणि कहा है। ये लेख शक की तेरहवों शताब्दि के ज्ञात होते हैं। शान्तिनाथमृत्ति की पीठिका पर के लेख से विदित होता है कि वह मूर्त्ति पण्डिताचार्य की शिब्या व देवराय महाराज की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [ लेख नं० ४२८ (३३७)]। ये देवराय सम्भवतः विजयनगर के राजा देवराज प्रथम हैं जिनका राज्य सन् १४०६ से १४१६ तक रहा था।

चक्त महावीर स्वामी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या वसतायि ने कराई थी। इसका भी उक्त समय ही श्रतुमान होता है। इसी म दिर के एक लेख [न० १३४ (३४२)] से विदित होता है कि इसकी मरम्मत सम्भवत शक सं० १३३४ में गेरसोप्पे के हिरिय अध्य के शिष्य गुम्मटण्या ने कराई थी।

 जैनमठ—यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है। इमारत बहुत सुन्दर है, बीच में खुला हुन्ना श्रॉगन है। हाल ही में दूसरी मञ्जिल भी वन गई है। मण्डप के खम्भे अन्छी कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर खूब चित्रकारी है। यहाँ के वीन गर्भगृहो में अनेक पापाण श्रीर धातु की मृत्ति या हैं। इनमें की अनेक मृत्ति यां वहुत अर्वाचोन हैं। इन पर संस्कृत व तामिल भाषा में प्रथ अचरों के लेख हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वें श्रधिकांश महास प्रान्तोय धर्मिष्ट भाइयों ने प्रदान की हैं। नवदेवता विम्व में पञ्चपरमेष्ठो के स्रतिरिक्त जिनधर्म, जिनागम, चैस ध्रीर चैसालय भी चित्रित हैं। मठ की ' दीवालों पर तीर्थ करों व जैन राजाग्रेां के जीवन की घटनाश्रों के अनेक रङ्गीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरेश कृष्णराज श्रीडे-यर तृतीय के 'दसर दरवार' का भी चित्र है। पार्श्वनाथ के समवसरण व भरत चक्रवित के जीवन के चित्र भी दर्शनीय हैं। चार चित्र नागकुमार की जीवन-घटनाओं के हैं। वन के दृश्य में पड्लेश्याओं के पुरुषों के चरित्र बड़ी उत्तम रीति से चित्रित किये गये हैं। उपर की मिंजल में पार्श्वनाथ की मूर्ति है थ्रीर एक काले पाषाण पर चतुर्विशति तीर्थ कर खचित हैं।

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर की मूर्ति निर्माण कराकर अपने गुरु नेमिचन्द्र को यहाँ का मठाधीश नियुक्त किया। यह भी कहा जाता है कि इससे पहले भी यहाँ गुरु-परम्परा चली आती थी। लेख नं० १०५ (२५४) व १०८ (२५८) में उल्लेख है कि यहाँ के एक गुरु चारु-कीर्त्ति पण्डित ने होटसल नरेश बल्लाल प्रथम (सन् ११००-११०६) को एक बड़ो दुम्साध्य ज्याधि से मुक्त किया था जिससे उन्हें बल्लालजीवरचक की उपाधि मिली थी।

द कल्याणि—यह नगर के वीच के एक छोटे से सरो-वर का नाम है। इसके चारो ग्रोर सीढ़ियाँ श्रीर दोवाल हैं। दीवाल के दरवाजे शिखरबद्ध हैं। उत्तर की ग्रोर एंक सभा-मण्डप है जिसके एक स्तम्भ पर लेख हैं (४४४ (३६५) कि यह सरोवर चिक्कदेव राजेन्द्र ने वनवाया। मैसूर के चिक्क-देवराजेन्द्र ने सन् १६७२ से १७०४ तक राज्य किया है। धनन्त किन-कृत गोम्मटेश्वरचरित (शक सं०१७००) में उल्लेख है कि चिक्कदेवराज ने ग्रपने टकसाल के ग्रध्यच ग्रण्याय्य की प्रार्थना से 'कल्याणि' निर्माण कराया। पर सरोवर के पूरे होने से प्रथम ही राजा की मृत्यु हो गई, तव ग्रण्याय्य ने इसे चिक्कदेवराज के पैत्र कृष्णराज ग्रोडियर प्रथम (सन् १७१३-१७३१) के समय में शिखर, सभामण्डप आदि वनवाकर पूर्ण कराया। सम्भवतः यही वडा पुराना सरेावर रहा है जिस पर से इस नगर का नाम वेल्गुल (धवल सरेावर) पडा। उक्त पुरुषों ने सम्भवत इसका जीखों द्वार कराया होगा। यह भी हो सकता है कि इस खान को नाम देनेवाला धवल सरेावर कोई अन्य ही रहा हो।

टं जिक्किकट्टे—यह भण्डारि वस्ति के दिख्य में एक छोटा सा मरोवर है। इसके पास की देा चट्टानों पर जैन प्रतिमाग्रें। के नीचे के दो लंखों नं० ४४६ (३६७) ग्रीर ४४७ (३६८) से ज्ञात होता है कि वेष्पदेव की माता, गङ्गराज के ज्येष्ट भ्राता की भार्या, ग्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेन की शिष्या जिक्कमन्त्रे ने ये जिनमूर्त्ति यां ग्रीर सरोवर निर्माण करायं। लेख नं० ४३ (११७) व ग्रन्य लेखों से सिद्ध है कि गङ्गराज होटसल नरंश विष्णुवर्द्धन के सेनापित श्रे ग्रीर शक स०१०४५ में जीवित थे। इस लेख में जिक्किमन्त्रे की भी प्रशस्ति है। साणेदिल के एक लेख नं० ४८६ (४००) से ज्ञात होता है कि इसी धर्मपरायणा साध्वी महिला ने वहाँ भी एक विस्त निर्माण कराई थी।

१० चेत्रगण का कुगड—नगर से दिला की थ्रोर कुछ दूरी पर यह कुण्ड है। इसका निर्माता वही चेन्नण्य विस्त का निर्माता चेन्नण्य है। चेन्नण्य की कृतियो का उल्लेख लंख नं० १२३ तथा ४४८-४५३ व ४६३-४६५ में है। 1

नं० ४८० (३६०) से इस कुण्ड का समय शक सं० १५६५ के लगभग प्रतीत होता है।

## ग्रवग्रबेल्गोल के ग्रासपास के ग्राम

जिननाय पुर-यह श्रवणवेल्गाल से एक मील उत्तर की ग्रीर है। लेख नं० ४७८ (३८८) के भनुसार इसे हे। उसल-नरेश विष्णुवर्द्धन के सेनापति गङ्गराज ने शान्तिनाध वस्ति शक सं० १०४० के लगभग वसाया था। यहाँ की शान्तिनाथ बस्ति होटसल शिल्पकारी का वहुत सुन्दर नमूना है। इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि श्रीर नवरङ्ग हैं। शान्तिनाथ की साढे पाँच फुट ऊँची मूर्त्ति वही भन्य धीर दर्शनीय है। वह प्रभावली धीर दोनों ग्रेशर चवरवाहियों से सुमज्जित है। नवरङ्ग के चार स्तम्भ धच्छी मूंगे की कारीगरी को बने हुए हैं। इसको नवछत भी बड़े सुन्दर हैं। आमने-सामने दे। सुन्दर भाले बने हुए हैं जो भव खाली हैं। बाहिरी दीवालों पर ध्रनेक चित्रपट हैं। कई चित्र श्रधूरे ही रह गये हैं। इनमें तीर्थकर, यत्त, यत्तिग्री. ब्रह्म, सरस्वती, मनमय, मोहिनी, नृत्यकारिग्री, गायक, वादित्रवाही प्रादि के चित्र हैं। नारी-चित्रों की सख्या चालीस है।

यह वस्ति मैसूर राज्य भर के जैन मंदिरों में सबसे ग्रधिक ग्राभृषित है। ग्रान्तिनाथ की पीठिका के लेख न० ४७१ (३८०) से ज्ञात होता है कि इस वस्ति को 'वसुधै कवान्धव रेचिमटय' सेनापित ने वनवाकर सागरनिद्ध सिद्धान्तदेव के धिकार में दे दो थी। एक लेख (ए० क० धर्मीकेरे ७७ सन् १२२०) में उल्लेख है कि उक्त सेनापित कलचुरि-नरेश को मत्री थे, पश्चात् उन्होंने हीटसल नरेश बद्धाल (द्वितीय) (सन् ११७३-१२२०) की शरण ली। इससे शान्तिनाथ वस्ति के निर्माण का समय लगभग शक स० ११२० सिद्ध होता है। नवरङ्ग को एक स्तम्भ पर को लेख न० ४७० (३८६) से विदित होता है कि इस वस्ति का जीणोंद्वार पालेद पदुमन्न ने शक स० १५५३ में कराया था।

याम कं पूर्व मे अरेगल वस्ति नाम का एक दूसरा मंदिर है। यह शान्तिनाथ वस्ति से भी पुराना है। इसमें पार्श्वनाथ भग-

वान की सप्तफणी, प्रभावली संयुक्त पाँच फुट ऊँची पद्मासन मृत्ति है। सुखनासि में घरणेन्द्र भ्रीर पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मन्दिर में सफाई भ्रच्छी रहती है। एक चट्टान (भ्ररेगल) के ऊपर निर्मित होने से ही यह मन्दिर भ्ररेगल बस्ति कहलाता है। पार्श्वनाथ की पीठिका पर के लेख न० ४०४ (३८३) से विदित होता है कि वह मूर्त्ति शक स० १८१२ में वेल्गुल के सुजवलैंट्य ने प्रति-प्रित कराई है। इसका कारण यह था कि प्राचीन मूर्त्ति बहुत खण्डत हो गई थी। यह प्राचीन मूर्त्त भव पान ही के तालाव में पड़ी हुई है श्रीर उसका छत्र वस्ति के द्वारे के पास रक्ला हुया है जहाँ पर कि लेख नं० १४४ (३८४) है। मदिर में चतुर्वि शति तीर्थ कर, पञ्चपरमेष्ठो, नवदेवता, नन्दोश्वर स्राद्धि की घातुनिर्मित मूर्त्ति याँ भी हैं।

प्राप्त की नैन्नत दिशा में एक समाधिमण्डप है। इसे जिलाकूट कहते हैं। मण्डप चार फुट लम्बा-चैं। छीर पाँच फुट ऊँचा है। ऊपर शिखर है। इसके चारों थ्रोर दीवाले हैं पर दरवाजा एक भी नहीं है। इस पर के लेख नं ४७६ (३८६) से वह बालचन्द्रदेव को तनय की निषद्या सिद्ध होती है जिनकी मृत्यु शक सं ११३६ में हुई। लेख में बालचन्द्रदेव के तनय का नाम धिस गया है, पर उनके गुरु बेलिचन्द्रदेव के तनय का नाम धिस गया है, पर उनके गुरु बेलिचन्द्रदेव के नेमचन्द्र पण्डित व निषद्या निर्मापक बैरोज के नाम लख में पढ़े जाते हैं। लेख के ध्रन्तिम भाग में यह भी लिखा है कि एक साध्वी को कालच्वे ने सल्लेखना विधि से शरीरान्त किया। सम्भवत: यह उक्त मृत पुरुष की विधवा पत्नी रही होगी।

ऐसा ही एक समाधिमण्डप तावरेकरे सरावर के समीप है। इसके पास जो लेख (नं० १४२ (३६२) है उससे विदित होता है कि यह चारुकी ति पण्डित की निषद्या है जिनकी मृत्यु शक सं० १५६५ में हुई।

लेख नं० ४० (६४) में उल्लेख है कि देवकी ति पण्डित, जिनकी मृत्यु शक स० १०८५ में हुई, ने जिननाथ पुर में एक दानशाला निर्माण कराई थी।

ह्रलेवेरगोल-यह प्राम अवणवेलाोल से चार मील उत्तर की ब्रोर है। यहाँ का द्वीटमल शिल्पकारी का वना हम्रा जैनमन्दिर ध्वस भवस्या मे है। गर्भगृह में भ्रदाई फुट की खड़ामन मूर्ति है। सुखनासि में लगभग पाँच फुट ऊँची मप्तफाणी पार्श्वनाघ की खण्डित मृर्त्ति रक्खी है। नवरङ्ग में भ्रच्छी चित्रकारी है। वोच की छत पर देवियो-सहित रथारुढ़ श्रष्टदिक्यालों के चित्र हैं जिनके वीच में पञ्चकाणी धरग्रेन्द्र का चित्र है। धरग्रेन्द्र के बॉर्य हाथ में धनुष धीर दाहिने में सम्भवतः शङ्घ है। नवरङ्ग मे दा चवरवाही ग्रीर एक तीर्धकर मूर्चि खण्डित रक्स्वी हुई है। नवरङ्ग के द्वार पर श्रच्छी कारीगरी दिखलाई गई है। इस मन्दिर के सन् १०-६४ के लेख (न॰ ४-६२) से विदित होता है कि विष्णु-वर्द्धन के पिता होटसल एरेयडू ने वेल्गोल के मन्दिरों के जीर्यो-द्धार के लिये जैनगुरु गापनिन्द को राचनइछ प्राप्त का दान दिया। इस नेख व लेख नं ५५५ (६-६) में गे।पनिद की खुन प्रशंसा पाई जाती है। यह विस्त समनतः लगभग शक सं० १०१६ की वनी हुई है।

इस प्राम में एक गैंव झीर एक वैष्णव मन्दिर भी है। ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ श्रधिक मन्दिर रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक तालाव की नहर में प्रायः सारा मसाला दृटे हुए मन्दिरों का लगा हुश्रा है। प्राम के मध्य में एक तालाव के पास एक खण्डत जिन प्रतिमा भी है। सारोहिल्लि—यह प्राम श्रवणबेरगुल से तीन मील पर है। यहाँ एक ध्वंस जैन मन्दिर है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लेख नं० ४८-६ (४००) के श्रनुसार इसे गङ्गराज की भावज जिक्कमच्चे ने निर्माण कराया था।

## लेखों की ऐतिहासिक उपयागिता

विशेष राजवंशों से सम्बन्ध रखनेवाले लेखें। का विवेचन करने से पूर्व यहाँ एक ऐसी घटना पर कुछ विचार करना ष्प्रावश्यक है जिसका राजकीय व जैन-धार्भिक इतिहास से छत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैनसंघ के नायक भद्रवाहु खामी के साथ भारतसम्राट् चन्द्रगुप्त मै।र्थ की दिचण यात्रा का प्रसङ्ग जैसा जैन इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है वैसा ही वह भारत के राजकीय इतिहास में अनुपेचणीय है। लगातार कई वर्षों से इस विषय पर इतिहासवेत्ताओं मे मतभेद चला ष्याता है। यद्यपि मतभेद का श्रभी तक श्रन्त नहीं हुआ, पर श्रिधकाश विद्वानों का भुकाव एक श्रीर होने से इस विषय का प्रायः निर्णय ही समभाना चाहिए। संचेप में, जैनसाहित्य में यह प्रसङ्ग इस प्रकार पाया जाता है-श्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी ने निमित्त-ज्ञान से जाना कि एतर भारत में एक बारह वर्ष का भीषण दुर्भिच पड़नेवाला है। ऐसी विपत्ति के समय में वहाँ मुनिवृत्ति का पालन होना कठिन जान

उन्होंने अपने समस्त शिष्यों-सहित दिचिण की ओर प्रश्नान किया। भारतसम्राट्चन्द्रगुप्त ने भी इस दुभि च का समा-चार पा, ससार से विरक्त हो, राज्यपाट छोड़ भद्रवाह स्वामी से दीचा ली भीर उन्हों के साथ गमन किया। जब यह मुनि-सध अवण बेल्गाल स्थान पर पहुँचा तब भद्रवाह स्वामी ने स्थानी सायु बहुत थोडी शेष जान, सब की आगे बढने की स्थाना दी और आप चन्द्रगुप्त शिष्य-सिहत छोटी पहाडो पर रहे। चन्द्रगुप्न मुनि ने अन्त समय तक उनकी खुब सेवा की और उनका शरीरान्त हो जाने पर उनके चरणचिह्न की पृजा में अपना शेय जीवन व्यतीत कर भन्त में सल्लेखना विधि से शरीरत्याग किया।

श्रव देखना चाहिए कि श्रवण वेल्गोल के स्थानीय इतिहास से, शिलालेखों से व साहित्य से इम वात का कहाँ तक समर्थन होता है। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से ही उस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि पड़ा। इम पहाड़ी पर की प्राचीनतम वस्ति चन्द्रगुप्त द्वारा ही पहले-पहल निर्माण कराये जाने के कारण चन्द्रगुप्त वस्ति कहलाई। इम पहाड़ी पर की भद्रवाहु गुफा में चन्द्रगुप्त के भी चरण-चिद्व हैं। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने इसी गुफा में समाधिमरण किया था। सेरिङ्गपट्टम के दो शिलालेखों (ए० क० ३, सेरिङ्गपट्टम १४७, १४८) में उल्लेख है कि कल्वप्पु शिखर (चन्द्रगिरि) पर महामुनि भद्रवाहु श्रीर चन्द्रगुप्त के चरण-चिद्व हैं। ये शिला- लेख लगभग शक सं० ८२२ के हैं। श्रवणवेल्गोल के लगभग शक सं० ४७२ के लेख नं० १७-१८ (३१) में कहा गया है कि 'जो जैनधर्म मद्रवाहु ध्रीर चन्द्रगुप्त सुनीन्द्र के तेज में भारी समृद्धि की प्राप्त हुआ था उसके किश्चित् चीण हो जाने पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया।' शक सं० १०५० के लेख नं० ५५ (६७) (श्लोक ४) में मद्रवाहु ध्रीर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का उल्लेख है। ऐसा ही उल्लेख शक सं० १०८५ के लेख नं० १०८ (६४) (श्लोक ४-५) में व शक स० १३५५ के लेख नं० १०८ (२५८) (श्लोक ८-५) में है। इन उल्लेखों में चन्द्रगुप्त की गुरुभक्ति द्रीर तपश्चरण की महिमा गाई गई है।

साहित्य मे इस प्रमङ्ग का सबसं प्राचीन उरुजेख हरिपेणकृत 'वृहत्कथाकोष' मे पाया जाता है। यह प्रन्थ शक सं०

प्रश्न का रचा हुआ है। इसमें भद्रवाहु ग्रीर चन्द्रगुप्त का
वर्णन इस प्रकार पाया जाता है—'पीण्ड्रवर्धन देश मे देवकोट
नाम का नगर था। इस नगर का प्राचीन नाम केटिपुर
था। यहाँ पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता था। इनके
एक पुरेाहित सोमशर्मा ग्रीर उनकी भार्या सेमिश्री के भद्रवाहु
नामक पुत्र हुआ। एक दिन भ्रन्य वालकों के साथ नगर
मे खेलते हुए भद्रवाहु को चतुर्थ श्रुतकेवली गांवर्धन ने देखा।
उन्होंने देखकर जान लिया कि यही वालक भ्रन्तिम श्रुतकेवली
होनेवाला है। श्रतएव माता-पिता की श्रनुमित से उन्होंने

भद्रवाहु की अपने सरचण में ले लिया ग्राँर उन्हें सब विद्याएँ सिखाई'। यथासमय भद्रवाहु ने गांवर्धन स्वामी से जिन दीचा धारण की। एक समय विहार करते हुए भद्रवाहु स्वामी उन्जैनी नगरी में पहुँचे ग्राँर सिप्रा नदी के तीर एक उपन में ठहरं। इन समय उन्जैनी में जैनधर्मावलस्वो राजा चन्द्रगुप्त अपनी रानी सुप्रभा-सहित राज्य करते थे। जब भद्रवाहु स्वामी श्राहार के निमित्त नगरी में गयं तब एक गृह में भूलों में भूततं हुए शिशु ने उन्हें चिल्लाकर मना किया धीर वहां से चले जाने की कहा। इस निमित्त से स्वामी की ज्ञात है। यथा कि वहां एक वारह वर्ष का भीषण दुर्भिच पडनेवाला है। इस पर उन्होंने समस्त सब की वुला-कर सब हाल कहा धीर कहा कि "श्रव तुम लोगों को दिच्या देश की चले जाना चाहिए। मैं स्वयं यहां ठहरूँगा क्यांकि मेरी श्रायु चीण हो चुकी है।"\*

जव चन्द्रगुप्त महाराज ने यह सुना तव उन्होंने विरक्त होकर भद्रवाहु खामी से जिन दीचा ले ली। फिर चन्द्रगुप्त मुनि, जो दशपृर्वियों में प्रथम थे, विशाखाचार्य के नाम से जैन सघ के नायक हुए। भद्रवाहु की श्राहा से वे सब को दिच्या के पुत्राट† देश को ले गय। इसी प्रकार रामिल्ल, स्यूलवृद्ध,

<sup>॰</sup> घहमत्रेव तिष्टामि चीणमायुर्ममाधुना।

<sup>ा</sup> पुत्राट बडा पुराना राज्य रहा है। कन्नड माहित्य में यह पुत्राड के नाम से प्रसिद्ध है। टातेमी' ने इसका टहाेव 'पै।कट'

धीर सद्भाचाय अपने-अपने संघों-छहित सिधु धादि देशों को भेजे गये। खय भद्रवाह खामी उज्जयिनी के 'भाद्रपद' नामक स्थान पर गये ग्रीर वहाँ उन्होंने कई दिन तक अनशन जत कर समाधिमरण किया । जब द्वादशवर्षीय दुर्भिच का अन्त हो गया तब विशाखाचार्थ संघ-सहित दिचण से मध्यदेश की लीट श्राये।

दूसरा ग्रंथ, जिसमे उपयुक्त प्रसङ्ग ष्याया है, रत्ननिन्दकृत भद्रवाहुचरित है। रत्ननिन्द, श्रनन्तकीर्त के शिष्य खलित-कीर्ति के शिष्य थे। उनका ठीक समय ज्ञात नहीं है पर वे पन्द्रहवीं संालहवी शताब्दि के लगभग ध्रनुमान किये जाते हैं। इस यन्थ मे प्राय: ऊपर के ही समान भद्रवाहु का प्राथमिक युचान्त देकर कहा गया है कि वे जब उज्जयिनी ध्रा गये तव वहाँ के राजा 'चन्द्रगुप्त' ने उनकी खुव भक्ति की श्रीर उनसे

नाम से किया है श्रीर कहा है कि वहां रक्तमणि (beryl) वहुन पामे जाते है। यहां के राष्ट्रवर्मा श्रादि राजाश्रो की राजधानी 'कीर्तिपुर' थी। कीर्तिपुर कटाचित् मेसूर जिले के हेग्गाड़े वन्कोटे तालुके में कपिनी नदी पर के श्राधुनिक 'कित्तृर' का ही प्राचीन नाम है। हरिपेण श्रीर जिनसेन कवि श्रपने की पुजाट सब के कहने है। यह संव सम्भवतः 'कित्तृर' संघ का ही दूसरा नाम है जिसका उल्लेख शिलालेख नं० १६४ ( ११ ) में श्राया है।

<sup>्</sup>र प्राप्य भाद्रपद देश श्रं भद्रुज्जयिनीभवम् । चकारानशनं धीर स दिनानि बहुन्यलम् ॥ ममाधिमरणं प्राप्य भद्रवाहुर्दिवं यथै।॥

म्मपने सेलिह स्वप्नों का फल पूछा। इनके फल-कथन में भट्ट-वाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिच पहनेवाला है। इस पर चन्द्रगुप्त ने उनसे दीचा ले ली। फिर भद्रवाहु प्रपने वारह हजार शिष्यों-सहित 'कर्नाटक' को जाने के लिये दिचिया को चल दियं। जब ने एक वन में पहुँचे तब अपनी आयु पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचार्य को अपने स्थान पर नियुक्त कर उन्हें संघ को आगे ले जाने के लिये कहा थीर आप चन्द्रगुप्ति-महित वर्डा ठहर गये। सघ चै। इसेश को चला गया। यो समय पश्चान् भद्रवाहु न समाधिमरण किया। चन्द्रगुप्ति उनके चरण-चिह्न बनाकर उनकी पूजा करते रहे। विशाखाचार्य जब दिचिया से लीटे तब चन्द्रगुप्ति मुनि ने उनका ध्रादर किया। विशाखाचार्य ने भद्रवाहु की ममाधि की वन्दना कर कान्यकुठ्य को प्रस्थान किया।

चिदानन्द किन के मुनिन्दाभ्युदय नामक कन्नड कान्य में भी भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त की कुछ नार्ता प्राई है। यह प्रन्थ शक सं० १६०२ का बना हुन्ना है। इसमें कथन है कि "श्रुतकेवली भद्रवाहु वेल्गोल को न्नायं न्नीर चिक्कवेट्ट (चन्द्र-गिरि) पर ठहरे। कदाचित् एक न्यात्र ने उन पर धावा किया न्नीर उनका शरीर विदीर्ण कर डाला। उनके चरणचिह्न न्नव कक गिरि पर एक गुका में पूजे जाते हैं..... आईद्रलि की न्नाहा से दिच्याचार्य वेल्गोल न्नाये। चन्द्रगुप्त भी यहाँ तीर्थ-यात्रा को न्नायं थे। इन्होने दिच्याचार्य से दीचा महण की

भ्रीर उनके बनवाये हुए मन्दिर की तथा भद्रबाहु के चरण-चिह्नों की पूजा करते हुए वहाँ रहे। कुछ कालोपरान्त दक्षिणाचार्य ने ध्रपना पद चन्द्रगुप्त की दे दिया।"

शक सं० १७६१ कं वने हुए देवचन्द्रकृत राजावलीकथा नामक कन्नड अन्य में यह वार्ता प्राय रह्ननन्दिकृत भद्रवाहुचरित कं समान ही पाई जाती है। पर इस प्रन्थ में ग्रीर भी कई छोटी-छोटी बातें दी हुई हैं जो श्रधिक महत्त्व की नहीं हैं। यहाँ कथन है कि शुतकेवली विष्णु, नन्दिमित्र ग्रीर ग्रपराजित व पाँच सी शिष्यों के साथ गोवर्धनाचार्य जम्बूस्वामी के समाधिस्थान की वन्दना करने के हेतु के। टिकपुर में भ्रायं। राजा पद्मरथ की सभा में भद्रवाहु ने एक लेख, जिसे अन्य कोई भी विद्वान नहीं समभ सका था, राजा की समभाया। इमसे उनकी विलचण बुद्धिका पता चला। कार्त्तिक की पूर्ण-मासी की रात्रि की पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त की स्रोलह खप्न हुए। प्रात:काल यह समाचार पाकर कि भद्रबाहु नगर को उपवन मे विराजमान हैं, राजा श्रपने मन्त्रिया-सहित उनको पास गये। राजा का भ्रन्तिम स्वप्त यह था कि एक बारह फण का सर्पे उनकी छोर छारहा है। इनका फल भद्रवाहु ने यह वतलाया कि वहाँ बारह वर्ष का दुर्भिच पडनेवाला है। एक दिन जब भद्रबाहु आहार के लिये नगर मे गये तब उन्होंने एक गृह के सामने खड़े होकर सुना कि उस घर में एक भूले में भूतता हुया बानक जीर-जीर से चिल्ला रहा है।

वह शिशु वारह बार विल्लाया पर किसी ने उसकी प्रावाज नहीं सुनी। इससे खामीजी की विदित हुआ कि दुर्भिच प्रारम्भ है। गया है। राजा के मन्त्रिया ने दुर्भि च की रीकने के लिये कई यहा किये। पर चन्द्रगुप्त ने उन सबके पापा के प्रायश्चित्त स्वरूप भ्रपने पुत्र सिंहसेन को राज्य दे भद्रवाह से जिन दीचा ले ली धीर उन्हीं के माथ ही गये। भद्रवाह भ्रयने वारह हजार शिष्यों-सहित दिचण को चल पडे। एक पहाडी पर पहुँचने पर उन्हें विदित हुआ कि उनकी आयु धव वहुत थोडी शेप हैं , इमिलयं उन्होंने विशाखाचार्य की सव का नायक बनाकर उन्हें चील धीर पाड्य देश की भेज दिया। क्षेवल चन्द्रगुप्त का उन्होने श्रपने साथ रहने की श्रनुमति दी। इनके समाधिमरण के पश्चात चन्द्रगुष्त उनके चरणचिह्नों की पृजा करते रहे। कुछ समय पश्चात् सिंइसेन नरेश के पुत्र भास्कर नरेश भद्रवाहु कं समाधिस्थान की तथा श्रपने पिता-मह की वन्दना के हेतु वहाँ श्राये ग्रीर कुछ समय ठइरकर टन्होनं वहाँ जिनमन्दिर निर्माण कराये, तथा चन्द्रगिरि के समीप वेल्गाल नामक नगर बसाया। चन्द्रगुप्त ने उसी गिरि पर समाधिमरण किया।

इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रगिरि पर प्रार्थ -नाध वस्ति के पास का शिलालेख (नं०१) है। यह लेख श्रवणवेलोल के समस्त लेखें। में प्राचीनतमं सिद्ध होता है। इस लेख में कथन है कि ''महावीर स्वामी के पश्चान् परमिं गै।तम, लोहार्य, जम्यू विष्णुदेव, ग्राराजित, गे।वर्द्धन, भद्रवाह, विशाख, प्रोष्ठिल, छितिकार्य, जय, सिद्धार्थ, घृतिपेण, वृद्धिनादि गुरुपरम्परा में होनेवाले भद्रवाहु स्वामों के त्रैकाल्यदर्शी निमित्तन हारा उज्जियनी में यह कथन किये जाने पर कि वहाँ द्वादश वर्ष का वैषम्य (दुर्भिज्ञ) पड़नेवाला है, सारे संव ने उत्तराप्य से दिच्यापय की प्रश्लान किया और कम से वह एक बहुत समृद्धियुक्त जनपद में पहुँचा। यहाँ भ्राचार्य प्रभाचन्द्र ने व्याचादि व दरीगुफादि-संकुल सुन्दर कटवप्र नामक शिखर पर भ्रपनी भ्रायु भ्रल्प ही शेष जान समाधितप करने की भ्राज्ञा लेकर, समस्त संघ की भ्रागे भेजकर व केवल एक शिष्य की साथ रखकर देह की समाधि-स्राराधना की।"

कपर इस विषय के जितने उन्ने ख दिये गये हैं उनमे दें। वाते सर्वसम्मत हैं—प्रथम यह कि भद्र मह ने वारह वर्ष के हुर्भित्त की भविष्यवाणी की छीर दूसरे यह कि उम्र वाणी को सुनकर जैनसंघ दिचणापथ को गया। हरिपेण के अनुसार भद्र बाहु दिचणापथ को नहीं गये। उन्होंने उज्जयिनी के समीप ही समाधिमरण किया छीर चन्द्र गुष्ति मुनि अपर नाम विशाखाचार्थ संघ को लेकर दिचण को गये। भद्र बाहु चरित तथा राजावलीकथा के अनुसार भद्र बाहु स्वामी ने ही अवण- वेल्गेल तक संघ के नायक का काम किया तथा अवण्वेल्गेल की छोटी पहाड़ों पर वे अपने शिष्य चन्द्र गुष्त-सिहत ठहर गये। मुनिवशाभ्युदय तथा उर्ग्य छिष्य चन्द्र गुष्त-सिहत ठहर गये। मुनिवशाभ्युदय तथा उर्ग्य छिष्य चन्द्र गुष्त-सिहत ठहर के दो लेख,

श्रवणबेल्गेाल के लेख न० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ भद्र-वाहु धौर चन्द्रगुप्त दे।नें का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पर जैसा कि ऊपर के युत्तान्त से विदित होगा, शिलालेख नं० १ की वार्ता इन सबसे विलच्या है। उसके ष्पनुसार त्रिकालदर्शी भद्रवाहु ने दुर्भिच की भविष्यवाणी की, जैन सब दिच्छापथ की गया व कटवप्र पर प्रभाचन्द्र ने जैन सव को आगे भेजकर एक शिष्य-महित समाधि-प्राराधना की। यह वार्ता स्वय लेख के पूर्व थ्रीर भ्रपर भागा में वैपन्य उपिश्वत करने के अतिरिक्त कपर उल्लिखित समस्त प्रमाणों के विरुद्ध पड़ती हैं। भद्रवाह दुर्भिच की भविष्यवाणी करके कहाँ चने गये, प्रभा-चन्द्र ध्राचार्य कीन घं, उन्हें जैन सब का नायकत्व कव धीर कहाँ से प्राप्त है। गया इत्यादि प्रश्नों का लेख में कोई उत्तर नहीं मिलता। इस उलभान का सुलभाने के लिये इमने लेख के मृत की सूच्म रीति से जाँच की। इस जाँच से हमें ज्ञात हुमा कि उपर्युक्त सारा वखेडा लेख की छठी पंक्ते मे ग्डत्यादि पाठ से 'श्राचार्यः प्रभाचन्द्रोनामावनितल खडा होता है। यह पाठ ढा० फ्लीट ध्रीर रायवहादुर नर-मिहाचार का है। अवग्रवेरगोल शिलालेखों के प्रथम समह के रचयिता राइस साहब ने 'प्रभाचन्द्रोना . . 'की जगह 'प्रभाचन्द्रेश . . . ' पाठ दिया है। हा० टा० के० लड्डू भी राइस साहव के पाठ की ठीक समभते हैं। 'प्रभाचन्द्रो' की जगह 'प्रभाचन्द्रेण' होने से उपर्युक्त सारा वखेडा सहज ही

तय हो जाता है। इससे 'घ्राचार्यः' का सम्बन्ध भद्रवाहु स्वामी से हो जाता है फ़ीर लेख का यह घर्ष निकलता है कि भद्रवाहु स्वामी संघ को छागे बढ़ने की छाज्ञा देकर धाप प्रभा-चन्द्र नामक एक शिष्य-सहित कटवप्र पर ठहर गये धीर उन्होने वहीं समाधिमरण किया। इससे लेख के पूर्वापर भागों में सामव्जस्य स्थापित हो जाता है श्रीर ध्रन्य प्रमाणों से काई विरोध नहीं रहता। मूल में 'प्रभाचन्द्रोना' 'प्रभाचन्द्रेणाम' भी पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में कठिनाई केवल यह श्राती है कि 'म' श्रचर का कोई धर्थ व सम्बन्ध नहीं रहता। पर इसके परिचार में यह कहा जा सकता है कि लेख का खोदनेवाले न 'प्रभाचन्द्रेणनाम...'की जगह भ्रम से प्रभाचन्द्रे-गाम' खोद दिया है; वह 'न' को भूल गया। ऐसी भूलें शिलालेखों मे बहुधा पाई जाती हैं। प्रमाचन्द्र के भद्रवाह को शिष्य होने से ऊपर को समस्त प्रमाणों द्वारा यह बात सहज ही समभा में थ्रा जाती है कि प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामा-न्तर व दीचा-नाम होगा।

श्रव प्रश्न यह उपिश्वत होता है कि ये भद्रवाहु ग्रीर चन्द्र-गुप्त कीन थे प्रीर कब हुए। शिलालेख नं० १, जिसकी वार्त्ता पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं, श्रपनी लिखावट पर से श्रपने की लगभग शक संवत् की पाँचवीं-छठी शताब्दि का सिद्ध करता है। श्रत उसमे उल्लिखित भद्रवाहु ग्रीर प्रभा-चन्द्र (चन्द्रगुप्त) शक की पाँचवीं छठी शताब्दि से पूर्व

होना चाहिये। दिगम्बर पट्टाविलयों मे महावीर स्वामी के समय से लगाकर शक की उक्त शताब्दियों तक 'भद्रशहु' नाम कं दो ध्राचार्यों के उल्लेख मिलते हैं, एक ते। भ्रन्तिम श्रुत-क्षेवली भद्रवाहु ग्रीर दूसरे वे भद्रवाहु जिनसे सरस्वती गच्छ की नन्दी श्राम्नाय की पट्टावली प्रारम्भ होती है। दूसरे भद्रवाहु का समय ईस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संवत् से १३१ वर्ष पूर्व पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुरितगुप्त पाया जाता है जो इनक पश्चात् पट्ट के नायक हुए। डा० फ्लीट का मत है कि दिचिए की यात्रा करनेवाले ये ही द्वितीय भद्र-वाहु हैं ग्रीर चन्द्रगुप्त उनके शिप्य गुप्तिगुप्त का ही नामान्तर है। पर इस मत के सम्बन्ध में कई शकाएँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम ता गुप्तिगुप्त श्रीर चन्द्रगुप्त को एक मानने कं लिये कांई प्रमाण नहीं हैं, दूसरे इसस उपर्युक्त प्रमाणों मे जी चन्द्र-गुप्त नरेश के राज्य त्यागकर भद्रवाहु से दीचा लेने का उरुतेख है, उमका कुछ खुलासा नहीं होता छीर तीसरे जिम द्वादश-वर्षीय दुर्भिच के कारण भद्रवाहु ने दिचण की यात्रा की थी नस दुर्भिन्त के द्वितीय भद्रवाहु के समय में पड़ने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। इन कारणों से डा॰ फ्लीट की करपना बहुत कमजोर है भीर श्रन्य कोई विद्वान उसका समर्थन नहीं करते। विद्वानों का प्रधिक भुकाव प्रव इसी एकमात्र युक्तिसंगत मत की छोर है कि दिच्या की यात्रा करनेवाले भद्रवाहु प्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु हो हैं सीर उनके

साध जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रगुप्त स्त्रयं भारत सम्राट् चन्द्रगुप्त के श्रातिरिक्त श्रान्य कोई नहीं हैं। यद्यपि वीर निर्वाण के समय का धव तक अन्तिम निर्णय न हो सकने के कारण भद्रबाह्र का जा समय जैन पट्टावलिया ध्रीर प्रथा मे पाया जाता है तथा चन्द्रगुप्त सम्राट्का जे। समय त्राजकल इति-हास सर्व सम्मति से स्वीकार करता है उनका ठीक समीकरण नहीं होता, \* तथापि दिगम्त्रर श्रीर श्वेतास्वर दोनों ही सम्प्र-दाय के त्र'थों से भद्रवाहु धीर चन्द्रगुप्त समसामिथक सिद्ध होते हैं। इन दोनां सम्प्रदायों के प्रथो में इस विषय पर कई विरोध होने पर भी वे उक्त बात पर एकमत हैं। हेमचन्द्रा.. चार्य के 'परिशिष्ट पर्व' से यह भी सिद्ध होता है कि इस समय बारह वर्ष का दुर्भित्त पडा था, तथा 'उस भयङ्कर दुष्काल के पड़ने पर जब साधु समुदाय की भिचा का प्रभाव होने लगा तब सब लोग निर्वाह के लिये समुद्र कं समीप गाँवों मे चले गयं'। इस समय चतुर्दशपूर्वधर श्रुतक्षेवली श्री भद्रवाहु स्वामी

च दि० जेन यथो के अनुसार भद्रवाहु का आवार्यपद निर्वाण सवत् १३३ से १६२ तक २६ वर्ष रहा जो प्रवित्तत निर्वाण सवत् के अनुसार ईस्वीपूर्व ३६४ से ३६४ तक पढ़ना है, तथा इतिहासानुसार चन्द्रगुप्त मार्थ्य का राज्य ईस्वीपूर्व ३२१ से २६८ तक माना जाता है। इस प्रकार भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त के अन्तकाल में ६७ वर्ष का अन्तर पडता है। रवेताम्बर यथो के अनुसार भद्रवाहु का समय नि० सं० १४६ से ४७० तद्दनुसार ईम्वी पूर्व ३७१ से ३४७ तक सिद्ध होता है। इसका चन्द्रगुप्त के समय के साथ प्राय समीकरण हो जात है।

ने वारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की भ्राराधना प्रारम्भ कर दी थी। परिशिष्ट पर्व के श्रनुमार भद्रवाहु खामी इस समय नेपाल की ग्रेर चर्न गये थे श्रीर श्रीसघ के बुलाने पर भी वे पाटलिपुत्र को नहीं धाये जिसके कारण श्रीसंघ ने उन्हें संघव। हा कर देने की भी धमकी दी। उक्त श्रथ मे चन्द्रगुप्त के समाधि पूर्वक मरण करने का भी उन्नेष्ट है।

इस प्रकार यद्यपि दिगम्बर थीर श्वेताम्बर प्रनथें में कई वारीकियों में मत-भेद हैं पर इन भेदों से ही मूल वार्तों की पुष्टि होती हैं क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक सत दूपरे सत की नकल मात्र नहीं है व मूल वाते दोनों के प्रनथे। में प्राचीनकाल से चली थ्राती हैं।

श्रव इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के मत देखिये। हा० ल्यूपन\* श्रोर हा० हार्ननें अतुतकवली भद्रवाहु की दिनिए यात्रा की स्वीकार करते हैं। टामस साहव श्रपनी एक पुस्तक‡ में लिखते हैं कि "चन्द्रगुप्त जैन समाज के व्यक्ति ये यह जैन प्रन्यकारे। ने एक स्वयसिद्ध श्रीर मर्व प्रसिद्ध वात के रूप से लिखा है जिसके लिये कीई श्रनुमान प्रमाण देने की श्रावञ्चकता ही नहीं थी। इस विषय में लेखें के प्रमाण वहुत प्राचीन श्रीर साधारणत सन्देह-रहित हैं। मैगस्थनीज

<sup>\*</sup> Vienna Oriental Journal VII, 382

<sup>†</sup> Indian Antiquary XXI, 59-60

<sup>‡</sup> Jainism or the Early Faith of Asoka P 23

कं कथतें से भी भनकता है कि चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धान्तों के विपत्त से असणों ( जैन सुनियों ) के धर्मोपदंशों का प्रद्वीकार किया था।" टामस साहव इसके प्रागे यह भी सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त मै। ये के पुत्र श्रीर प्रपेशत्र विनद्धसार श्रीर अशोक भी जैनधर्मीवलस्वी थे। इसकं लियं उन्होंने 'मुद्राराचस' 'राजतरङ्गिणी' तथा 'भाइने प्रकवर्ग' के प्रमाण दिये हैं। श्रीयुक्त जायसवाल महोदय लिखतं हैं। कि "प्राचीन जैनशंथ खीर शिलालेख चन्द्रगुप्त का जैन राजिंप प्रमाणित करते हैं। मेरे अध्ययन ने मुक्ते जैनमं यां की ऐतिहासिक वार्तात्रों का त्रादर करने का वाध्य किया है। काहे कारण नहीं है कि इस जैनियों के इस कथन की कि चन्द्रगुप अपने राज्य के प्रन्तिम भाग में राज्य का त्याग जिन दीचा ले मुनि वृत्ति से मरण की प्राप्त हुए, न मानें। मैं पहला ही व्यक्ति यह माननेत्राला नहीं हूँ। सि० राइम, जिन्होंने श्रवण-वेलोला के शिलालेखों का श्रध्ययन किया है, पूर्णकप से अपनी गय इसी पच से देते हैं श्रीर मि० व्हां सिम भी अन्त में इस मत की श्रोर मुक्ते हैं। उ डा० स्मिघ लिखते हैं | कि ''चन्द्रगुप्त मैं।र्य का घटना-पूर्ण राज्यकाल किम प्रकार समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जैन कथाओं से ही

<sup>#</sup> Journal of the Behar and Oussa Research Society Vol III.

<sup>†</sup>Oxford History of India 75-76.

पड़ता है। जैनियो ने सदैव उक्त मीर्य सम्राट् को विम्वसार (श्रेणिक) के सदृश जैन धर्मावलम्बी माना है श्रीर उनके इस विश्वास को भूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि, शैश्चनाग, नन्द श्रीर मीर्य राजवंशों के समय में जैन धर्म सगध प्रान्त में बहुत जार पर था। चन्द्रगुप्त ने राजगद्दी एक कुशल ब्राह्मण की सद्दायता से प्राप्त की घी यह वात चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावलम्बी होने के कुछ भी विक्द नहीं पडती। 'सुद्राराच्चम' नामक नाटक में एक जैन माधु का उल्लेख है जो नन्द नरेश के श्रीर फिर मीर्य सम्बाद के मन्त्री राचस का खास मित्र था।

"एक वार जहा चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावन्त्री होने की वात सान ली तहाँ फिर टनके राज्य की द्याग करने व जैनविधि के अनुसार सद्घेत्वना द्वारा मरण करने की वात सहज ही विश्व-सनीय हो जाती है। जैनवन्य कहते हैं कि जब भद्रवाहु की द्वादशवर्षीय दुर्भिचवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत में सच होने लगी तब आचार्य वारह हजार जैनियों को साथ लेकर श्रन्य सुदेश की खोज में दिचिण को चल पड़े। मद्वाराज चन्द्रगुप्त राज्य त्यागकर सङ्घ के साथ हो लिये। यह सङ्घ अवण बेल्गोला पहुँचा। यहाँ भद्रवाहु ने शरीर त्याग किया। राजिंष चन्द्रगुप्त ने उनसे वारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इस कथा का समर्थन अवण्वेल्गोला के मन्दिरों स्नादि के नामां, ईखा की सात्वीं शताब्दि के उपरान्त के लेखों तथा दसवीं गताब्दि के ग्रन्थों से होता है। इसकी प्रामाणिकता सर्वतः पूर्ण नहीं कहीं जा सकती किन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने पर मेरा मुकाब इस कथन की मुख्य वार्तों को स्वीकार करने की ग्रेगर है। यह तो निश्चित ही है कि जब ईस्वी पूर्व ३२२ में व इसके लगभग चन्द्रगुप्त सिद्यासनारूढ़ हुए थे तब वे तरुण प्रवस्था में ही थे। प्रतएव जब चींवीस वर्ष के प्रश्चात् उनके राज्य का अन्त हुग्रा तब उनकी प्रवस्था पचास वर्ष से नीचे ही होगी। यतः उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी कम ग्रवस्था में लुप्त हो जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है। राजाओं के इस प्रकार विरक्त हो जाने के प्रमय भी उदा- हरण हैं श्रीर बारह वर्ष का दुर्भिन्त भी श्रविश्वसनीय नहीं है। संचेपत. श्रन्थ कोई वृत्तान्त उपलब्ध न होने के कारण इस चेत्र में जैन कथन ही सर्विपरि प्रमाश हैं।"

श्रव शिलालेखों में जो राजवंशों का परिचय पाया जाता है उसका सिलसिलेवार परिचय दिया जाता है।

१ गङ्गवंश्य—इस राजवंश का भ्रव तक का ज्ञात इति-हास लेखो, विशेषतः ताम्रपत्रों पर से सङ्कलित किया गया है। इस वश से सम्त्रन्थ रखनेवाले श्रनेक ताम्रपत्रों की डा॰ पलीट ने पूर्णक्ष से जाचकर यह मत प्रकाशित किया था कि वे सब ताम्रपत्र जाली हैं श्रीर गङ्गवश की ऐतिहासिक सत्ता के लिये कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसके पश्चात् मैसूर पुरातत्व विभाग के डायरेकृर रावबहादुर नरसिंहाचार ने इस वश के अन्य अनेक लेखों का पता लगाया जो उनकी जॉच में ठींक उतरे। इनके बल से उन्होंने गड़वंश की ऐतिहासिकता सिट्ट की है।

इन वश का राज्य मैसूर प्रान्त मे लगभग ईसा की चैाबो शताब्दि से ग्यारहर्वा शताब्दि तक रहा। आधुनिक मैसूर का अधिकांग भाग उनके राज्य के अन्तर्गत या जो गहवाडि ६६००० कहलाता था। मैसूर में जो त्राजकल गङ्गडिकार (गङ्गवाडिकार) नामक किसानों की भारी जनस ल्या है वे गडुनरेगों की प्रजा के ही वशज हैं। गडुराजाओं की सबसे पहली राजधानी 'कुवलाल' व 'कोलार' घो जो पूर्वी मैसूर मे पालार नदी के तट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के तट पर 'तलकाड' को इटा लो गई। आठवी शताब्दि में श्रीपुरुप नामक गङ्गनरेश अपनी राजधानी सुविवा के लिये बङ्गलीर के समीप मण्छे व मान्यपुर में भी रखते थे। इसी समय मे गङ्गराज्य अपनी उत्कृष्ट श्रवस्था पर पहुँच गया था। तल-काड ईसा की ११ हवीं शताब्दि के प्रारंभ में चोल नरेशों के श्रिविकार मे श्रा गया श्रीर तभी से गङ्गर ज्य की इतिश्री हुई ! श्रादि से ही गड़राज्य का जैनधर्म सं घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। लेख नं० ५४ (६७) को उल्लेख से ज्ञात होता है कि गङ्गराच्य की नींव डालने में जैनाचार्य सिहनन्दि ने भारीसहायता की थी। सिंहनन्याचार्य की इस महायता का न्लेख गडुवश के ग्रन्य कई लेखों में भी पाया जाता है उदाहरणार्थ लेख न०

३६७; उद्दयेन्दिरम् का दानपत्र (सा० इं० इं० २, ३८७), कूडलु का दानपत्र (सै० ष्रा० रि० १६२१ प्र० २६); ए० क० ७, शिमोग ४; ए० क० ६ नगर ३५ व ३६ इत्यादि। इसके अतिरिक्त गोम्मटसार वृत्ति के कर्त्ता स्रभयचन्द्र त्रैविद्य-चक्रवर्ती ने भी श्रपने प्रन्य की उत्थानिका में इस बात का उद्घोख किया है। इन अनेक उद्घोशों से यद्यपि यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि जैनाचार्य ने गङ्गराज्य की जड जमाने में किस प्रकार सहायता की थो तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध होती है कि गङ्गवश की जड़ जमानेवाले जैनाचार्य सिंहनन्दि ही थे। कहा जाता है कि स्राचार्य पूज्यपाद देवनन्दि इसी वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे। गङ्गवंश के सन्य अनेक प्रकाशित लेख जैनाचार्यों से सम्बन्ध रखते हैं।

लेख नं० ३८ (५६) में गङ्गनरेश मारसिंह के प्रताप का अच्छा वर्णन है। अनेक भारी भारी युद्धों में विजय पाकर अनेक दुर्ग किले आदि जीतकर व अनेक जैन मन्दिर और सम्भ निर्माण कराकर अन्त में अजितसेन भट्टारक के सभीप सल्लेखना विधि से बङ्कापुर में उन्होंने शरीर त्याग किया। उन्होंने राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र (चतुर्थ) का अभिषेक किया था। यद्यपि इस लेख में उनके स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया पर एक दूसरे लेख (ए० क० १०, मूल्बागल् ८४) में कहा गया है कि उन्होंने शक स० ८६६ में शरीर त्याग किया था। गङ्गनरेश मारसिंह और राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय इन

दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। मारसिष्ठ ने अनेक युद्ध इष्णाराज के लिये ही जीते थे। कुडलूर के दानपत्र (मैं) आठ रि० १६२१ ए० २६ मन ६६३) में कहा गया है कि स्वय कृष्णाराज ने मारमिष्ठ का राज्याभिषेक किया था।

मारसिंह के उत्तराधिकारी राचमछ (चतुर्थ) थे। इन्हीं के मन्त्री चामुण्डराज ने विनध्यगिरि पर चामुण्डरायवस्ती निर्माण कराई श्रीर गोम्मटेश्वर की वह विशाल मृर्ति उद्घाटित की (नं० ७५-७६ म्यादि)। लेख नं० १०६ (२८१) यद्यपि श्रघूरा है तथापि इसमें चामुण्डराय का कुछ परिचय पाया जाता है। उससे विदित है। ता है कि चामुण्डराय ब्रह्मचत्र कुल के ये थीर उन्होंने अपने स्वामी के लियं अनेक युद्ध जोते ये। इतना ही नहीं चामुण्डराय एक कवि भी थे। उनका लिखा हुआ च सु-डराय पुराण नाम का एक कन्नड प्रन्थ भी पाया जाता है। यह अधिकांश गद्य में है। इसमें चौत्रीम तीर्शकरों के जीवन का वर्णन है। यह प्रन्थ उन्हाने शक सं० २०० में समाप्त किया था। इस प्रन्य में भो उनके कुल व गुरु अजितसेन आदि का परिचय पाया जाता है तथा किस प्रकार भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्होंन समर धुरन्धर, वीर-मात पड, रणरङ्गसिंग, वैरिकुलकालदण्ड, भुजविक्रम, समर-परश्रराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस प्रन्थ में है। वे श्रपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिष्ठिर कह-साते थे। कई लेखों में उनका उल्लेख केवल 'राय' नाम से

ही किया गया है नं०१३७ (३४५)। लेख न० ६७ (१२१) में उल्लेख है कि चामुण्डगय के पुत्र, व अजितसेन के शिष्य जिनदेवन ने बेल्गाल में एक जैन मन्दिर निर्माण कराया था।

इनके अतिरिक्त अन्य कई लेखों में गङ्गवंश के ऐसे नरेशो का उल्लेख मात्र ग्राया है, जिनका ग्रभी तक श्रन्य कहीं कोई विशेष परिचय नहीं पाया गया। लेख नं २ २५६ ( ४१५ ) मे जिस शिवमारन वसदि का उन्नेख है वह सम्भवतः गडुवंश के शिवमार नरेश. (सम्भवत शिवमार द्वि० श्री-पुरुष के पुत्र) ने निर्माण कराई थी। लेख नं० ६० (१३८) में किसी गङ्गवज श्रपर नाम रक्षसमिषा का उल्लेख है जिनके वीयिग नाम क एक वीर योद्धा ने वहेग श्रीर की ग्रोयगङ्ग के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जित किये। वहेंग राष्ट्रकूटनरेश श्रमाघवर्ष तृतीय का उपनाम भी था। गङ्गवत्र मारसिंग नरेश की उपाधि भी थो (नं० ३ = (५ - ६)। लेख नं० ६१ (१३ - ८) में लोकविद्याधर अपर नाम उदयविद्याधर का उल्लेख है। निश्चयत. नहीं कहा जा सकता कि यह भी कोई गङ्गवशी नरेश का नाम है या नहों, किन्तु कुछ गङ्गनरेशों की विद्याधर उपाधि थो। उदाहरणार्थ, रकसगङ्ग के दत्तक पुत्र का नाम राजविद्याधर या (ए० क० ८, नगर ३५) व सारसिंग की उपाधि गङ्गविद्याधर थी ३८ (५€)। अत्रतएव सम्भव है कि लोकविद्याधर व खदयविद्याधर भी कोई गङ्गनरेश रहा है।। नं० २३५ (१५०) में गङ्गराज्य व एरेगङ्ग के महामन्त्री नर- सिंग के एक नाती नागवर्म के सस्लेखना मरण का उन्नेख है। सृडि व कूडलूर के दान-पत्रों (ए० इ० ३, १५८, म० घ्रा० रि० १६२५, ए० २५) में गङ्गनरेश एरेयप्प घ्रीर उनके पुत्र नरसिंग का उन्नेख है। सम्भव है कि उपर्युक्त लेख के ए।गङ्ग घ्रीर नरसिंग ये ही है।

्र कुछ लेखों में विना किसी राजा के नाम के गंगवंश मात्र का उल्लेख है [लेख नं० १६३ (३७), १५१ (४११), २४६ (१६४); ४६ - (३७८)]। लेख न० ५५ (६-६) में उन्नेख है कि जो जैन धर्म हास अवस्था की प्राप्त हो गया था उसे गेापनिन्द ने पुनः गङ्गकाल के समान समृद्धि ग्रीर ख्याति पर पहुँचाया। लेख नं० ५४ (६७) में उल्लेख है कि श्रोविजय का गङ्गनरशों ने चहुत सम्मान किया था। लेख न० १३७ (३४५) में उल्लेख है कि हुछ ने जिस केछगेरे में अनेक विस्तियाँ निर्माण कराई थीं उसकी नींव गङ्गनरेशों ने ही डाली थी। लेख नं० ४-६६ में गङ्ग वाडि का उल्लेख हैं।

२राष्ट्रक्टवं श—राष्ट्रक्टवंश का दिल्ला भारत में इति-दास ईस्वी सन् की आठवी शताब्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ होता है। इस समय राष्ट्रक्टवंश के दिन्तदुर्ग नामक एक राजा ने चालुक्यनरेश कीर्तिवमी द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रक्टट साम्राज्य की नींव ढाली। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य के प्राय सारे प्रदेश अपने आधीन कर लिये। कृष्ण के पश्चात् क्रमश गांविन्द (द्वितीय) और ध्रुव ने राज्य किया। इनके समय मे राष्ट्रकृट राज्य का विस्तार श्रीर भी बढ गया। श्रागामी नरेश गंाविन्द एतीय के समय में राष्ट्रकृट राज्य विन्ध्य श्रीर यालवा से लगाकर काश्वी तक फैल गया। इन्होंने श्रपने माई इन्द्रराज को लाट (गुजरात) का सूवेदार बनाया। गोविन्द एतीय के पश्चात् श्रमोघवर्ष राजा हुए जिन्होंने लगभग सन ८१५ से ८७० ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने श्रपनी राजधानी नासिक को छोड़ मान्यखेट में स्थापित की। इनके समय में जैन धर्म की खूब उन्नति हुई। अनेक जैन किव—जैसे जिनसेन, गुणभद्र, महाबीर श्रादि—इनके समय में हुए। गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण मे कहा है कि राजा श्रमोघवर्ष जिनसेनाचार्य को प्रणाम करके श्रपने को धन्य समभता था। श्रमोघवर्ष स्वय भी किव थे। इनकी बनाई हुई 'रत्नमालिका' नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि वे श्रन्त समय में राज्य को त्यागकर मुनि हो गये थे।

''विवेकात्त्यक्तराज्येन राक्षेयं रत्नमालिका। रचितामोधवर्पेण सुधियां मदलकृति:॥''

त्रमोघवर्ष के पश्चात् कृष्णराज द्वितीय हुए जिनकी श्रकाल-वर्ष, श्च पतुङ्ग, श्रोपृथ्वीवल्लभ, वल्लभराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर परमभट्टारक उपाधियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्चात् इन्द्र (तृतीय) हुए जिन्होंने कन्नौज पर चढाई कर वहाँ के राजा महीपाल को कुछ समय के लिये सिहासनच्युत कर दिया। इनके उत्तराधिकारियो में कृष्णराज तृतीय सबसे प्रतापी हुए

जिन्होंने राजादित्य चील कं उत्पर सन् ६४६ में वहीं भारी विजय प्राप्त की। इस समय के युद्धों का मृल कारण धार्मिक था। राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मपोपक श्रीर चेालनरेश शैव धर्म-पोपक थे। इनके समय में सोमदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि ग्रादि श्रनेक जैनाचार्य हुए हैं। कृष्णराज के उत्तराधिक री खोटिग-देव श्रीर उनके पीछे कर्कराज द्वितोय हुए। इनक समय में चालुक्यवंश पुन. जागृत हो उठा। इस वश के तैल व तैलप ने कर्कराज को सन् २७३ में बुरी तरह परास्त कर दिया जिससे राष्ट्रकूट व'श का प्रताप सदैव के लिये श्रस्त हो गया। जैसा कि आगं विदित होगा, लेख नं० ५७ ( शक स० ६०४ ) में कृष्णराज तृतीय के पात्र एक इन्द्रराज (चतुर्थ) का भो उल्लेख है व लेख न० ६८ में कहा गया है कि गड़नरेश मार-सिंह ने इन्द्र का अभिषेक किया था। सम्भवत. राष्ट्रकूटवश के हितैपी गङ्गनाश ने राष्ट्रकूट राज्य की रिचत रखने के लिये यह प्रयत्न किया पर इतिहास में इमका कोई फल देखने में नहीं त्राता। दिचया का राष्ट्रकूटवश इतिहास के सफे से उड गया।

अव इस समह के लेखों में इस वश के जो बल्लेख हैं उनका परिचय कराया जाता है।

इस वश के वहेंग व श्रमोघवर्ष तृतीय ने केंग्रिय गग के माघ गड़वज्र व रक्षसमिण के विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा लेख न०६० (१३८) (श्रनु० शक ८६२) के उल्लेख से

ज्ञात होता है। लेख नं० १०६ (२-१) (ग्रनु० शक ६५०) से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र की ग्राज्ञा से चासुण्डराय के खामी जगदेकवीर राचमछ ने वज्वलदेव की परास्त किया था। लेख नं० ३८ ( ५€ ) ( शक ८६६ ) से विदित होता है कि राष्ट्रकूटनरेश छुष्ण तृतीय के लिये गङ्गनरेश मारसिह ने गुर्जर प्रदेश को जीता था व राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र (चतुर्थ) का राज्याभिषेक किया था। इन उल्लेखो से स्पष्ट जात होता है कि गङ्गवंश ध्रीर राष्ट्रकूटवंश के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस वंश का सबसे प्राचीन लेख, जो इस संप्रह मे श्राया है, लेख नं० २४ ( ३५ ) (अनु० शक ७ २) है। इस लेख में ध्रुव के पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येष्ठ भ्राता रणावलोक कम्बय्य का उल्लेख है। एक लेख (ए० क० ४, हेगाडदेव-न्कोटे ६३) से ज्ञात होता है कि जब गङ्गराज शिवमार द्वितीय को ध्रुव ने कैद कर लिया था तत्र राजकुमार कम्त्र गङ्गप्रदेश के शासक नियुक्त किये गये थे व ए० क० ६, नेलमङ्गल ६१ से ज्ञात होता है कि कम्ब शक सं० ७२४ (ई० सन् ८०२ ) में गङ्गप्रदेश का शासन कर रहे थे। हाल ही मे चामराज नगर से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं (मै० ग्रा० रि १६२० पृ० ३१) जिनसे ज्ञात होता है कि जिस समय कम्व का शिविर तलवन-नगर ( तलकाड ) मे या तब उन्होंने अपने पुत्र शङ्करगण्ण की प्रार्थना से शक सं० ७२६ ( सन् ८०७ ई० ) मे एक ग्राम का दान जैनाचार्य वर्धमान को दिया था। अन्य प्रमाणों से ज्ञात

हुआ है कि ध्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने किनष्ट पुत्र गोविन्द ( तृतीय ) की वनाया था व कम्ब की गङ्गप्रदेश दिया था। इस हेनु कम्ब ने गोविन्द के विरुद्ध तैयारी की पर अन्त में उन्हें गोविन्द का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

लेख न० ५७ (१३३) में इन्द्र च दर्ध की किसी गेंद के रोल में चतुराई स्रादि का वर्णन है व दल्तुंग्व है कि उन्होंने शक सं० २०४ में श्रवणवेल्गुल में सल्लखना मरण किया। लेख में यह भी कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण ( तृतीय ) कं पेत्र, गङ्गगगेय ( बृतुग ) कं कन्यापुत्र व राजचृहामिय के दामाट थे। यह विदित नहीं हुन्ना कि ये राजवृहामिया कौन थे। इन्द्र की रट्टकन्दर्भ, राजमातंण्ड, चलङ्कराव, चलदग्गिल, कीर्तिनारायए, एलेववेडेंग, गेडेगलाभरण, कलिगलोलाण्ड श्रीर वीरर वीर ये उपाधियाँ थीं। जैमा ऊपर कहा जा चुका है. गइनरेश मारसिंह ने इन्द्र का राज्याभिषेक किया था। लेख नं॰ ५८ ( १३४ ) 'मावग्रगन्धहस्ति' उपाधिधारी एक बीर योधा पिट्ट की मृत्यु का स्मारक है। लेख में इस वीर के पराक्रम-वर्णन के पत्रचात् कहा गया है कि उसं राजचूडामणि मार्गेंड-मझ ने अपना सेनापित बनाया था। लेख की लिपि श्रीर राजचूहामिय व चित्रभानु संवत्सर के उद्घेख से अनुमान होता है कि यह भी इन्द्र चतुर्ध के समय का है।

प्रमङ्गवग लेख नं० ४४ (६८) में साहसतुङ्ग श्रीर कृष्ण-राज का उल्लेख है। श्रकलङ्कदेव ने श्रपनी विद्वता का वर्णन साइसतुङ्ग को सुनाया था (पद्य नं०२१), श्रीर परवादि-मल्ल ने अपने नाम की सार्थकता कृष्णराज को समभाई थी (पद्य नं०२६)। ये दोना क्रमश राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्ग श्रीर कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं।

३ चालुक्यवंश—चालुक्यनरशो की उत्पत्ति राजपुताने के से लड्डी राजपूर्तों में से कही जाती है। दिचा में इस राजवंश की नींव जमानेवाला एक पुलाकेशी नाम का सामन्त था जो इतिहास में अलाकेशी प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआ है। इसने सन् ५५० ईस्वी के लगभग दिच्या के बीजापुर जिले के वातापि ( आधुनिक बादामी ) नगर मे अपनी राज-धानी बनाई ग्रीर उसके ग्रासपास का कुछ प्रदेश ग्रपने ग्रधीन किया। इसके उत्तराधिकारी कीर्त्तिवर्मा, मनलेश और पुला-केगी द्वितीय हुए जिन्होने चालुक्यराज्य की क्रमश: खूब फैलाया। पुलाकेशी द्वितीय के समय मे चालुक्यराज्य दिचा भारत में सबसे प्रवल हो गया। इस नरेश ने उत्तर के महा-प्रतापी इपेवर्धन नरेश की भी दिचाय की ग्रेगर प्रगति रोक दी। इस राजा की कीर्ति विदेशों में भी फैली श्रीर ईरान के बादशाह ख़ुसरा (द्वितीय) ने अपना राजदूत चालुक्य राजदरवार मे भेजा। पुलाकेशी द्वितीय ने सन् ६०८ से ६४२ ईस्वी तक राज्य किया। पर उसके ग्रन्तिम समय मे पल्लव नरेशों ने चालुक्यराज्य की नीव हिला दी। उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य प्रथम के समय में इस व'श की एक शाखा ने

गुजरात में राज्य स्थापित किया। आठवीं शताब्दी के मध्य भाग में दिन्तिटुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट राजा ने इस वंश के कीर्त्तिवर्मा द्वितीय की दुरी तरह हराकर राष्ट्रकूटव श की जड़ जमाई। चालुक्यवश कुछ समय के लिये लुप्त हो गया।

दशमी शतान्दी के श्रन्तिम भाग मे चालुक्यवंश के तैल नामक राजा ने श्रन्तिम राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय की हरा-कर चालुक्यवंश की पुनर्जीवित किया। इस समय से चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में स्थापित हुई। इसके उत्तराधिकारियों को चोल नरेशों से श्रनेक युद्ध करना पड़ा। सन् १०७६ से ११२६ तक इस व श के एक बड़े प्रतापी राजा विक्रमादिस्य पष्टम ने राज्य किया। इन्हीं के समय में विल्हण कवि ने 'विक्रमाङ्गदेवचरित' काव्य रचा। इनके उत्तरा-धिकारियों के समय में चालुक्यराज्य के सामन्त नरेश देविगिरि के यादव श्रीर द्वारासमुद्ध के हीय्सल स्वतंत्र हो गये श्रीर सन् ११६० में चालुक्य साम्राज्य की इतिश्री हो गई।

भ्रव इस संग्रह के लेखों में जो इस वंश के उल्लेख हैं उनका परिचय दिया जाता है।

लेख न० ३८ (५६) (शक ८६६) में गङ्गनरेश मार-सिंह के प्रताप-वर्णन में कहा गया है कि उन्होंने चालुक्य-नरेश राजादित्य को परास्त किया था। न० ३३७ (१५२) में किसी चगभच्या चक्रवर्ती उगिधधारी गोगिंग नाम के एक सामन्त का उल्लेख हैं। यह सभवतः वही चालुक्य सामन्त

है जिसका उल्लेख ए० क० ३, मैसूर ३७ के लेख मे पाया जाता है। इस लेख मे वे 'समधिगतपश्चमहाशब्द' महा-सामन्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुण नासक प्राप्त से प्रान्य भी प्रानेक वीरगल हैं जिनमें गीगिंग के श्रतुजीवी थोद्धाश्रों के रग्र मे मारे जाने के उल्लेख हैं ( मै० ग्रा० रि० १-६१६ पृ० ४६-४७ )। लेख नं० ४५ (१२५) श्रीर ५-६ (७३) में उल्लेख है कि होटसलनरेश विष्णुवर्धन के सेनापति गङ्गराज ने चालुक्य सम्राट् त्रिभुवनमल पेर्माडि-देव ( विक्रमादित्य पष्ठ ( १०७६-११२६ ई० ) की भारी पराजय दी। इन लेखों से गङ्गराज का कन्नेगाल में चालुक्य सेना पर रात्रि में धावा मारने व उसे हराकर उसकी रसद व वाहन श्रादि सब स्वाधीन कर श्रपने स्वामी की देने का जोर-दार वर्णन है। नं० १४४ ( ३८४ ) हाय्सलवंश का लेख है पर उसके भ्रादि में चालुक्याभरण त्रिभुवनमल्ल की राज्य-वृद्धि का उल्लेख है जिससे होय्सल राज्य के ऊपर त्रिभुवन-मल्ल को घ्राधिपत्य का पता चलता है। लेख नं० ५५ (६-६) में मलवारि गुणचन्द्र ''मुनीन्द्र बलिपुरे मल्लिकामोद शान्वीशच-रणार्चकः" कहे गये हैं (पद्य नं०२०)। ध्रन्य अनेक लेखों ( ए० क० ७, शिकारपुर २० घ्र, १२५, १२६, १५३; ए० इ० १२, १४४ ) से ज्ञात हुआ है कि मिल्लकामीद चालुक्य-नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी। इससे अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः बलिपुर मे शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा

जयसिंह नरेश ने ही कराई थी। इसी लेख में यह भी उन्लेख है कि वासवचन्द्र ने अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य राजवानी में वालसरखती की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ५४ (६७) में उन्लेख है कि वादिराज ने चालुक्य राजधानी में भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिंह (प्रथम) ने उनकी सेवा की थो (पप ४१, ४२) इसी लेख में यह भी उल्लेख है कि जिन जैनाचार्य की पांड्यनरेश ने खामी की उपाधि दी था उन्हें ही आहवमल्ल (चालुक्यनरंश १०४२-१०६८ ई०) ने शब्दचतुर्मुख की उपाधि प्रदान की थी। लेख नं० १२ १ (३२०) व १३७ (३४५) में होयमल्ल नरेश एरे-यङ्ग चालुक्य नरेश की दिन्य वाहु कहे गये हैं (पद्य न० ८)।

8 हो छम् लव श-पश्चिमी घाट की पहाडियों में कादुर जिने के मुदेंगरे वालुका में 'श्रंगिड' नाम का एक स्थान है। यही स्थान हो उसल नरेशों का उद्गमस्थान है। इसी का प्राचीन नाम गशकपुर है जहां पर श्रव भी वासन्तिका देवी का मन्दिर वि प्रमान है। यहां पर 'सल' नामक एक सामन्त ने एक व्याघ्र से जैनमुनि की रचा करने के कारण पे उसल नाम प्राप्त किया। इस वंश के भावी नरेशों ने श्रपने को 'मलपरे ल्गण्ड' श्रघीत् 'मलपाओं' (पहाड़ सामन्तों) में मुख्य कहा है। इसी से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ में हो उसलवंश पहाड़ी था। इस वंश के एक 'काम' नाम के नृप के कुछ शिलालेख मिन्ने हैं जिनमें उसकी कुर्ग के को झास्त्र नरेशों से

युद्ध करने के समाचार पाये जाते हैं। होटसखनरेश इस स्रमय चालुवयनरेश के माण्डलिक राजा थे। जिस समय ईसा की ११ वी शताब्दि के प्रारम्भ में चेलिनरेशो द्वारा गङ्ग-वंश का अन्त हो गया उस समय होटसल माण्डलिकों को अपना प्रावल्य वढाने का अवसर मिला। 'काम' के उत्तरा-धिकारी 'विनयादित्य' ने चोलो से लड़-भिड़कर अपना प्रभुत्व वढ़ाया यहाँ तक कि चालुक्यनरेश सोमेश्वर श्राहवमञ्ज के महामण्डलेश्वरों में विनवादित्य का नाम गङ्गवाडि र्द्६००० के साथ लिया जाने लगा। विनयादित्य के उत्तराधिकारी बद्याल ने अपनी राजधानी शशपुरी से 'बेलूर' में इटा ली। समुद्र में भी उनकी राजधानी रहने लगी। इन्होंने चङ्गाला-नरेशों से युद्ध किया था। इनके उत्तराधिकारी विष्णुवर्द्धन के समय मे हीरसल नरेशों का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया। गहवाडि का पुराना राज्य सब उनके ग्राधीन हो गया ग्रीर विष्णुवर्द्धन ने कई अन्य प्रदेश भी जीते। प्रारम्भ मे विष्णु-वर्द्धन जैन धर्मावलम्बी थे पर पीछे वैज्याव हो गये थे। तथापि जैन धर्म मे उनकी सहानुभूति वनी ही रही। विष्णुवर्द्धन ने लगभग सन् ११०६ से ११४१ तक राज्य किया श्रीर फिर चनके पुत्र नरसिंह ने सन् ११७३ तक। नरसिंह ने भ्रपने पिता के समान ही हो। उनके पुत्र वीर बल्लाल के समय में यह राज्य चालुक्य साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नहीं रहा थ्रीर स्वतंत्र हो गया। वीर वल्लाल ने सन् १२२०

तक राज्य किया। इसके पश्चात् वीर वल्लाल के उत्तरा-धिकारियों ने होंग्सल राज्य को नन्ने वर्ष तक श्रीर कायम रक्खा। सन् १३१० ईस्त्री में दिच्या पर मुमलमाना की चढ़ाई हुई। दिल्लों के सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजों के सेनापित मत्लेक काफूर ने हेंग्यसल राज्य को नष्ट-श्रष्ट कर डाला, होंग्सलनरेश को पकड़कर कैंद्र कर लिया श्रीर राजवानी द्वारा-समुद्र का भी नाश कर डाला। द्वारासमुद्र का पूर्णत सत्या-नाश मुसलमानी फीजों ने सन् १३२६-२० में किया।

अव इस वश के सम्बन्ध के जो उल्होख सगृहीत लेखों में आये हैं उनका परिचय दिया जाता है।

इस संग्रह में होटसलवश के सवसे अधिक लेख हैं। लेख नं० ५३ (१४३), ५६ (१३२), १४४ (१४८) व ४६३ में विनयादित्य से लगाकर विष्णुवर्धन तक, लेख न १३७ (३४५) श्रीर १३८ (३४६) में विनयादित्य से नारसिंह (प्रथम) तक व १२४ (३२७), १३० (३३५) श्रीर ४६१ में विनया-दित्य से वल्लाल (द्वितीय) तक की वशपरम्परा पाई जाती है। नं० ५६ (१३२) में इस वश की उत्पत्ति का इस प्रकार वर्णन पाया जाता है—"विष्णु के कमलनाल से उत्पन्न ब्रह्मा के श्रित्र, अत्रि के चन्द्र, चन्द्र के बुध, बुध के पुरूरव, पुरूरव के श्रायु, श्रायु के नहुप, नहुप के ययाति व ययाति के यदु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में श्रनेक नृपति हुए। इसं वंश के प्रख्यात नरेगों में एक सल नामक नृपति हुए। एक

٩

समय एक मुनिवर ने एक कराल व्याघ्न की देखकर कहा 'पाय्सल' 'हे सल, इसे मारा। इस वृत्तान्त पर से राजा ने अपना नाम पेायसल रक्ला ध्रीर न्याच्र का चिह्न धारण किया। इसके आगे द्वारावती के नरेश पायसल कहलाये धीर व्याव उनका लाव्छन पड़ गया। इन्हीं नरेशो में विनयादित्य हुए ''। अन्य शिलालेखे। (ए० क० ५, अर्सिकेरे १४१, १५७) से ज्ञात होता है कि विनयादित्य के पिता नृप काम हो उसल घे। अनेक लेखों ( ए० क० ५, मध्तरावाद ४३; अर्कल्गुद ७६; ए० क० ६, मूड्गेरे १६) से सिद्ध है कि नृप काम ने भी उसी प्रदेश पर राज्य किया था। लेख नं ० ४४ (११८) मे भी नृप काम का एचि के रचक के रूप में उन्नेख हैं (पद्य ५) छतएव यह कुछ समभ में नहीं छाता कि उपर्युक्त व शावली में उनका नाम क्यो नहीं सम्मिलित किया गया। विनयादिस के विषय में लेख न० ५४ (६७) में कहा गया है कि उन्होंने शान्तिदेव मुनि की चरणसेवा से राज्यलदमी प्राप्त की थी (पद्य न ० ५१), तथा लेख नं० ५३ (१४३) मे कहा गया है कि उन्होने कितने ही तालाब व कितने ही जैनमन्दिर स्रादि निर्माण कराये थे यहाँ तक कि ई'टो के लिए जी भूमि खे।दी गई वहाँ तालाव बन गये, जिन पर्वतीं से पत्थर निकाला गया वे पृथ्वी के समतल हो गये, जिन रास्तों से चूने की गाड़ियाँ निकर्ली वे रास्ते गहरी घाटियाँ हो गये। पोयसलनरेश जैनमंदिर निर्माण कराने में ऐसे दत्तित्त थे। (पद्य नं० ४—५)।

विनयादित्य के केलेयवरित रानी से एरेयङ्ग पुत्र हुए जो लेख नं० १२४ (३२७) व १३७ (३४५) में चालुक्यनरेश की दिचिए वाहु कहें गये हैं। लेख नं १३८ (३४६) के कई पद्यों में इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे वहाँ 'चत्रकुलप्रदीप' व 'चत्रमीलिमिए' 'साचात्समर-कृतान्त' व मालवमण्डलेश्वर पुरी धारा के जलानेवाले, कराल चोलकटक को भगानेवाले, चक्रगेष्ट के हरानेवाले, व कलिङ्ग का विष्वस करनेवाले कहें गये हैं।

लेख नं० ४६२ (शक १०१५) विनयादित्य के पुत्र एरेयड्न के समय का है। इस लेख मे एरंयड्न ध्रार उनके गुरु गाप-निन्द की कीर्त्ति के पश्चात नरेश द्वारा चन्द्रगिरि की विस्तयों के जीर्योद्धार के हेतु गापनिन्द की कुछ प्रामा का दान दिये जाने का उल्लेख है। एरेयड्न गड़्नमण्डल पर राज्य करते थे, लेख मे इसका भी उल्लेख है। एरेयड्न की रानी एचलदेवी से वल्लाल, विष्णुवर्धन ध्रीर उदयादित्य ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए।

विष्णुवर्धन की उपाधियों व प्रतापादि का वर्णन लेख न० ५३ (१४३), ५६ (१३२), १२४ (३२७), १३७ (३४५), १३८ (३४५), १३८ (३४६), १४८ (३८५) और ४६३ मे पाया जाता है। वे महामण्डलेश्चर, समधिगतपञ्चमहाशब्द, त्रिभुवनमछ, द्वारावतीपुरवराधीश्वर, यादवक्रलाम्बरद्युमणि, सम्यक्त्रचूड़ा-मणि, मलपरोलाण्ड, तलकाडु-कोङ्ग-नङ्गलि-कोय्तूर-उच्छड़ि-नेालम्बवाडि-हानुगल-गोण्ड, भुजवल वीरगङ्ग स्नादि प्रताप-

सूचक पदवियों से विभूषित किये गये हैं। उन्होने इतने दुर्जय दुर्ग जीते, इतने नरेशों की पराजित किया व इतने त्रात्रितों को उच्च पदों पर नियुक्त किया कि जिससे ब्रह्मा भी चिकत हो जाता है। लेखें। मे उनकी विजयें। का खूब वर्णन है। लेख न० २२-६ (१३७) जो शक्त सं० १०३-६ का है विष्णु-वर्द्धन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पाय्सलसेट्टि ध्रीर नेमिसेट्टि नाम के दो राजन्यापारियों का उल्लेख है। इन व्यापारियों की माताग्री मान्चिकव्ये श्रीर शान्तिकव्ये ने जिन-मन्दिर ग्रीर नन्दीश्वर निर्माण कराकर भानुकीर्ति मुनि से जिन दीचा ले ली। यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर तेरिन वस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख नं० ४४५ ( ३६६ ) अधूरा है पर इसमे विष्णुवर्द्धन का उल्लेख है । नं० ४७८ ( ३८८ ) से ज्ञात होता है कि इस नृपति के हिरियदण्डनायक, स्वामिद्रोहघरट्ट गङ्गराज ने वेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराया। यह लेख बहुत घिस गया है। विदित होता है कि गङ्गराज ने उक्त नरेश की श्रतुमति से कुछ दान भी मन्दिर की दिया था। लेख मे कोलग का उल्लेख है। 'कोलग' एक माप विशेष था। लेख नं० ४६३ (शक १०४७) में विष्णुवद्ध न के वस्तियो के जीर्गो-द्धार व ऋपियो को ग्राहारदान के हेतु शल्य प्राम के दान का उल्लेख है। यह दान निन्द संघ, द्रमिङ् गण, अरुङ्ग-लान्वय के श्रीपाल त्रैविद्यदेव की दिया गया। लेख में उक्त श्रन्वय की परम्परा भी है। लेख नं० ४-६७ में चालुक्य त्रिभुवनमल के साथ-साथ विष्णुवद्ध न का उल्लेख हैं जिससे सिद्ध होता है कि विष्णुवद्ध न चालुक्यों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। इस लेख में नयकी ि के स्वर्गवास का भी उल्लेख हैं। लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२४०), १४४ (३८४) ३६० (२५१) वधा ४८६ (३६०) विष्णुवद्ध न नरेश ही के समय के हैं। इन लेखें। में गङ्ग-राज की वंशावली तथा उनके प्रतापमय व धार्मिक कार्यों का वर्णन पाया जाता है। गङ्गराज का वश्च इस प्रकार है—



लेख नं० ४४ (११८) में गङ्गराज की ये उपाधियाँ पाई जाती हैं—समिधगतपश्चमहाशब्द, महासामन्ताधिपति, महा-प्रचण्डदण्डनायक, वैरिभयदायक, गोत्रपवित्र, बुधजनिमत्र, श्रीजैनधर्मामृताम्बुधिप्रवर्द्धनसुधाकर, सम्यक्त्वरत्नाकर, स्राहार-

भयभैषज्यशास्त्रदानविनोदः, भन्यजनहृदयप्रमीदः, विष्णुवद्धःन-भूपालहोय्सलमहाराजराज्याभिपेकपूर्णकुम्भ, धर्महम्योद्धरण-मूलस्तम्भ थीर द्रोहघरट । इसी लेख मे यह भी कहा गया है कि गङ्गराज के पिता मुल्लूर के कनकनन्दि ग्राचार्य के शिष्य थे। चालुक्यवंशवर्णन में कहा जा चुका है कि इन्होंने कन्नेगाल मे चालुक्य-सेना की पराजित किया था। उनके तलकाड़, कोड़, चेड़िरि ग्रादि स्वाधीन करने, नरसिंग का यमलोक भेजने, अदिपम, तिमिल, दाम, दामोदरादि शत्रुश्री को पराजित करने का वर्णन लेख नं० ६० (२४०) के ६, १० व ११ पद्यों में पाया जाता है। जिस प्रकार इन्द्र का वज्र, बलराम का इल, विष्णु का चक्र, शक्तिधर की शक्ति व श्रर्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विष्णुवद्ध न नरेश के गङ्ग-राज सहायक थे। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे ही धर्मिष्ठ भी थे। उन्होने गाम्मटेश्वर का परकीटा बनवाया, गङ्गवाडि परगने के समस्त जिनमन्दिरी का जीगोंद्धार कराया, तथा श्रनेक स्थानों पर नवीन जिनमन्दिर निर्माण कराये। प्राचीन कुन्दकुन्दान्वय के वे उद्घारक थे। इन्हीं कारणों से वे चामुण्ड-राय से भी सागुणे अधिक धन्य कहे गये हैं। धर्म बल से गङ्गराज मे अलैकिक शक्ति थी। लेख नं० ५६ (७३) के पद्य १४ में कहा गया है कि जिस प्रकार जिनधर्माप्रणी अति-यब्बरिस के प्रभाव से गांदावरी नदी का प्रवाह रुक गया था उसी प्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर भी, जिनभक्ति के

कारण गङ्गराज की लंशमात्र भी हानि नहीं हुई। जब वे कन्नेगल में चालुक्यों की पराजित कर लीटे तब विष्णुवर्द्धन ने प्रसन्न होकर उनसे कीई वरदान माँगने की कहा। उन्होंन परम नामक प्राप्त माँगकर उसे अपनी माता तथा भार्य द्वारा निर्माण कराये हुए जिनमन्दिरों के हेतु दान कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने गोविन्दवािं प्राप्त प्राप्त कर गोम्मटेश्वर की अपण किया। गङ्गराज ग्रुभचन्द्रं सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ५६ (७३) से विदित होता है कि दण्डनायक एचि-राज ने इस परम प्राप्त के दान का समर्थन किया था।

गङ्गराज से सम्बन्ध रखनेवाले श्रीर भी श्रनेक शिलालेख हैं, यद्यपि उनमे गङ्गराज के समय के नरेश का नाम नहीं श्राया। लेख नं० ४६ (१२६) गङ्गराज की भार्या लच्मी ने श्रपने श्राता वूचन की मृत्यु के स्मरणार्थ लिखवाया था। वूचन श्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लंख नं० ४७ (१२७) जैनाचार्य मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव की मृत्यु का स्मारक है श्रीर इसे गङ्गराज श्रीर उनकी भार्या लच्मी ने लिखवाया था। लेख नं० ४६ (१२६) लच्मीमतिजी ने श्रपनी भगिनी दंमित के स्मरणार्थ लिखवाया था। लेख नं० ६३ (१३०) से ज्ञात है। ते श्रुभचन्द्रदेव की शिष्या लच्मी ने एक जिन मन्दिर निर्माण कराया जो श्रव 'एरडुकट्टे विस्त' के नाम से प्रख्यात है। लेख नं० ६४ (७०) में कहा गया है कि गङ्गराज ने श्रपनी माता पोचन्न्ये के हेतु कत्तले विस्त निर्माण कराई। लेख नं०

इप् (७४) मे गङ्गराज के इन्द्रकुल गृह (शासन वस्त) वनवाने का उल्लेख है। लेख नं० ७५ (१८०) श्रीर ७६ (१७७) मे गङ्गराज हारा गोम्मटेश्वर का परकेटा वनवाये जाने का उल्लेख है। लेख नं० ४३ (११७), ४४ (१९८), ४८ श्रीर (१२८) गङ्गराज हारा निर्माण कराये हुए कमशः उनके गृह शुभचन्द्र, उनकी माता पोचिकव्ये श्रीर भार्या लच्मी के स्मारक हैं। लेख नं० १४४ (३८४) में गङ्गराज के वश का वहुत कुछ परिचय मिलता है व लेख नं० ४४६ (३६७), ४४७ (३६८) श्रीर ४८६ (४००) मे गङ्गराज के व्येष्ठ श्राता वम्मदेव की भार्या जक्षणव्ये के सरकार्यों का उल्लेख है। ये सब लेख विष्णुवर्द्धन नरेश के समय के व उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिये इनका यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक हुआ।

विष्णुवर्द्धन के समय के अन्य लेख इस प्रकार हैं। लेख नं १४३ (३७०) में राजा के नाम के साथ ही गङ्गराज के नामोल्लेख के पश्चात कहा गया है कि चलदङ्कराव हेडेजीय धौर अन्य सज्जनों ने कुछ दान किया। जान पड़ता है यह दान गोम्मटेश्वर के दाया श्रोर की एक कंदरा की भरकर समतल करने के लिये दिया गया था। लेख नं ० ५६ (१३२) में विष्णुवर्द्धन की रानी शान्तलदेवी द्वारा 'सवित गन्धवारण बिस्त' के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। इस लेख में मेचचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र की स्तुति, होयसल वंश की उत्पत्ति

व विप्णुवर्द्धन तक की वंशावलि, विष्णुवर्द्धन की उपाधियो व शान्तलटेवी की प्रशसा व उनके वश का परिचय पाया जाता है। शान्तलदेवी की उपाधियों में 'उद्गृत्तसवतिगन्धवारणं' श्रर्थात् 'उच्छु खल सौतों के लिये मत्त द्वार्था' भी पाया जाता है। शान्तलदेवी की ६सी उपाधि पर से वस्ति का उक्त नाम पडा। लेख नं० ६२ (१३१) में भी इस मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि उक्त मन्दिर में शान्तिनाघ की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेख नं० ५३ (१४३) (शक १०५०) मे शान्तलदेवी की मृत्यु का उल्लेख हैं जो 'शिवगङ्ग' में हुई। यह स्थान श्रव वङ्गलीर से कोई तीस मील की दूरी पर शेवों का तीर्थस्थान है। लेख में शान्तलदेवी के वंश का भी परिचय है। उनके पिता पेर्गेंडे मारसिङ्गय्य शेव ये पर माता माचिकव्ये जिन भक्त थी। लेख न० ५१ ( १४१ ) ग्रीर ५२ ( १४५ ) ( शक १०४१ ) में शान्तलदेवों के मामा के पुत्र वलदेव श्रीर उनके मामा सिङ्गिमय्य की मृत्यु का उल्लेख है। वलदेव ने मोरिङ्गेरे मे समाधिमरण किया तब उनकी माता श्रीर भगिनी ने उनकी स्मारक एक पट्टशाला (वाचनालय) स्थापित की। सिङ्गि-मय्य के समाधिमरण पर उनकी भार्या ग्रीर भावज ने स्मारक लिखवाया। लेख न० ३६⊏ (२६५) श्रीर ३६-६ (२६६) में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दे। मूर्त्तियों के स्थापित कराये जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डिवमुक्त सिद्धान्तदेव के

शिष्य थे श्रीर ग्रन्य शिलालेखों (नागमङ्गल ३२ ए० क - ४, चिकमगलूर १६० ए० क० ६ ) से सिद्ध है कि वे थ्रीर उनके वडे भाई मरियाग्रो विष्णुवर्द्धन नरेश के सेनापति थे। लेख नं० ४० (६४) (शक १०८५) में भी भरत के गण्डविमुक्त-देव के शिष्य होने का उल्लेख है। लेख नं० ११५ (२६०) से विदित होता है कि भरतेश्वर ने जिन दो मूर्तियो की स्थापना कराई थी वे भरत श्रीर बाहुबली खामी की मृर्तियाँ थीं। इस लेख में भरतेश्वर के श्रन्य धार्मिक कुरों का भा उल्लेख है। उन्होंने उक्त दोने। मृतियों के आसपास कटवर (हप्पलिगे) बनवाया, गोम्मटेश्वर के आसपास वड़ा गर्भगृह बनवाया, सीढ़ियाँ वनवाई तथा गङ्गवाडि में दे। पुरानी वस्तियों का उद्धार कराया श्रीर श्रस्सी नवान वस्तियाँ निर्माण कराई । यह लेख भरत की पुत्री शान्तलदेवी ने लिखवाया था। लेख नं०६८ (१५६) श्रीर ३५१ ( २२१ ) भी इसी नरेश के समय के विदित होते हैं उनमें कुछ जिन भक्त पुरुषा का उल्लेख है।

विक्णुवर्द्धन ग्रीर लच्मीदेवी के पुत्र नारसिंह प्रथम हुए जिनकी उपाधियों त्रादि का उल्लेख लेख नं० १३० (३४५) ग्रीर १३८ (३४६) में है। लेख नं० १३८ (३४६) में उल्लेख है कि उक्त नरेश के भण्डारि ग्रीर मन्त्रो हुल ने बेलोख में चतुर्विशति जिनमन्दिर निर्माण कराया। यह मन्दिर भण्डारि बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख में विनथादित्य से लगाकर नारसिंह प्रथम तक के वर्णन ग्रीर हुल के वंशपरिचय

के पश्चात कहा गया है कि एक बार अपनी दिग्विजय के समय नरेश बेल्गाल में ष्याये, गाम्मटेश्वर की वन्दना की ग्रीर हुल के वनवाये हुए चतुर्वि शति जिनालय के दर्शन कर उन्होंने उस मन्दिर का नाम 'भज्यचूडामिए' रक्खा क्योकि हुछ की उपाधि 'सम्यक्तचूडामणि' घी। फिर उन्होंने मन्दिर के पूजन, दान तथा जीयोद्धार के हेतु 'सवणेरु' नामक श्राम का दान किया। लेख में यह भी उद्घेख है कि हुल ने नरेश की श्रनुमति से गोम्मटपुर के तथा ब्यापारी वस्तुक्रो पर के कुछ कर ( टैक्स ) का दान मन्दिर को कर दिया। हुछ वाजि व'श के जिक्कराज ( यचराज ) श्रीर लोकाम्विका के पुत्र, लदमण श्रीर श्रमर के ब्येष्ठ भ्राता तथा मलघारि स्वामी के शिष्य थे। सवर्णे हप्राम का दान उन्होंने भानुकीति की दिया था। वे राज्यप्रवन्ध में 'योगन्धरायण' से भी अधिक कुशल श्रीर राजनीति में वृहस्पति से भी ऋधिक प्रवीग थे। लेख न०१३७ (३४५) में भी नारसिंह के वेस्गोल की वन्दना करने का उल्लेख है श्रीर इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि हुछ विष्णुवर्द्धन के समय में भी राजदरवार में घे तथा लेख न० ६० (२४०) व ४-६१ से विदित होता है कि वे अगामी नरेश वल्लाल द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे क्योंकि उन्होंने उक्त नरेश से एक दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल की कीर्ति श्रीर धर्मपरायणता का खुव वर्णन है। वे चामुण्डराय श्रीर गङ्गराज की श्रेणी में ही सिम्मलित किये गये हैं। उन्होंने

वड्डापुर ग्रीर कलिविट के जिनमन्दिरो का जीर्योद्धार कराया, कापण में जैनाचार्यी के हेतु बहुत सी जमीन लगाई, केलड़ रे में छ: नवीन जिनमन्दिर वनवाये श्रीर वेल्गोल में चत्रविंशति तीर्थंकर मन्दिर वनवाया। उन्होंने गुणचन्द्र सिद्धान्तदंव के शिष्य महामण्डलाचार्य नयकीर्ति सिद्धान्तदेव को इस मन्दिर के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। लेख नं० ६० ( २४० ) में भी नारसिंह की वेल्गोल की वन्दना का उल्लेख है। इस लेख से विदित होता है कि सवग्रेर के अति-रिक्त नरेश ने दे। श्रीर शामा-वेक श्रीर कगोरे-का दान दिया था। इल्ल की प्रार्थना से इसी दान का समर्थन वल्लाल द्वितीय ने भी किया था ( ४-६१ )। लेख नं० ८० (१७८ ) श्रीर ३१६ (१८१) में भी इस दान का उल्लेख है। लेख नं० ४० ( ६४ ) मे उल्लेख है कि हुझ ने अपने गुरु महामण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डितदेव की निपद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने उनकें शिष्य लक्खनिन्द, माघव श्रीर त्रिभुवनदेव द्वारा कराई। लेख नं० १३७ (३४६) में हुझ की भार्या पद्मावती के गुर्यों का वर्णन है। इस लेख मे भी हुल के नयकीर्ति के पुत्र भानुकीर्ति की सवग्रेर प्राम का दान करने का उरलेख है।

नारसिंह प्रथम भ्रीर उनको रानी एचलदेवी के बल्लालदेव द्वितीय हुए। लेख नं० १२४ (३२७) १३० (३३१) भ्रीर ४-६१ में इनके वश व उपाधियों भ्रादि का वर्णन है। वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुर्गमञ्ज व क्रम्मट श्रीर एरम्बर्ग के विजेता भो कहे गये हैं। उनकी उच्छड़ि की विजय का बड़ा वीरतापूर्ण वर्णन दिया गया है। लेख नं० ४-६१ (शक १०-६५) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इसमे इन नरेश श्रीर उनके दण्डाधिप हुल्ल का परिचय है। नरेश ने चतुर्वि शति तीर्थकर की पूजन के हेत् मारुह ब्लियाम का दान दिया व हुल के अनुरोध से वेक प्राप्त के दान का समर्थन किया। यह दान नयकीर्ति के शिष्य भानुकीर्ति की दिया गया। लेख नं० -६० (२४०) में गङ्गराज की कीर्ति का वर्णन, व गुणचन्द्र के पुत्र नयकीर्त्ति का, नारसिंह प्रथम की वेल्गोल की वन्दना का तथा वल्लाल द्वारा नारसिइ के दान के समर्थन का उल्लेख पाया जाता है। लेख के अन्तिम भाग मे कथन है कि नयकीर्ति के शिष्य श्रध्यारिम वालचन्द्र ने एक वडा जिन मंदिर, एक बृहत् शासन, धनेक निषदायें व बहुत से तालाव श्रादि श्रपने गुरु की स्मृति मे निर्माण कराये। लेख न० १२४ (३२७) (शक ११०३) में नरेश के मन्त्री चन्द्रमौलि की भार्या श्राचियक द्वारा वेल्गाल मे पार्श्वनाथ वस्ति निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। यह वस्ति अब अकन बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमीलि शन्भूदेव श्रीर श्रक्कवे के पुत्र थे। वे शिवधर्मी ब्राह्मण थे श्रीर न्याय, साहित्य, भरत शास्त्र आदि विद्याश्रों में प्रवीण थे। उनकी भार्या आचि-यक व भ्राचलदेवी जिनभक्ता थी। ( श्राचलदेवी की वंशावली

के लिये देखे। लेख नं० १६२४ )। उनके गुरु नयकीर्ति श्रीर वालचन्द्र थे। लेख मे कहा गया है कि चन्द्रमौलि की प्रार्थना पर बल्लालदेव ने आचलदेवी द्वारा निर्मापित मंदिर के हेतु वम्मेयत इल्लियाम का दान दिया। लेख मे ग्रीर भी दानी का उल्लेख है। उक्त दान का उल्लेख उसी ग्राम के लेख नं० ४६४ ( शक ११०४ ) तथा लेख नं० १०७ ( २५६ ) ध्रीर ४२६ (३३१) में भी है। लेख नं० १३० (३३५) में विनयादित्य से लगाकर होटसल नरेशों के परिचय के पश्चात महामण्डलाचार्य नयक्षीर्ति की कीर्ति का वर्धन है ग्रीर फिर नरेश के 'पृष्ट्रवासी' नागदेव का परिचय है। देखा लेख नं० १३०)। नागदेव की अपने गुरु नयकीर्ति की निषद्या बनवाने का उल्लेख लेख नं० ४२ (६६) में भी है। नागदेव की कुछ धीर सत्कृतों धीर कुछ ध्राचायों का परिचय लेख नं० १२२ (३२६) और ४६० (४०७) मे पाया जाता है। लेख नं० ४७१ (३८०) में वसुधैकवान्धव रेचिमय्य के जिननाथपुर मे शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने व शुभचन्द्र त्रैविद्य के शिष्य सागरनिद की उस मंदिर के ग्राचार्य नियुक्त करने का उल्लेख है। यद्यपि इस लेख में किसी नरेश का उल्लेख नहीं है तथापि अन्य शिलालेखें से ज्ञात होता है कि रेचिमय्य इन्हीं बल्लालदेव के सेनापित थे। बल्लालदेव के पास म्राने से प्रथम वे कलचुरि नरेशों के मन्त्री थे। ( मै० ग्रा० रि० १६०६, पृ०२१; ए० क० ५, असिकेरे ७७, ए० क० ७,

शिकारपुर १६७) लेख नं० ४६५ में वल्लाल देव के समय में अपने गुरु श्रीपाल योगीन्द्र के स्वर्गवास होने पर वादिराज देव के परवादिमल्ल जिनालय निर्माण कराने व भूमिदान देने का उल्लेख है।

इस राज्य का अन्तिम लेख न० १२८ (३३३) (शक ११२८) का है जिसमें वीर वल्लालदेव के कुमार सोमेश्वरदेव और उनके म त्रो रामदेव नायक का उल्लेख है। इतिहास में कहीं अन्यत्र वल्लालदेव के सोमेश्वर नामक पुत्र का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानो का अनुमान है कि सम्भवत नरेश का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से अपने को नरेश का पुत्र कहता है। (लेख के साराश के लिये देखें। नं० १२८)।

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नारसिह द्वितीय के समय का एक ही लेख इस संप्रह में श्राया है। लेख नं० ८१ (१८६) में कहा गया है कि पृथ्वीवल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर नारसिह के राज्य में पदुससेट्टि के पुत्र व श्राध्यात्मि वालचन्द्र के शिष्य गोम्मटसेट्टि ने गोम्मटेश्वर की पूजा के लिये वारह गद्याण का दान दिया।

नरिसह द्वितीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर के समय का लेख नं० ४६६ (शक ११७०) है। इसमें सोमेश्वर की विजय व कीर्ति का परिचय उनकी उपाधियों में पाया जाता है। लेख में कहा गया है कि सोमेश्वर के सेनापित 'शान्त' ने शान्तिनाय सन्दिर का जीर्योद्धार कराया। लेख में माघनन्दि आवार्यों की परम्परा भी दी है।

लेख नं० स्६ (२४६) (शक ११६६) में वीर नारसिंह तृतीय (सोमेश्वर के पुत्र व नारसिंह द्वितीय के प्रपात्र) का उल्लेख है। लेख नं० १२६ (३३४) (शक १२०५) मी सम्भवत. इसी राजा के समय का है। इस लेख में होय्सल व'श की स्तुति है. श्रीर कहा गया है कि इस समय के नरेश के गुरु मेघनन्दि थे। ये ही सम्भवत: शाख्यसार के कर्ता थे जिसका उल्लेख लेख के प्रथम पद्य में ही है। (सार्राश के लिये देखों लेख नं० स्६)।

लेख नं० १०५ (२५४) (शक १३८०) के ४६ वें पद्य में व लेख नं० १०८ (२५८) (शक १३५५) के २६ वें पद्य में उन्ने ख है कि वल्लाल नरेश की एक धेर व्याधि से चारदत्त गुरु ने रचा की थी। यह नरेश इस व'श के वन्नाल प्रथम, विष्णुवद्ध न के ज्येष्ठ आता हैं जिन्होंने बहुत अल्पकाल राज्य किया था। 'भुजविल शतक' में कहा गया है कि इस नरेश को पूर्वजन्म के संस्कार से भारी प्रेत वाधा थी जिसे चारकीति ने दूर की। इसी से इन प्राचार्य को 'वन्नालजीव-रचक' की उपाधि प्राप्त हुई।

#### विजयनगर

जव सन् १३२७ ईस्त्री में मुहम्मद तुगलक ने होटसल राज्य का पूर्ध रूप से सत्यानाश कर डाला श्रीर होटसल राज्य की श्रपने साम्राज्य में मिला लिया तब इचिए के प्रन्य राज्य सचेत हुए। वे सब दो वीर योधाओं के नायकत्व मे एकत्र हुए। इन वीर योधाओं, जिनके व'श आदि का विशेष कुछ पता नहीं चलता, ने थोडे ही वर्षों में एक राज्य खापित किया जिसकी राजधानी उन्होने विजयनगर वनाई । उक्त दोनों वोरों के नाम क्रमश इरीहर श्रीर वुक्क थे श्रीर वे दोनों भ्राता थे। इन्होंने मुसलुमानों के वड़ते प्रवाह को राक दिया। इसी समय दिच्या में मुसलमानी ने वहमनी राज्य स्थापित किया जिसकी राजवानी गुनवर्गा थी। प्रव दिचय में ये देानें। राज्य ही मुख्य रहे श्रीर देाने। श्रापस में लगातार भागड़ते रहे। सन् १४८१ के लगभग वहमनी राव्य वरार. विदर, घ्रहमदनगर, गोलकुण्डा धीर वीजापुर इन पॉच भागा में वट गया। विजयनगर नरेशो का भगडा वीजापुर के आदिल शाहों से चलता रहा। इनमें अधिकत विजयनगर विजयो रहता या क्योंकि उक्त पाँचों मुसलमानी राज्यों में द्वेष घा। श्रन्त मे मुसलमानी राजाओं ने श्रपनी भूल पहचान ली। सन् १५६५ में एक होकर तालीकोटा के मैदान पर इकट्टे हुए श्रीर यहाँ दिच्या भारत में हिन्दू साम्राज्यका निपटारा सदैव के लिये हो गया। विजयनगर नरेश रामराय कैंद्र कर लिये

गये भ्रीर सार डाले गये भ्रीर उनकी सुन्दर राजधानी विजय-नगर विध्व'स कर दी गई। यह संचिप्त मे विजयनगर राज्य का इतिहास है।

श्रव सम्रहीत लेखें। में इस राज्य के जो उल्लेख त्याये हैं उन्हें देखिये।

इस राजव'श के सम्बन्ध का खबसे प्रथम श्रीर सबसे सहत्व का लेख नं० १३६ (३४४) (शक १२-६०) का है जिसमे वुकराय प्रथम द्वारा जैन श्रीर वैष्णव सम्प्रदायों के बीच शान्ति ग्रीर संधि स्थापित किये जाने का वर्णन है। वैध्यवें ने जैनियो के श्रधिकारीं में कुछ इस्तचेप किया था। इसके लिये जैनियों ने नरेश से प्रार्थना की। नरेश ने जैनियों का ष्टाय वैज्यावों के ष्टाय पर रखकर कहा कि धार्मिकता में जैनियों श्रीर वैष्णवो मे कोई भेद नहीं है। जैनिया की पूर्वतत् ही पञ्च-महावाद्य ध्रीर कलश का अधिकार है। जैन दरीन की हानि व वृद्धि को वैष्णवो को अपनी ही हानिव वृद्धि समभ्ता चाहिए। श्री वैष्णवों को इस विषय के शासन समस्त वस्तियो में लगा देना चाहिए। जब तक सूर्य ग्रीर चन्द्र हैं तब तक वैष्णव जैन धर्म की रचा करेंगे। इसके अतिरिक्त लेख में कहा गया है कि प्रत्येक जैन गृह से क्रब्ल द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित किया जायगा जिससे बेलोाल के देव की रचा के लिये बीस रचक रक्खे जावें गे व शेष द्रव्य महिरो के जीर्जोद्धारादि मे खर्च किया जावेगा। जो इस शासन का उल्ल'घन करेगा वह राज्य का, संघ का व समुदाय का द्रोही ठहरेगा। इस सम्वन्ध में कदम्बहिल की शान्तीश्वर वस्ती का स्तम्भ लेख भी महत्व पूर्ण है। इस लेख में शैवो द्वारा जैनियों के अधिकारों की रचा का उन्नेख है। उसमें कहा गया है कि यमादि याग गुणों के धारक, गुरु श्रीर देवों के भक्त, कलिकाल की कालिमा के प्रचालक, लाकुलिश्वर सिद्धान्त के श्रनुयायी, पश्चदीचा कियायों के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रों ने एक- त्रित होकर मूलसघ, देशीगण, पुस्तक गच्छ के कदम्बहिल के जिनालय को 'एक्कोटि जिनालय' की उपाधि तथा पश्चमहावाय का अधिकार प्रदान किया। जो कोई इसमें 'ऐसा नहीं होना चाहिए' कहेगा वह शिव का दोही ठहरेगा। यह लेख लगभग शक सं० ११२२ का है।

लेख नं० १२६ (३२६) में हरिहर द्वितीय की मृत्यु का उस्लेख है जो तारण संवत्सर (शक १३६८) भाद्रपद कृष्णा दगमी सोमवार को हुई। श्रन्य एक लेख (ए० क०८, तीर्थहिल १२६) से भी इसी वात का समर्थन होता है। लेख नं० ४२८ (३३७) से विदित होता है कि देवराय महाराय की रानी व पण्डिताचार्य की शिष्या भीमादेवी ने मङ्गायी विस्त में शान्तिनाय भगवान की प्रतिष्ठा कराई। यह राजा सम्भवतः देवराय प्रथम है। शिलालेख से यह नई बात विदित होती है कि इस राजा की रानी जैनधर्मावलियनी थी। यह लेख लगभग शक सं० १३३२ का है। लेख

नं० ८२ (२५३) (शक १३४४) में हरिहर द्वितीय के सेना-पति इरुगप का परिचय है छीर कहा गया है कि उन्होंने बेल्गेल, एक वनझुआ छीर एक तालाब का दान गोम्मटेश्वर प्रे हेंतु कर दिया। लेख में इरुगप की वंशावली इस प्रकार पाई जाती है—



लेख में पण्डितार्य छीर श्रुतमुनि की प्रशांसा के पश्चात् कहा गया है कि श्रुतमुनि के समच उक्त दान दिया गया था। यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे विदित होता है कि इरुगप देवराय द्वितीय के समय मे भी विद्यमान थे। इरुगप संस्कृत के धच्छे विद्वान् थे। उन्होंने 'नानार्थरत्नमाला' नामक पद्यात्मक कोष की रचना की थी। उनके तीन ध्रीर लेख मिले हैं (ए० इ० ७, ११५; स० इ० इ० १—१५६) जिनमे से देा शक सं० १३०४ छीर १३०६ के हैं जिनमे पण्डितार्थ की प्रशसा है व तीसरा शक सं० १३०७ का है और उसमे कथन है कि इरुगप ने विजयनगर में कुंथजिनालय निर्माण कराया। लेख नं० १२५ (३२८) थ्रीर १२७ (३३०) में देवराय द्वितीय की चय संवत्सर (शक १३६८) में मृत्यु का उल्लेख है।

## मैसूर राजवंश

लेख नं० ⊏४ ( २५० ) शक सं० १५५६ का है। इसमें मैसूर नरेश चामराज ग्रेडियर द्वारा वेल्गेल के मदिरा की जमीन के, जो यहुत दिनों से रहन थी, मुक्त कराये जाने का उद्योख है। नरेश ने जिन लोगों की इस अवसर पर वुलवाया था उनमें भुजत्रलि चरित के कर्ता पञ्चवाग्य कवि के पुत्र वोम्यप्प व कवि वोमण्य भी थे। इसी विषय का कुछ ग्रीर विशेष विवरण लेख नं० १४० ( ३५२ ) ( शक १५५६ ) मे पाया जाता है। इस लेख में राजा की श्रोर से मंदिर की भूमि रहन करने व कराने का निषेध किया गया है। यद्यपि लेखें। में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि यह प्राय निश्चय ही है कि उक्त विषय के निर्णय के लिये नरेश वेल्गोल अवश्य गये होंगे। चिदानन्द कवि के मुनिवशाभ्युदय में नरेश की वेल्गेल की यात्रा का इस प्रकार वर्णन है। ''मैसूर नरेश चामराज वेल्गाल में आये श्रीर गर्भगृह मे से गास्मटेश्वर के दर्शन किये। फिर उन्होंने द्वारे पर त्राकर दोनों वाजुओं के

शिलालेख पढवायं। उन्होने यह ज्ञात किया कि किस प्रकार चामुण्डराय वेल्गाल भ्राये थे थ्रीर अपने गुरु नेमिचन्द्र की प्रेरणा से उन्होंने गोम्मटेश्वर की एक लाख छयानवे हजार 'वरह' की भ्राय के ग्रामा का दान दिया था। इसके पश्चात् नरेश सिद्धर बस्ति में गये श्रीर वहाँ के लेखें। से जैनाचार्यों की वंशावली. उनके महत्व व उनके कार्यों का परिचय प्राप्त किया। फिर उन्होने यह पूछा कि अब गुरु कहाँ गये। बम्मण कवि, जो मन्दिर के ग्रध्यचों में से थे, ने उत्तर दिया कि जगदेव के तेलुगु सामन्त के त्रास के कारण गोम्मटेश्वर की पूजा वन्द कर दी गई है श्रीर गुरु चारुकीर्ति उस स्थान की छोड भैरव-राज की रचा में भल्लातकीपुर (गंक्सोप्पे) में रहते हैं। पर नरेश ने गुरु को बुला लेने के लिये कहा धीर नया दान देने का वचन दिया। फिर उन्होंने भण्डारि वस्ति के दर्शन किये थ्रीर चन्द्रगिरि के सब मिदरों के दर्शन कर वे सेरिङ्गा-पट्टम को लौट गयं। पदुमण सेट्टि श्रीर पदुमण पण्डित चारु-फीर्ति की लेने के लिये भल्लातकीपुर भेजे गये। उनके आने पर वे सत्कार से वेलोल पहुँचाये गये धौर राजा ने वचना-नुसार दान दिया।" उपरोक्त वर्धन मे जिस जगदेव का उल्लेख श्राया है वह चेन्नपट्टन का सामन्त राजा था। वह शक सं० १५५२ मे चामराज द्वारा हराकर राज्यच्युत कर दिया गया।

लेख नं० ४४४ (३६५) में चिक्कदेवराज श्रोडेयर द्वारा बेल्गाल में एक कल्याणी (कुण्ड) निर्माण कराये जाने का

उल्लेख है। लेख नं० ८३ (२४६) में कृष्णराज श्रोडेयर के शक सं० १६४५ में वेल्गाल में श्राने व गोम्मटेश्वर के हेतु वेल्गाल श्रादि कई प्रामों के दान का व चिकदेवराजवाले कुण्ड के निकट वनी हुई दानशाला के हेतु कवाले नामक प्राम के दान का उल्लेख है। लेख में कहा गया है कि गोम्मटेश्वर के दर्शन कर नरेश वहुत ही प्रसन्न हुए श्रार पुलकितगात्र होकर उन्होंने उत्त दान दिये। श्रनन्तकिव कुत 'गोम्मटेश्वर चरित' में भी इस नरेश की वेल्गाल-यात्रा का वर्णन है।

लच्मी पंडित की प्रार्थना पर इसके वदले तीन ग्रामों का उक्त दान दिया गया #।

कृष्णराज श्रोडेयर तृतीय के समय का एक श्रीर लेख नं० ६८ (२२३) (शक १७४८) है। इस लेख में उल्लेख है कि चामुण्डराज के एक वंशज, कृष्णराज के प्रधान श्रङ्गरचक की मृत्यु गोम्भटेश्वर के मस्तकाभिषेक के दिवस हुई। इस पर उनके पुत्र ने गोम्मट स्वामी की प्रतिवर्ष पूजा के हेतु कुछ दान दिया।

वर्तमान महाराजा कृष्णराज श्रोडेयर चतुर्थ का नाम तिथि सिहत चन्द्रगिरि के शिखर पर श्रंकित है जो नवम्बर १-६०० ईस्वी मे उनके वेल्गाल श्राने का स्मारक है।

### कद्रब वंश

श्रनुमान शक की नवमी शताब्दि के लेख न'० २८२ (४४३) में काञ्चिन देखों के पास एक कदम्ब राजा की श्राज्ञा से तीन शिलायें लाई जाने का उल्लेख हैं। यह कदम्ब नरेश कीन था व शिलायें किस हेतु लाई गई थीं यह विदित करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

<sup>-</sup> लेख नं०१४१ राइस साहत के संग्रह में छुपा है पर श्रीयुक्त नर-सिंहाचार के नये संस्करण में वह नहीं छापा गया। श्रीयुक्त नरसिंहाचार का कथन है कि यह लेख उपयुक्त दोनों सनदों के ऊपर से तैयार किया गया है श्रीर इसका श्रव मठ में पता नहीं चलता (टेखों लेख न० १४१।)

## नालम्ब व पल्लय वंश

लेख नं० १०६ (२८१) में चामुण्डराज द्वारा नेलिम्ब नरेश के हराये जाने का उल्लेख है। सम्भवतः यह नरेश दिलीप का पुत्र निन्न नेलिम्ब था। लेख न० १२० (३१८) मे अरकेरे के वीर पल्लवराय व उसके पुत्र शङ्कर नायक के नाम पाये जाते हैं। शङ्कर नायक का नाम लेख न० ७३ (१७०) व २४६ (१७१) में भी पाया जाता है। ये लेख लगभग शक सं० ११४० के हैं।

#### चोलवंश

शक की दशवीं शताब्दि के एक अधूरे लेख नं० ४६६ (३७८) में एक चोल पेर्मिंड का गङ्गों के साथ युद्ध का उन्ने ख है। सम्भवत यह नरेश राजेन्द्र चोल ही था जो गङ्गनरेश भूतराय द्वारा शक सं० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका कि उल्लेख अतकूर के लेख में है। लेख नं० ६० (२४०), ३६० (२५१) व ४८६ (३६७) में गङ्गराज द्वारा चोलराज नरसिंह वर्मा व दामोदर की पराजय का उन्नेख है।

#### काङ्गाल्ववंश

कोङ्गाल्व नरेशों का राज्य श्रर्कल्गुद तालुका के श्रन्तर्गत कावेरी श्रीर हेमवती नदियों के वीच था। इनके लेख शक सं० ६४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं। इन्हीं के दिचिया में चङ्गाल्व राज्य था। इस वंश का सबसे श्रच्छा परिचय लेख नं० ५०० में राजा की उपाधियों मे पाया जाता है। वहाँ इस वंश के राजा राजेन्द्र पृथ्वी 'समिधगतपश्चमहाशव्द', 'महामण्डलंश्वर', 'ग्रेगरेयूरपुरवराधीश्वर', 'चोलकुलोदयाचलग-भिस्तमाली' व 'सूर्यवशिशासामिण' कहे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कोड्गाल्व नरेश सूर्यवंशी थे ग्रीर चोलवंश से उनकी उत्पत्ति थी। ग्रेगरेयूर व उरगपूर चोल राज्य की प्राचीन राजधानी थी। इस वंश के शिलालेखों से भ्रव तक निम्नलिखित राजाग्रो के नाम व समय विदित हुए हैं— सन ईस्वी

### लेख नं० ४६८ त्रिभुवनमञ्ज चोल को ज्ञाल्व देव के समय का है। चङ्गल्ववं ध

इस व श को नरेशो का राज्य पश्चिम मैसूर छौर कुर्ग मे था। वे छपने की यादवव शो कहते थे। उनका प्राचीन स्थान चङ्गनाडु (श्राघुनिक हुणसूर तालुका) था। लेख नं० १०३ (२८८)
मे कथन है कि इस व'श के एक नरेश कुलोत्तुङ्ग चङ्गाल्व
महादेव के मन्त्रों के पुत्र ने गोम्मटेश्वर की ऊपरी मिलल का
शक सं० ४४२२ में जीर्णोद्धार कराया। उक्त नरेश का उद्घेख
एक श्रीर लेख में भो पाया गया है (ए क. ४, इणसूर ६३)
निडमलवंश

निडुगल नरेश सूर्यवंशी ये धीर अपने की करिकाल चील के वंशक कहते थे। वे ओरियूराधीश्वर की उपाधि धारण करते थे। ओरियूर (त्रिचनापछों के समीप) चाल राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ये नरेश चील महाराजा भी कहलाते थे। उनकी राजधानी पेञ्जेरु थी जी अब अनन्तपुर जिले में हेमावती कहलाती है। होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन के समय इस वश का एक 'इरुड्डोल' नाम का राजा राज्य करता था। लेख नं० ४२ (६६) में उसके नयकीर्ति सिद्धान्तदेव के शिष्य होने व लेख नं० १३८ (३४६) में उमके विष्णुवर्द्धन द्वारा हराये जाने का उछीख है।

उपयु क राजकुलों के अविरिक्त कुछ लेखों में श्रीर भी फुटकर राजाओं व राजवंशों का उल्लेख है। लेख न० १५२ (११) में ध्रिरिष्टनेमि गुरु के समाधिमरण के समय दिण्डि-कराज उपिधव थे। दिण्डिक का उल्लेख एक ध्रीर लेख (सा इ. इ. २-३८१) में भी श्राया है पर वह लेख लगभग सन् ८०० का है श्रीर प्रस्तुत लेख उससे कोई दो सी वर्ष प्राचीन अनुमान किया जाता है। लेख नं० १४ (३४) की नागसेन प्रशस्ति में नागनायक नाम के एक सामन्त राजा का उल्लेख है। लेख नं० ५५ (६६) में कहा गया है कि प्रभाचन्द्र धाराधीश भाज द्वारा व यशः कीर्ति सि हलनरेश द्वारा सम्मानित हुए थे। लेख नं० ५४ (६७) मे कथन है कि अकलडू देव ने हिसशीतल नरेश की सभा मे बौद्धों की परास्त किया था व चतुर्मुखदेव ने पाण्ड्यनरेश द्वारा स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ३७ (१४-६) में गस्ड्के सिराज व नं० २६६ (४५७) में बालादित्य, वत्सनरेश, का उल्लेख है। लेख नं० ४० (६४) मे सामन्त केदार नाकरस कामदेव व निम्बदेव माघनन्दि के, व दण्डनायक मरियाग्रे ध्रीर भटत व बृचिमय्य ध्रीर कोरय्य गण्डविमुक्तदेव को शिष्य कहे गये हैं। निम्न को माघनन्दि को शिष्य होने का समाचार तेरदाल के एक लेख (इ. ए. १४, १४) मे भी पाया जाता है। शुभचन्द्र के शिष्य एद्मनिन्द नं अपनी 'एकत्वसति' मे उन्हें सामन्तचूडामिश कहा है। नं २ ४७७ (३८७) में **सिंग्यपना**यक व नं० ४१ (६५) मे बेलु करे को राजा गुरुसट का उल्लेख है। गुम्मट ने शुभचन्द्र देव की निषद्या वनवाई थी। लेख नं० १०५ (२५४) मे हरि-यण थ्रीर माणिकदेव नामक दो सामन्त राजाश्री के पण्डितार्थ के शिष्य होने का उल्लेख है।

### लेखों का मूल प्रयोजन

प्रस्तुत लेखों का मूल प्रयोजन धार्मिक है। इस सङ्ग्रह में लगभग एक सौ लेख मुनिग्रों, ग्राजिकान्रों, श्रावक ग्रीर श्राविकान्रों के समाधिमरण के स्मारक हैं, लगभग एक सौ मन्दिर-निर्माण, मूर्तिप्रतिष्ठा दानशाला, वाचनालय, मन्दिरों के दरवाजे, परकोटे, सिढिया, रङ्गशालायें, तालाव, कुण्ड, उद्यान, जीर्णोद्धार ग्रादि कार्यों के स्मारक हैं, श्रन्य एक सौ के लगभग मन्दिरों के खर्च जीर्णोद्धार, पूजा, ग्रामिषेक, ग्राहारदान ग्रादि के लिये प्राम, भूमि, व रकम के हान के स्मारक हैं, लगभग एक सौ साठ संघों श्रीर यात्रियों की वीर्घयात्रा के स्मारक हैं ग्रीर शेष चालीस ऐसे हैं जो या तो किसी ग्राचार्य, श्रावक, व योधा की स्तुति मात्र हैं, व किसी स्थान-विशेष का नाम मात्र ग्रंकित करते हैं व जिनका प्रयोजन ग्रपूर्ण होने के कारण स्पष्ट विदित नहीं हो सकता।

सल्लेखना—समाधिमरण से सम्बन्ध रखनेवाले सौ लेखों में अधिकांग—अर्थात् लगभग साठ—साववीं आठवीं शवाब्दि व उससे पूर्व के हैं और गेष उससे पश्चात् के। इससे अनु-मान होता है कि साववीं आठवीं शवाब्दि में सल्लेखना का जितना प्रचार या उतना उससे पश्चात् की शवाब्दियों में नई। रहा। समाधिमरण करनेवालों में लगभग सोलह के संख्या स्त्रियो—अर्जिकाओं व शाबिकाओं—की भी है। लेखों मं कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं संन्यसन, कहीं ज्ञत व उपवास व श्रनशन द्वारा सरण व खर्गारोहण कहा है। श्रनेक स्थाना पर सल्लेखना मरण की सूचना कंवल सुनिया व श्रावको की निषद्यात्रो (स्मारकों) से चलता है।

सल्लेखना क्यों ध्रार किस प्रकार की जाती था इसके सम्बन्ध में प्राचीन जैन ब्रन्थों में समाचार मिलते हैं। इस विषय पर समन्तभद्र खामी छत रल्लकरण्ड श्रावकाचार में इस प्रकार कहा है—

उपसर्गे दुर्भिन्ने जरिस रुजाया च नि प्रतीकारे।
धर्माय तनुविमे।चनमाहु' सक्ष खनामार्था: ॥ १ ॥
स्तेहं वैर' सङ्ग' परिप्रहं चापहाय ग्रुद्धमना: ।
खजन परिजनमि च चान्त्वा चमयेत्प्रियवचनै: ॥ २ ॥
ग्रालोच्य सर्वमेन: कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।
ग्रारोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निश्शेषम् ॥ ३ ॥
शोकं भयमवसादं कृदं कालुष्यमरितमि हित्वा ।
सत्वेत्साहमुदीर्य च मन: प्रमाद्यं श्रुतैरमृतै. ॥ ४ ॥
ग्राहारं पारहाप्य क्रमशः स्त्रिग्ध विवर्धयेत्पानं ।
स्त्रिग्धं च हापयित्वा खरपानं पृर्येत्क्रमशः ॥ ६ ॥
खरपानहापनामि कृत्वा कृत्वे।पवासमि शक्ता ।
पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥ ६ ॥

श्रर्थात् "जन कोई उपसर्ग व दुर्भिच पड़े, व बुढ़ापा व ज्याधि सतावे श्रीर निवारण न की जा सके उस समय धर्म की रचा को हेतु शरीर त्याग करने की सक्षेखना कहते हैं। इसके लिये प्रथम स्तेह व वैर, संग व परिप्रह का लाग कर मन को 
शुद्ध करे व ध्रपने भाई वन्धु व ध्रन्य जनों को प्रिय वचनों द्वारा
चमा प्रदान करे श्रीर उनसे चमा करावे। तत्परचात् निष्कपट
मन से ग्रपने छत, कारित व ध्रनुमोदित पापों की ब्रालोचना
करे श्रीर फिर यावकांवन के लिये पश्चमहाव्रतो को धारण
करे। शोक, भय, विषाद, स्तेह, रागद्वेषादि परिणित का लाग
कर शाख-वचनों द्वारा मन को प्रसन्न श्रीर उत्साहित करे।
तत्परचात् क्रमश कवलाहार का परिलाग कर दुग्धादि का
भोजन करे। फिर दुग्धादि का परिलाग कर किकादि शुद्ध
पानी (व गरम जल) का पान करे। फिर क्रमश. इसे भी
लागकर शक्तानुसार उपवास करे श्रीर पश्चनमस्कार का
चिन्तवन करता हुआ यत्रपूर्वक शरीर का परिलाग करे।" यह
सल्लेखना मुनियों के लिये ही नहीं श्रावकों को भी उपादेय
कही गई है। श्राशाधरजी ने श्रपने धर्मामृत ग्रन्थ मे कहा है—

सम्यक्त्वममलममलान्यनुगुणिशिचाव्रतानि मरणान्ते । सल्लेखना च विधिना पूर्णे. सागारधर्मोऽयम्॥

श्रयीत् शुद्ध सम्यक्त्, श्राग्नुत्रतं, गुण्यत्रतं श्रीर शिचा-त्रतों का पालन व मरण समय सल्लेखना यह गृहस्था का सम्पूर्ण धर्म है। कुछ शिलालेखों में जितने दिनों के उपवास के पश्चात् समाधि मरण हुत्रा उसकी संख्या भी दी है। लेख नं० ३८ (५६) में तीन दिन, नं० १३ (३३) में इक्षोस दिन, व न०८ (२५), ५३ (१४३) श्रीर ७२ (१६७)

मे एक माह का उल्लेख है। सबसे प्राचीन लेख समाधि-सरण के विषय के ही हैं। लेख न० १ जो सब लेखों मे प्राचीन है, भद्रवाहु के (व कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभा-चन्द्र के ) समाधिमरण का उल्लेख करता है। इसका विवे-चन ऊपर किया जा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं सातवीं शताब्दि की अनुमान की जाती है। इसी प्रकार जैन इतिहास के लिये सबसे महत्वपृर्ण लेख भी इसी विषय के हैं। देवकीर्ति प्रशस्ति नं० ३-६-४० (६३-६४) ग्रुभचन्द्र प्रशस्ति नं० ४१ ( ६५ ), मेघचन्द्र प्रशस्ति ४७ ( १२७ ), प्रभाचन्द्र प्शस्ति ५० (१४०) मिल्लिषेया प्रशस्ति ५४ (६७), पण्डि-तार्थ प्रशस्ति १०५ (२५४), व श्रुतमुनि शशस्ति १०८ (२५८) मे उक्त श्राचार्यों के कीर्ति-सहित खर्गवास का वर्णन है। लेख नं० १५६ (२२) में कहा गया है कि कालत्तूर के एक मुनि ने कटवप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण करके समाधिमरण किया। इन्हीं लेखों में घ्राचार्यों की परम्परायें व गण गच्छों के समा-चार पायेजाते हैं, जिनका सविस्तर विवेचन ध्रागे किया जावेगा।

या चियों के लेख—जैन छी पदेशिक प्रन्थों मे प्रावक-धर्म के अन्तर्गत तीर्थयात्रा का भी विधान है। जिन खानों पर जैन तीर्थ करों के कल्या ग्राक हुए हैं व जिन खानों से मुनियों ने मोच प्राप्त किया है व जहाँ अन्य कोई असाधारण धार्मिक घटना घटी हो वे सब खान 'तीर्थ' कहलाते हैं। गृहखों को समय समय पर पुण्य का लाभ करने के हेतु इन खानों की

वन्दना करनी चाहिए। श्रवणवेलोल वहुत काल से एक ऐसा ही स्थान माना जाता रहा है। इस लेख-सप्रह में लगभग १६० लेख तीर्ध-यात्रियो के हैं। इनमे के अधिकाश-लगभग १०७-दिचिया भारत को यात्रियों के श्रीर शेष उत्तर भारत-वासियों के हैं। दिनियी यात्रियों के लेखों में लगभग ५४ मे केवल यात्रियों के नाम मात्र श्रंकित हैं, शेष लेखा में यात्रियों की केवल उपाधियाँ व उपाधियो सिहत नाम पाये नाते हैं। कुछ लेखों में यह भी स्पष्ट कहा है कि श्रमुक यात्रो व यात्रियो ने देव की व तीर्थ की वन्दना की। यात्रियो के जो नाम पाये जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं—श्रीयरन्, वीतराशि, चानुण्डय्य, कविरत्न, अकलङ्क पण्डित, अलम्बुमार महामुनि, मालव श्रमावर, सहदेव मिण, चन्द्रकीर्ति, नागवर्मी, मारसिङ्गय्य श्रीर मिल्लिपेशा। सम्भव है कि इनमें के 'कविरत्न' वही कन्नड भाषा के प्रसिद्ध किन हों जिन्हें चालुक्य नरेश तैल ठुवीय ने 'कविचक्रवर्त्ति' की उपाधि से विभूषित किया या व जिन्होंने शक सं० ६१५ में 'अजितपुराण' की रचना की थी। नाग-वर्म सम्भवत. वही प्रसिद्ध कनाडी कवि हो जिन्हे गङ्गनरेश रक्तसगङ्ग ने श्रपने दरवार में रक्खा था श्रीर जिन्होंने 'छन्दो-म्बुधि' श्रीर 'कादम्बरी' नामक काव्यों की रचना की थी। 'चन्द्रकीर्ति' सम्भव है वे ही ग्राचार्य हों जिनका उल्लेख ४३ (११७) में ग्राया है। ग्राखर्य नहीं जो चातुण्डय्य ग्रीर मारसिङ्गच्य क्रमशः चामुण्डराज मन्त्री श्रीर मारमिष्ठ नरेश ही

हों। क्षेवल उपाधियों में से कुछ इस प्रकार हैं—समधिगत पश्चमहाशब्द; महामण्डलेश्वर, श्रीराजन चृह (गजन्यापारी), श्रीवडवरवण्ट (गरीवों का सेवक), रणधीर, इत्यादि। उपाधि-सिहत नामों के उदाहरण इस प्रकार हैं—श्री ऐचट्य-विरोधि-निष्ठुर, श्रीजिनमार्गनीति-सम्पन्न-स्पेचूडामणि, श्रोवत्सराज वालादित्य, श्रीरहनेमि पण्डित परसमयध्वंसक, इत्यादि। जिनके साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीर्थ की वन्दना की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं—मिल्लिपेण भृहारक के शिष्य चरेड्राट्य, ग्रुभयनन्दि पण्डित के शिष्य मेहारक के शिष्य चरेड्राट्य, ग्रुभयनन्दि पण्डित के शिष्य मेहारक के शिष्य चरेड्राट्य, नयनन्दि विमुक्तदेव के शिष्य माह्यव्य, नागति के राजा इत्यादि। कुछ शिल्पयों के नाम भी हैं, जैसे—गण्डिवमुक्तसिद्धान्तदेव के शिष्य श्रीधरवाज, विदिग, ववाज, चन्द्रादित ग्रीर नागवर्मी।

इस प्रकार के शिलालेख यों ते। निरुपयोगी समभ पड़ते हैं पर इतिहासखोजक के लिये कभी-कभी ये ही बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कम से कम उनसे यह बात तो सिद्ध होती ही है कि कितने प्राचीन समय से उक्त खान तीर्थ माना जाता रहा है थ्रीर यति मुनि, किन, राजा, शिल्पो, छादि कितने प्रकार के यात्रियों ने समय समय पर उस खान की पूजा वन्दना करना अपना धर्म समभा है। इससे उस खान की धार्मिकता, प्राचीनता ध्रीर प्रसिद्धि का पता चलता है।

उत्तर भारत के यात्रियों के लेखों की सख्या लगभग ५३ है। ये सब मारवाडो-हिन्दी भाषा में हैं। लिपि के ब्रातुसार ये लेख दे। मागा मे विभक्त किये जा सकते है। ३६ लेखें। की लिपि नागरी है श्रीर १७ की महाजनी । नागरी लेखों का समय लगभग शक स० १४०० से १७६० तक है। इनमे के दो लेख स्याही में लिखे हुए हैं। इन लेखों में के अधिकांश यात्री काष्टा संघ के थे जिनमें के कुछ मण्डितटगच्छ के थे। यह गच्छ काष्टा सघ के ही प्रन्तर्गत है। कुछ यात्रियो के साथ उनकी वधेरवाल जाति व गोनासा श्रीर पीनला गांत्र का उल्लेख है। कुछ लेखों में यात्रियों के निवासस्थान पुरस्थान, माखवागढ़ व गुडघटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि की १७ लेख उस विचित्र लिपि के हैं जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मात्राये प्राय नहीं लगाई जातीं। केवल 'ग्र' श्रीर 'इ' की मात्राश्रों से ही श्रन्य सव मात्राम्रो का भी काम निकाल लिया जाता है। व्यञ्जनो मे 'ज' श्रीर 'ऋ', 'ट' श्रीर 'ठ', 'ड' श्रीर 'ш', 'भ' श्रीर 'व' में कोई भेद नहीं रक्खा जाता। यह भाषा ग्रागरा, ग्रवध धौर पञ्जाव प्रदेशों के व्यापारी महाजनों में प्रचलित है। कुछ लेखें। में 'टाकरी' लिपि के अचर भी पाये जाते हैं, जो पञ्जाव के पहाड़ी हिस्सो में प्रचलित हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि उक्त मव प्रदेशों से यात्री इस तीर्थस्थान की वन्दना की आते थे। उल्लिखिद यात्रियो में अधिकांश प्रप्र- वाल छै।र सरावगी जातियों के थे। ग्रमवालों के ग्रन्तग त ही वे सब प्रवान्तर भेद पाये जाते हैं जिनका उल्लेख लेखों में ग्राया है; यथा—नरथनवाला, सहनवाला, गङ्गानिया इत्यादि। ग्रमेक यात्रियों ने ग्रपने की 'पानीपथीय' कहा है जिससे विदित होता है कि वे 'पानीपत' के थे। लेखों में गोयल ग्रीर गर्ग गोत्रों व स्थानपेठ ग्रीर मांडनगढ स्थानों के नाग श्री ग्राये हैं। इन लेखों का समय लगभग शक सं० १६७० से १७१० तक है।

जीणींद्धार स्रीर दान-मन्दिरादिनिर्माण, जीणींद्वार श्रीर पूजाभिषेकादि के द्वेतु दान से सम्बन्ध रखनेवाले लेखों की सख्या लगभग दे। सौ है। मन्दिरादिनिर्माण के विपय के लेखो का उल्लेख पहले मन्दिरों त्रादि के वर्णन में प्राचुका है। यहाँ शेष लेखों में के मुख्य २ का कुछ परिचय दिया जाता है। शक सं० ११०० के लगभग के लेख नं० ८८ (२३७), ८६ (२३८) धीर ६२ (२४२) मे गाम्मटेश्वर की पूजा को होतु पुष्पों को लिये दान का उल्लेख है। प्रथम लेख में कहा गया है कि महापसायित विजण्ण के दामाद चिक महुकण्या ने महामण्डलाचार्य चन्द्रप्भदेव से कुछ भूमि मोल लेकर उसे गोम्मटेश की नित्य पूजा मे बीस पुष्पमालाओं के लिये लगा दो। द्वितीय लेख में कथन है कि सोमेय के पुत्र कविसेट्टि ने उक्त देव की पूजार्थ पुष्पों के लिये कुछ भूमि का दान महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रसदेव की दिया। तीसरे

लेख में उस्लेख है कि वेल्गोल के समस्त व्यापारियों ने 'सघ' से कुछ भूमि खरीद कर उसे मालाकार को गोम्मटेश की पृजा में पुष्प देने कं लिये दान कर दी। लेख नं० -६१ (२४१) में कथन है कि वेल्गाल के समस्त व्यापारिया ने गोन्मटेश धौर पार्र्वदेव की पूजा में पुष्पों के लिये प्रतिवर्ष कुछ चन्दा देने का वचन दिया। लेख न० ६३ (२४३) क अनुसार चेन्नि सेटि के पत्र व चन्द्रकीर्ति भट्टारक के शिष्य कल्लय्य नं कुछ द्रव्य का दान इस हेतु दिया कि कम से कम पुष्पों की छः मालायें प्रतिदिवस गोम्मटदेव श्रीर तीर्थ करों की चढाई जावे। लेख नं० स्४, स्४, स्७ व ३३० (२४४, २४४, २४७, २००) में गोम्मटेश के प्रतिदिन अभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान का उल्लेख है। इन लेखा में द्रुप्ध का परिमाण भी दिया गया है। श्रीर वेल्गोल के न्यापारी इस कार्य के प्रवन्धक नियुक्त किये गये हैं। लेख नं० १०६ (२५५) (शक स० १३३१) में गोम्मटेश की मध्याह्न पूजन के हेतु दान का उल्लेख हैं।

लगभग शक स०११०० के लेख नं० ८६, ८७, ३६१ (२३५, २३६, २५२) में वसिवसेटि द्वारा स्थापित चतुर्वि शति तीर्थ करों की अप्टिवध पृजा के हेतु ज्यापारियों के वार्षिक चन्दो का उल्लेख है। इसी प्रकार लेख न० ६६-१०२, १३१, १३५, १३७, ४५४ छीर ४७५ में भिन्न भिन्न सत्पुरुषों द्वारा भिन्न-भिन्न देवों छीर मन्दिरों की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा छीर पूजा के हेतु भिन्न-भिन्न समय पर नाना प्रकार के दानो का उल्लेख है।

लेख नं० १३४ (३४२) में कहा गया है कि हिरिय-श्राय्य के शिष्य गुम्मटन ने चन्द्रगिरि पर की चिक्कविस्त, उत्तरीय परवाजे पर की तीन विस्तर्थों धौर मङ्गायि विस्त का जीखोंद्धार कराया। लेख नं० ३७० (२७०) के श्रनुसार वेगूरु के वेयण ने एक वडा होज धौर छप्पर वनवाया। नं० ४६८ (५००) के श्रनुसार एक साध्वी की जिण्णान्न ने एक मन्दिर को रथ का दान दिया, व न० ४८३ के श्रनुसार मदेय नायक ने एक नन्दिस्तम्भ वनवाया।

लेखों से तत्कालीन दूध के भाव का अनुमान-अनेक लेखों में मस्तकाभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान दिये जाने के उल्लेख हैं जिनसे इस समय के दूध के भाव का कुछ ज्ञान हो सकता है। उदाहरणार्थ, शक सं० ११६७ के एक लेख नं० ६५ (२४५) में कहा गया है कि हलसूर के केतिसेट्टि ने गोम्मटदेव के नित्याभिषेक के लिये ३ मान दृध के लिये ३ गद्याण का दान दिया। यह दूध उक्त रक्तम के व्याज से जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक लिया जावे। गद्याण दिखा भारत का एक प्राचीन सोने का सिक्का है जो करीब दस आना भर होता है, और मान दिखा भारत का एक माप है जो ठीक दो सेर का होता है। अतएव स्पष्ट है कि १॥ ﴿ ) भर (दो आना कम दो तोला) सोने के साल भर के व्याज से ३६० × ३ × २ = २१६० सेर दूध आता था। शक सं० ११२ को लेख नं० १२ (३३३) से ज्ञात होता लेखों से तत्कालीन दृष के भाव का श्रतुमान १२३
है कि उस समय श्राठ 'हण' का सालाना एक 'हण' व्याज
श्रा सकता या श्रर्थात व्याज की दर सालाना मूल रकम का
श्रष्टमाश थी। इसके श्रतुसार १॥॥॥॥ भर सोने का साल
भर का व्याज हा॥ (पौने चार श्राना) भर सोना हुन्ना।
श्रतएव स्पष्ट है कि शक की वारहवी शताब्दी के लगभग श्रर्थात
प्राज से छः सात सौ वर्ष पूर्व दिच्या भारत मे पौने चार
श्राना भर सोने का २१६० सेर दृष्य विकता था। इसे
श्राजकल के चाँदी सोने के भाव के श्रतुसार इस प्रकार कह
सकते हैं कि उक्त समय एक रूपया का लगभग साढे नी मन
दृष्य श्राता था।

इसी प्रकार लेख नं० - १८ (२४४) में जो नित्यप्रति ३ मान दूघ के लिये ४ गद्याय के दान का उल्लेख है उसका हिसाब लगाने से २१६० सेर दूध की कीमत पाँच भ्राना भर सोना निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ (३३६) में नित्यप्रति एक 'वछ्न' दूध के लिये पाँच 'गद्याया' के दान का उल्लेख है जिसके भ्रमुसार ३६० 'वछ्न' दूध की कीमत सवा छ ग्राना भर सोना निकलती है। बद्ध सम्भवतः उस समय 'मान' से वहा कोई माप रहा है ।

चाराएं श्रार 'मान' का श्रथं मुक्ते श्रीयुक्त प० नायूरामजी प्रेमी

द्वारा विदित हुश्रा है। उन्होंने श्रवण वेल्गोला से समाचार मँगाकर

श्रपने पहले पत्र में मुक्ते इस प्रकार लिखा था—''गद्याण = यह साप

श्रमान १ तोले के घरायर होता है श्रोर एक सुवर्ण नाण्य (१) को

### स्राचार्यों की वंशावली

जैन इतिहास की दृष्टि से वे लेख वहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें श्राचार्यों की परम्परायें दी हैं। प्रस्तुत संग्रह के देस वारह लेखों में ऐसी परम्परायें व पट्टाविलयाँ पाई जाती हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले हम उन लेखों को लेते हैं जिनमें उन सुगृहीतनाम श्राचार्यों का क्रमबद्ध उल्लेख श्राया है जिन्होंने महावीर स्वामी के परचात् जैन श्रागम का श्रध्ययन श्रीर प्रचार किया। ऐसे लेख नं० १ श्रीर १०५ (२५४) हैं। इनमें उक्त श्राचार्यों की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती है। मिलान के लिये साथ में हरिवंश पुराग्र की गुर्वावली भी दी जाती है।

भी कहते हैं। मान = यह अनुमान एक सेर के बराबर होता है। इनका प्रचार प्राचीन काल में था अब नहीं है।" इसके परचात उनका दूसरा पत्र आया जिसमें निम्निलिखित वार्ता थी—''गद्याणा पुराने समय का सोने का सिक्का है जो करीब दस आने भर होता है। अब यह नहीं चलता। चार गुक्षाओं का एक हणा, नौ हणाओं का एक बरहा और दो बरहा का एक गद्याणा। मान ठीक दो सेर का होता है। अब इसकी 'बला' बोलते हैं। खेडा में इसका प्रचार है और अनाज मापने के काम में यह आता है। पहले दूध, दही, बी भी इससे मापा जाता था।" जपर के विवेचन में दूसरे पत्र का ही आधार लिया गया है। इसके अनुमार 'मान' और 'बला' एक ही बराबर ठहरते हैं पर जैसा कि जपर कहा गया है, प्राचीन काल का 'बला' सम्भवत मान से बड़ा रहा है।

|                     |                                                                                                                       |              |                        | •                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| नं० १०५ (२५४)       |                                                                                                                       | इरिवंश पुराण |                        | नं० १              |
| (য়ন্দ              | सं० १३२०)                                                                                                             | (शक सं०      | ৩০५) (শ্ব              | नु० ७ वीं गताब्दी) |
|                     | महावीर                                                                                                                | महार्व       | ोर                     | महावीर             |
| ११ गणधर ३ क्षेत्रली | १ इन्द्रभृति । २ भ्रिप्तभृति ३ वायुभृति ४ भ्रकम्पन ५ मौर्य ६ सुघर्म । सुघ<br>७ पुत्र ८ मौत्रेय ६ मौर्यथः<br>१ भीर्यथः |              | १ गैातम                |                    |
| į                   | ११ प्रभासक                                                                                                            | । जम्बू      | ३ जम्बू                | े ३ जम्बू          |
| ५ श्रुतक्षेवली      | १ विष्णु                                                                                                              |              | विष्णु                 | १ विष्णुदेव        |
|                     | २ ग्रपराजित                                                                                                           |              | नन्दिमित्र             |                    |
|                     | ३ नान्दामत्र                                                                                                          |              | श्रपराजित<br>गोवर्द्धन |                    |
|                     | ४ भद्रवाहु                                                                                                            |              | भद्रवाहु               | ि सहसाड            |
|                     |                                                                                                                       |              |                        |                    |

# अवण्वेल्गाल के स्मारक

| ११ स्यापूर्वी  | १ चत्रिय          | 7 | १ विशाख     | १ विशाख          |
|----------------|-------------------|---|-------------|------------------|
|                | २ प्रोष्टिल       | ĺ | २ प्रोधिल   | २ प्रोप्टिल      |
|                | ३ गङ्गदेव         |   | ३ चत्रिय    | ३ कृत्तिकार्य    |
|                | ४ जय              |   | ४ जय        | (चत्रिकार्य)     |
|                | ५ सुधर्म          |   | ५ नाग       | र् ४ जय          |
|                | ६ विजय            | } | ६ सिद्धार्थ | ५ नाम (नाग)      |
|                | ७ विशाख           |   | ७ धृतिषेग्  | ६ सिद्धार्थ      |
|                | ८ वुद्धिल         | į | ⊏ विजय      | ७ धृतिषेगा       |
|                | 🕹 घृतिषेया        |   | 🕹 वुद्धिल   | ८ बुद्धिल प्रादि |
|                | १० नागसेन         | 1 | १० गङ्गदेव  |                  |
|                | ११ सिद्धार्घ      | } | ११ घर्मसेन  |                  |
| ५ एकाइयाङ्गी   | १ नचत्र           | ) | १ नचत्र     |                  |
|                | २ पाण्डु          |   | २ यश:पाल    |                  |
|                | ३ जयपाल           |   | ३ पाण्डु    |                  |
|                | । ४ कंमाचार्य     | 1 | ४ ध्रुवसेन  |                  |
|                | ५ द्रुमसेन (घृति- |   | ५ कंसाचार्य |                  |
|                | सेन)              | } |             |                  |
| ४ प्राचाराङ्गी | ् १ लोह           | ) | १ सुभद्र    |                  |
|                | २ सुभद्र          | į | २ यशोभद्र   |                  |
|                | ३ जयभद्र          | ì | ३ यशोबाहु   |                  |
|                | ४ यभोबाहु         |   | ४ लंहाचार्य |                  |
|                |                   |   |             |                  |

यह अद्भुधारी आचार्यों की पट्टावली है। नामों के कम में जो हेर फेर पाये जाते हैं, उसका कारण यह है कि लेख नं०१०५ इरिवश पुराण से भिन्न छन्दों में लिखा गया है। कवि को श्रपने छन्द में नामों का समावेश करने के लिये उनको इघर उधर रखना पड़ा है। इसी कारण कहीं कही नामों मे भी हेर फेर पाये जाते हैं। लेख मे यश पाल के लिये जयपाल, धर्मसेन के लिए सुधर्म, श्रीर यशोभद्र की जगह जयभद्र नाम श्राये हैं। ध्रव-सेन की जगह जो लेख में द्रुयसेन पाया जाता है, यह सम्भवतः मूल लेख के पढ़ने में भूल हुई है। लेख न० १ में जो श्रधूरी परम्परा पाई जाती है उसका कारण यह ज्ञात होता है कि वहाँ लेखक का अभिप्राय पूरी पट्टाविल देने का नहीं था। उन्होंने कुछ नाम देकर श्रादि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परम्परा का उल्लेख मात्र किया है। इसी से शुतकेविलयों के वीच एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखों में यद्यपि इन भ्राचार्यों का समय नहीं वतलाया गया, तथापि इन्ट्रनिन्दि-कृत श्रुतावतार से जाना जाता है कि महावीर स्वामी के पश्चात तीन केवली ६२ वर्ष में, पांच श्रुत केवली १०० वर्ष मे, ग्यारह दशपूर्वी १८३ वर्ष में, पाँच एकादशाङ्गो २२० वर्ष मे श्रीर चार एकाङ्गी ११८ वर्ष में हुए हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात् लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष व्यतीत हुए घे। वहुत से लेखों मे आगे के आचार्यों की परम्परा कुन्द-

वहुत से लखा म भ्राग क श्राचाया की परम्परा कुन्द- कुन्दाचार्य से ली गई है। दुर्भाग्यत किसी भी लेख में उपर्युक्त

श्रुवज्ञानियां श्रीर हुन्दक्तन्द्राचार्य के वीच की पूरी गुरूपरम्परा नहीं णई जाटी। केवल उपयुक्ति लेख नं १०५ में ही इस बीच के श्राचार्यों के कुछ नान पाये जावे हैं जो इस प्रकार हैं—

नन्दि संघ की पदावती में कुन्दकुन्दाचार्य की गुरुपरन्परा इस प्रकार पाई जाती है:—

भड़वाहु
|
गुप्तिगुप्त
|
नाधनन्दि
|
जिनचन्द्र
|
कुन्दकुन्द

इन्द्रनिद्दृत श्रुवाववार के अनुसार हुन्दकुन्द उन आनार्यों में हुए हैं जिन्होंने अंगज्ञान के लोप होते के पश्चात् आगम को पुक्तकारुड़ किया।

कुन्दकुन्दाचार्य जैन इतिहास, विशेषतः दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के इतिहास, में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे प्राचीन श्रीर नवीन सम्प्रदाय के वीच की एक कही हैं। उनसे पहले जो भद्रवाहु आदि श्रुतज्ञानी हो गये हैं उनके नाममात्र के सिवाय उनके कोई शंध आदि हमे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कुन्टकुन्दाचार्य से कुछ प्रथम ही जिन पुष्पदन्त, भूतविल ष्रादि त्राचार्यों ने श्रागम को पुस्तकारूड किया उनके भी प्रन्थों का ध्रव कुछ पता नहीं चलता । पर कुन्दकुन्दाचार्य के अनेक प्रन्य हमें प्राप्त हैं। आगे के प्राय, सभी आचार्यों ने इनका स्मरण किया है धीर भपने को कुन्दकुन्दान्वय के कह-कर प्रसिद्ध किया है। लेखें। में दिगम्बर सम्प्रदाय का एक स्रीर विशेष नाम मूल संघ पाया जाता है। यह नाम सम्भ-वत. सवसे प्रथम दिगम्बर संघ का श्वेताम्बर संघ से पृथक निर्देश करने के लिये दिया गया। अनुमान शक संवत् १०२२ के शिलालेख न० ५५ में कुन्दकुन्द को ही मूल सघ के छादि गयी कहा है यथा-

श्रीमवेा वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्रीकोण्डक्जन्दनामाभूनमूलसंघाप्रणीर्गणी ॥

पर शिलालेख नं० ४२, ४३, ४० श्रीर ५० (क्रमश शकसं० १० ६६, १०४५, १०३० श्रीर १०६० ) में गीतमादि सुनीश्वरों का स्मरण कर कहा गया है कि उन्हीं की सन्तान के नन्दि गण में पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्थ हुए। लेख नं० ५४ (शक १०५०), ४० (शक १०८५) श्रीर १०८ (शक १३५५) में गै।तम स्वामी के उन्लेख के प्रधात उन्हीं की सन्तित में अद्रवाह धीर फिर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके ही श्रन्वय में कुन्द-कुन्द मुनि हुए। इन लेखों में इस खल पर संघ गणादि का नाम निर्देश नहीं किया गया।

लेख नं० ४१ में बिना किसी पूर्व सम्बन्ध के यह प्राचार्य-परम्परा भी दी है—

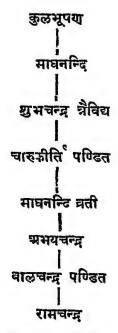

लेख नं० ४७, ४३, ४० छोर ४२ में नन्दिगण कुन्दकुन्दान्वय की परम्परा इस प्रकार पाई जाती है। शक सं० १०८५ के लेख नं० ४० में निम्न प्रकार भ्राचार्य-परम्परा पाई जाती है —

> गातमादि ( उनकी मन्तान में ) भद्रवाह चन्द्रगुप्त ( उनके अन्वय में ) पप्रनन्दि (कुन्दकुन्द् ) ( उनके अन्वय में ) टमास्वाति (गृद्धपिञ्छ ) वलाकपि श्र ( उनकी परम्परा में ) समन्तभङ ( दनके पश्चात् ) देवनन्दि (जिनेन्डबुद्धि व पूज्यपाद ) ( उनके पश्चात् ) अकलङ्क

( उनकी सन्तित में मूल संघ में निन्दिगण का जा देशीगण प्रभेद हुआ उसमें गोल्लदेशाधिप हुए। )

#### श्रवणवेलगोल के स्मारक

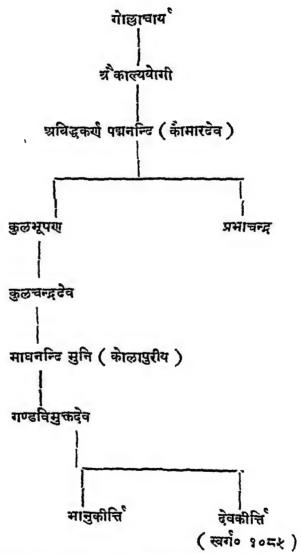

अनुमान शक सं० १०२२ को लोख नं० ५५ की छाचार्य परम्परा इस प्रकार है—

### मूल संघ, देशीगण, वक्रगच्छ



मूल पद्यात्मक लेख के परचात् आचार्यों के नामें। की गद्य मे पुनरावृत्ति है। इस नामावली में ऊपर के भाग से कुछ विशेषताये पाई जाती हैं। मूलसब देशीगया, वकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय मे यहाँ देवेन्द्र सिद्धान्तदेव से प्रथम वहुदेव का नामोल्लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के पश्चात् चतुर्मुखदेव का द्वितीय नाम वृपमन्धाचार्य दिया है। चतुर्मुखदेव के शिष्यों में महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेव का नाम घ्रष्टिक है। माधनन्दि के शिष्यों में त्रिरत्ननन्दि का नाम ध्रष्टिक है। यश कींत्त छीर वासवचन्द्र गोपनन्दि के शिष्यों में गिनाये गये हैं। इनमें चन्द्रनन्दि का नाम ध्रष्टिक है। लेख नं० १०५ ( शक १३२० ) की कुन्दकुन्दाचार्य तक की परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से धागे इस लेख की गुरु-परम्परा इस प्रकार है—

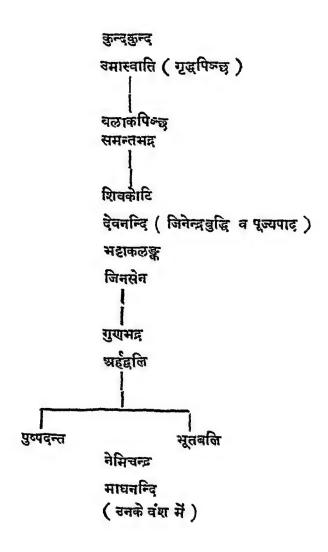

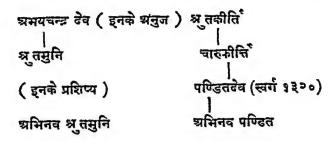

लेख नं० १०८ की परम्परा भ्रादि से श्रकलङ्कदेव तक लेख नं० ४० के समान ही है। श्रकलङ्कदेव के पश्चात् सघ-मेद हुआ जिसकी इंगुलेश विल की कुछ परम्परा इस प्रकार दी है।

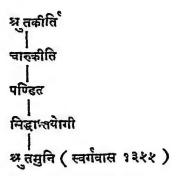

शक संवत् १२६५ के लेख नं०१११ में मूलसघ वलात्कार गण की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख वहुत घिसा हुन्ना ६।न के कारण परम्परा के ऊपर श्रीर नीचे के कुछ नाम स्पष्ट नहीं पढ़े गये।

### मूल जंघ-वलात्कार गण

क्रीर्ति (वनवासि कें )
|
देवेन्द्र विशालकीर्ति
|
शुभर्गात्तिदेव भट्टारक
|
धर्मभूपण्डेव
|
श्रमरकीर्ति-श्राचार्य
|
धर्मभूपण्डेव (की निपद्या धनवाई गई शक
स० १२६४)

शक सं० १०४७ के लेख नं० ४ ६३ में निन्द संघ, इमिण-गण श्ररङ्गलान्वय की निम्न प्रकार परम्परा है। इस लेख में श्राचार्यों का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध नहीं बतलाया गया केवल एक के पश्चात दूसरे हुए ऐसा कहा गया है।

## नन्दि संघ, द्रसिणगण, अञ्जूलान्वय

महाबीर म्हामी | गातम गण्घर

समन्तभद्रवती

एक सन्धिसुमित-भट्टारक

श्रकलद्भ देव वाटीभिसिंह

वक्ष्मेवाचार्य

श्रीनन्द्याचार्य

श्रीनन्द्याचार

श्रीपाल भट्टारक

फनकसेन वादिराजदेव

श्रीविजयणान्तिदेव

पुष्पसेन निद्धान्तदेव

वादिराज

गान्तिपेण देव

कुमारसेन सेद्धान्तिक

मिह्रपेण मल्धारि

श्रीपाल श्रेविद्यदेव (श्रक सं० १०४७ मे

विष्णुदर्इन नरेश ने शल्य ग्राम का दान दिया।)

लगभग शक सं० १०६६ के लेख नं० ११३ में उल्लेख है कि देसी गरा पुस्तक गच्छ कुन्दकुन्दान्वय के निम्नो-क्विबित श्राचार्यों ने मिलकर पश्चकल्याणोत्मव मनाया—

त्रिभुवनराजगुरु भानुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, सेामचन्द्र सि० च०, चतुर्भुख महारकदेव, सिंहनन्दि भट्टाचार्य, शान्ति भट्टारक, शान्तिकोर्त्ति, कनकचन्द्र मलधारिटेव श्रीर नेमिचन्द्र मलधारिदेव। शक सं० १०५० का लेख नं० ५४ श्राचारों की नामा-वली में धीर श्राचारों के सम्बन्ध की बहुत सी वार्ता देने में सब लेखों में विशेष महत्वपूर्ण हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख में श्राचारों का पूर्वापर सम्बन्ध व गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्पष्टतः नहीं बतलाया गया। इससे इस लेख का ऐतिहासिक महत्व खतना नहीं रहता जितना श्रन्यथा रहता। इस लेख को श्राचारों की नामावली का क्रम लेख में इस प्रकार है—

> वद्भानजिन गौतमगण्धर भद्रबाहु चन्द्रग्रस कुन्दकुन्द समन्तभद्र-वाद में 'धूर्जिट' की जिह्ना की भी खागित करनेवाले। सिंहनन्दि वक्रमीव-वः सास तक 'श्रथ' शब्द का श्रर्थ करनेवाले । वज्रनन्दि ( नवस्तात्र के कर्ता ) पात्रकेसरि गुरु ( त्रिलचण सिद्धान्त के खण्डनकर्ता ) सुमतिदेव ( सुमतिराप्तक के कर्ता ) कुमारसेन सुनि चिन्तामि (चिन्तामि के कर्ता) श्रीवर्द्देव (चृढ़ामिंग कान्य के कर्ता. दण्डी द्वारा स्तुत्य) महेश्वर (ब्रह्मराचसे। द्वारा पूजित)

श्रकलङ्क ( वेंदिंग के विजेता माहमतुद्र नरेश के सन्मुख हिमशीतल नरेश की सभा में )

पुष्पसेन ( अकलहु के सधर्म )

विमलचन्द्र सुनि—इन्होंने गैवपाशुपतादिवादियों के लिये 'शत्र -भयदूर' के भवन-हार पर नेाटिस लगा दियार्र्घा।

ष्ट्रनिद

परवादिमछ (कृष्णराज के समन्)

श्रार्थ्यदेव

चन्द्रकीर्ति (अतिवन्दु के कर्ता)

कमें प्रकृति सद्दारक

श्रीपालदेव मनिनागर वाटिराज-कृत पार्यंनायचरित ( गर्क १४७ ) मे विदित।होता है कि वाटिराज के गुरु मित-सागर थे श्रार मितसागर के श्रीपाछ ।

हेममेन वियाधनक्षय महामुनि दयाळपाळ सुनि (रूपसिद्धि के कर्ता, मितमागर के शिप्य) वादिराज (दयापाळ के सहब्रह्मचारी, चालुक्यचक्रेम्बर जयमिह के कटक में कीर्त्ति प्राप्त की )

श्रीविजय ( वादिराज द्वारा म्तुत्य हेमसेन गुर के समान)

कमलमद्र सुनि

दयापाल पण्डित, महास्रि

शान्तिदेव (विनयादित्य पोय्सल नरेश द्वारा पूज्य) चतुर्म्युखदेव (पाण्ड्य नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि श्रोर श्राहवमञ्जनरेश द्वारा चतुर्मु खदेव की उपाधि प्राप्त की)

गुणसेन ( मुह्नूर के ) श्रजितसेन वादीभसिंह

| | शान्तिनाथ कविताकान्त

पद्मनाभ वादिकोलाहल

कुमारसेन

मिल्लपेण मलधारि ( ध्राजितसेन पण्डितटेन के शिप्य, स्वर्गवास शक सं० १०१० )

उर्ग्युक्त वंशाविलयों के आचार्यों में से कुछ के विषय में जो खास वास वातें लेखों में कही गई हैं वे इस प्रकार हैं —

बुन्द्कुन्दाचार —ये मृल संघ के अग्रगणी थे (मूल-सघाप्रणीर्गणी) (५५)। इन्होने उत्तम चारित्र द्वारा चारण ऋद्धिप्राप्त की थी (४०, ४२, ४३, ४७, ५०) जिसके बल से वे पृथ्वा से चार अंगुल ऊपर चलते थे (१३६) माने। यह बतलाने के हेतु कि वे वाह्य और अभ्यन्तर रज से अस्पृष्ट हैं (१०५)\*।

उनास्वाति—ये गृद्धपिब्छाचार्य कहलाते थे (४०,४३, ४७, ५०) वे बलाकपिब्छ के गुरु धौर तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता थे (१०५) के।

इन श्राचार्य के विषय में विशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र श्रन्थमाला के 'रलकरण श्रावकाचार' की भूमिका देखिए।

समन्तभद्र—ये वादिसिंह, गण्धित श्रीर समस्तिवद्या-निधि पदों से विमूषित थे (४०, ५४, ४६३) इन्होंने भस्मक व्याधि को जीता तथा पाटिलपुत्र, मालवा, सिन्धु, ठक्ष (पञ्जाब), काञ्चीपुर, विदिशा (उज्जैन) व करहाटक (कोल्हापूर) मे वादियों को ग्रामन्त्रित करने के लिये भेरी वजाई। उन्होंने 'धूर्जिट'\* की जिह्ना को भी खगित कर दिया था (५४)। समन्तभद्र 'मद्रमूर्तिं' जिन शासन के प्रणेता श्रीर प्रतिवाद-शैलों को वाग्वफ से चूर्ण करनेवालं थे (१०८)

श्चिवकारि—ये समन्तभद्र के शिष्य व तत्त्वार्धसूत्रटीका के कर्त्ता थे (१०५)।

पूज्यपाद—इनका दीचा नाम 'देवनिन्द' या, महद्वुद्धि के कारण वे जिनेन्द्रवुद्धि कहलाए तथा इनके पादों की पूजा वनदेवता करते थे इससे विद्वानों में ये पूज्यपाद के नाम से प्रख्यात हुए (४०, १०५)। वे जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वाधिसिद्धि (टीका), जैनाभिषेक, समाधिशतक, छन्द - शास्त्र व स्वास्थ्यशास्त्र के कर्ता थे (४०)। हुमच के एक लेख (रि ए जै ६६७) मे वे न्यायकुमुद्दचन्द्रोदय, शाक्त-टायन सूत्र न्यास, जैनेन्द्र न्यास, पाणिनि सूत्र के शब्दावतार

<sup>्</sup>र 'घूर्जिटि' की जिह्ना के स्थगित करने का श्रेय गोपनिन्ट श्राचार को भी दिया गया है ( ११, ४६२ )। धूर्जिटि शङ्कर की उपाधि है व इसका तालप शङ्कराचार्य से भी हो सकता है क्योंकि शङ्कराचार्य हिन्दू अन्यों में शङ्कर के श्रवतार माने गये है।

न्यास, वैद्यशास्त्र भ्रीर तत्त्वार्थ सूत्रटीका (सर्वार्थसिद्धि) के कत्ती कहे गये हैं। वे सुराधीश्वरपृज्यपाद, अप्रतिमौषधिर्द्धि, 'विदेहिजनदर्शनपूत्गात्र' थे। उनके पादप्रचालित जल से लोहा भी सुवर्ण हो जाता था (१०८) \*।

गोल्लाचाय —ये मुनि होने से प्रथम गोल्ल देश के नरेश थे। नूल चन्दिल नरेश के वंशचूढ़ामणि थे (४७)।

चैकाल्ययेशि—इन्होने एक ब्रह्मराच्यस की अपना शिष्य वना लिया था। उनके स्मरणमात्र से भूत प्रेत भाग जाते थे। उन्होंने करञ्ज के तेल की घृत मे परिवर्तित कर दिया था (४७)।

गोपनिन्द्—वड़े भारी किन ग्रीर तर्क प्रवीस थे। उन्होंने जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जैसी गङ्गनरेशों के समय में हुई थी। उन्होंने धूर्जिट की जिह्ना को भी खिगत कर दिया था (५५—४६२)।

प्रभाचन्द्र—ये धारा के भोज नरेश द्वारा सम्मानित हुए थे (५५)।

दासनिन्द—इन्हें ने महाविद 'विष्णुभट्ट' को परास्त किया था जिससे वे 'महावादिविष्णुभट्टघरट्ट' कहे गये हैं ( ५५ )।

जिनचन्द्र—ये ज्याकरण में पूज्यपाद, तर्क में भट्टाकलडू श्रीर साहित्य में भारवि थे ( ५५ )।

<sup>&</sup>quot; विरोप जानने के लिये माणिकचन्द्र अन्यमाला के रतकरण्ड श्राव-काचार की सूमिका व 'जैन साहित्य संशोधक' भा० ३ ग्रं० २, टेसिए ए० ६७-८७ ।

वासवजन्द्र—इन्होने चालुक्य नरेश के कटक में वाल-सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी (५५)।

यशःकीर्त्ति—इन्होने सिहल नरेश से सम्मान प्राप्त किया था ( ५५ )।

कल्याणकीर्ति—साकिनी ग्रादि भूत-प्रेतों को भगाने में प्रवीण थे ( ५५ )।

श्रुतकी क्ति—'राघवपाण्डवीय' काव्य के कर्ता थे। यह काव्य श्रनुलोमप्रतिलोम नामक चित्रालङ्कार-युक्त था श्रर्थात् वह ध्रादि से अन्त व ध्रन्त से श्रादि की श्रोर एक सा पढ़ा जा सकता था। जैसा कि काव्य के नाम से ही विदित होता है वह द्वर्यक भी था। श्रुतकी कि ने देवेन्द्र व ध्रन्य विपिन्तियों को वाद में परास्त किया था। सम्भव है कि उक्त देवेन्द्र उस नाम के वे ही श्वेताम्त्रराचार्य हों जिनके विषय में प्रभावक चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्त्रराचार्य कुमुदचन्द्र की परास्त किया था। (लेख नं० ४० के नीचे का फुटनेट डेन्प्ए।)

वादिराज—जयसिंह चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए थे (५४)।

चतुर्मुखदेव—पाण्ड्य नरेश से खामी की उपाधि प्राप्त की थी।

इन त्राचार्यों के त्रातिरिक्त प्रान्य जिन प्रभावशाली ज्ञाचार्यों का परिचय हमें लेखों से मिलता है उनका विवरण ऊपर ऐति-

हासिक विवेचन में छा चुका है। एक वात विशेष रूप से ज्ञातच्य हैं कि जैनाचार्यों ने हर प्रकार से अपना प्रभाव महा-राजाछों छीर नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से वे जैन धर्म की छपरिमित उन्नति कर सके। जैनाचार्यों का राजकीय प्रभाव उठ जानं से जैन धर्म का हास हो गया।

श्रन्य लेखों से जिन त्राचार्यों का जो परिचय हमे मिलता है वह भूमिका के श्रन्त में तालिकारूप मे दिया जाता है।

# वंघ, गण, गच्छ ख्रीर वलि भेद

सूलसं घ— अपर कहा जा चुका है कि लेखें। में दिग-म्बर सम्प्रदाय को मूल संघ कहा है। सम्भवतः यह नाम उक्त सम्प्रदाय को खेताम्बर सम्प्रदाय से पृथक् निर्दिष्ट करने के लिये दिया गया है। लेखें। में इस संघ के अनेक गण, गच्छ धीर शाखाओं का उल्लेख हैं। इनमें मुख्य निन्द्रगण

हैं। लेख नं० ४२, ४३, ४७, ५० निन्टगण थ्रीर आदि में इस गण के आचार्यों की पर-देशीगण स्परायें पाई जाती हैं। सबसे अधिक

लेखें में मूल सघ, देशींगण छीर पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। यह देशींगण निन्दगण से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का एक प्रभेद हैं जैसा कि लेख नं० ४०, (शक १०८५) से विदित होता है। इस लेख में कुन्दकुन्द से लगाकर अकलडू तक के मुख्य मुख्य श्राचार्यों के उल्लेख के पश्चात् पद्य नं० १३ में कहा गया है कि इसी मूल सघ के निन्दगण का प्रभेद देशो गण हुआ जिसमें गोझाचार्य नाम के प्रसिद्ध मुनि हुए। लेख नं० १०८ ( शक १३५५ ) में भी इसी को अनुसार निन्दसंघ, देगीगण, पुस्तकगच्छ का उल्जेख है। 'नन्दिसघे सदेशी-यगएं गच्छे च पुस्तकें । अन्य अनेक लेखें में भी (यथा ४७, ५० ध्रादि ) नन्दिगण के उल्लेख के पश्चात् देशोगण पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। लेख नं० १०५ (शक १३२०) श्रीर १०८ (शक १३५५) में स'घभेंद की उत्पत्ति का कुछ विवरग्र पाया जाता है। लेख नं० १०५ में कथन है कि प्रर्हेद्वलि श्राचार्य ने श्रापस का द्वेष घटाने के लिये 'सेन', 'निन्छ', 'देव' श्रीर 'सिप्त' इन चार संघों की रचना की। इनमे कोई सिद्धान्त-भेद नहीं है श्रीर इसिलये जो कोई इनमे भेद-वृद्धि रखता है वह 'क़ुदृष्टि' है। यह कथन इन्द्रिनन्दिकृत नीति-सार के कथन से विलक्कल मिलता है। \* लेख नं० १०८ मे कहा गया है कि श्रकलङ्क के स्वर्गवास के पश्चात् संघ देश-भेद से उक्त चार भेदें। में विभाजित हो गया। इन भेदें।

<sup>--</sup>तरैव यतिराजोऽपि सर्धनैमित्तिकाप्रणी । श्रह्महिलगुरू चक्रे संघसघट्टनं परम् ॥ ६ ॥ सि हसंघो निन्दमं ह सेनसघो महाप्रम । देवसघ इति स्पष्टं स्थानस्थितिविशेषत ॥ ७ ॥ गण्गच्छादयस्तेभ्यो जाता स्वपरसौख्यदा । न तम्र मेद कोप्यस्ति प्रवृज्यादिषु कर्मसु ॥ म ॥

में कोई चारित्र-भेद नहीं है। कई लेखों (१११, १२६ म्रादि) में बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्हीं उल्लेखों से स्पष्ट है कि यह भी नन्दिगण व देशीगण से म्रभित्र है।

लेख नं० १०५ में कहा गया है कि प्रत्येक संघ गण, गच्छ ध्रीर विल (शाखा) में विभाजित है। देशीगण का सबसे प्रसिद्ध गच्छ पुरतकाच्छ है पुरतकाच्छ श्रीर जिसका उल्लेख श्रिधकाश लेखों में पाया वकाच्छ जाता है। इसी गण का दूसरा गच्छ

'ब्रह्मगच्छ' है जिसकी एक परम्परा लेख नं० ५५ ( लगभग शक १०८२ ) में पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०८ व १२६ में देशीगण की इंगुलेश्वरविल

(शाखा) का उल्लेख हैं। विल या शाखा किसी अपनार्थ-विशेष व स्थान-विशेष के नाम से निर्दिष्ट होती थी। देशीगण की एक दूसरी 'हनसोगे' नामक शाखा का उल्लेख लेख नं० ७० में पाया जाता है। लेख घिसा हुआ होने से वहाँ यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शाखा देशीगण की ही है। पर जिन आचार्या (गुणचन्द्र व नयकीर्त्ति) को वहाँ हनसोगे शाखा का कहा है वे ही लेख नं० १२४ में मूल संघ देशीगण, पुस्तकगच्छ के कहे गये हैं। इसी से उक्त शाखा का देशीगणान्तर्गत होना सिद्ध होता है। हनसोगे शाखा का कई अन्य लेखों में भी उल्लेख आया है। इनसोगे एक

स्थान-विशेष का नाम था। कहीं-कहीं इसे पनसागेबिल भी कहा है। (रि० ए० जैं० नं० २२३, २३-६, ४४-६ स्रादि) ग्रनेक लेखेां (२८, ३१, २११, २१२, २१४, २१८) मे निवलूर संघ का उल्लेख है। इसी संघ की कहीं-कही (२७, २०७, २१५) नमिलुर सघ कहा नविलूर, निमलूर है। इसी का दूसरा नाम 'मयूर म'घ' व मयूर सघ पाया जाता है (२७, २६)। लेख न० २७ में पहले निमलुर संघ का उल्लेख है छै।र फिर उसे ही मयूर संघ कहा है। लेख न० २-६ मे इसे 'मयूर प्राम' सव कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ विल व शाखा के समान स्थान-विशेष की अपेत्ता से पृथक् निर्दिष्ट हुआ है। कहीं पर स्पष्ट उल्लेख ते। नहीं पाया गया पर जान पडता है कि यह भी देशीगण के ही अन्तर्गत है। इसी प्रकार जे। लेख नं० १<del>८</del>४ में **कितूरस<sup>'</sup>घ**∻ न०२०३,२०६ में **कोला**-तूर संघ नं ४ ६६ में दिखिडगूर शाखा व न० २२० में 'श्रीपूरान्वय' का उल्लेख है वे सव भी देशोगण की ही स्थानीय शाखाएँ विदित होती हैं।

<sup>्</sup>र कित्तू र मैसूर जिले के होग्गडेनन्कोर तालुका में है। इसका प्राचीन नाम कीर्ति पुर था जो पुलाट राज्य की रानधानी था। कल ड साहित्य में पुलाट राज्य का उल्लेख है। टालेमी ने भी 'पौलट' नाम से इसका उल्लेख किया है। इसी राज्य का पुलाट सब प्रसिद्ध है। हरिवंग पुराण के कर्ता जिनसेन व कथाकेप के कर्ता हरिपेण पुलाट-सन्नीय ही थे। सम्भवत कित्तू र संघ पुलाट संघ का ही दूसरा नाम है।

लेख नं० ४-६३ में द्रिसिणागण के प्रसङ्गलान्वय का उल्लेख है। इन्द्रनिन्द-छत नीतिसार व देवसेन-छत दर्शनसार में द्राविड़ संघ जैनाभासो में गिनाया द्रिसणगण अरङ्ग- गया है। पर जिस द्रिसणगण का उक्त लेख में उल्लेख है वह इस जैनाभास संघ से भिन्न है। उक्त द्रिसण संघ स्पष्टतः निन्द शंच के अन्तर्गत कहा गया है।

लेख नं० ५०० में मूल संघ काशूरगण, तगरिलगच्छ का उल्लेख है। सम्भवतः यह गण काणूरगण, तगरिल गच्छ रखनेवाला ही है। काष्टा सब लेख नं० ११६ मे काष्टा सं घ सं डितट-मण्डतरगच्छ का उल्लेख है।

| नुस् | तेलें। में उल्लिखित आचायों का परिचय | आचायाँ का प  | ारिचय ।                 |             | •               | में उर्हिलित आचायों का परिचय ।                                                                                                                                  |         |
|------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| विस  | विर प्राचार्यं का नाम               | गुरु का नाम  | संघ,गया,गच्यादि लेरा न० | नेत न०      | समय<br>शक सं०मे | विशेष विवस्य                                                                                                                                                    |         |
| ~ ~  | गळदेव सुमि<br>शान्तिसेन सुमि        | कृगकतीन<br>× | ××                      | * 9         | अ०४०५           | प्र०१७२ समाधिमरण् ।<br>भ समाधिमरण् । मद्र्याहु श्रीर चन्द्रगुप्त<br>गुनीन्द्र ने जिस धर्म की उन्नति भी                                                          |         |
| us   | ३ मरिष्टनेमिश्राचा                  | ×            | ×                       | 143)        | •               | उसके द्यांग्य दांने पर इन मुनिराज ने<br>उसे पुनरूत्यापित किया।<br>समाधिमरण। इनके अनेक शिष्य थे। समाधि<br>के समग 'दिण्डिकराज' साद्यी थे। बेख                     | ( १४६ ) |
|      |                                     |              |                         | ( 9 8 c )   |                 | ्तं ११४ व २६७ यथापक्तमग्र. मंबा व ६वा<br>यताब्दि के मनुमान किये जात है तथापि<br>सम्मदत. उनमें मी हन्हीं शाचाय का उछेख<br>है । लेरा नं ० २६७ म वे 'परत्ममग्रध्त- |         |
| 20   | भृष्टपभनेदि श्राचार्थ               | ×            |                         | 3<br>7<br>8 |                 | संक' पद से विभाषित किये गये हैं व<br>भाले गाले के कहे गये हैं।<br>इनके किसी शिष्य ने समाधिमाय किया।                                                             |         |
| ¥    | मोनि गुरु                           | ×            | ×                       | n           | अ०६२२           | अ०६२२ एक यिष्या का समाधिमस्या । मे धी सम्भ-<br>यत. लेख नं० ६ के गुणसेन गुरु के व लेख<br>नं० ३१ के सुपभनन्दि गुरु के गुरु थे ।                                   |         |

|                         |                                                                                                 | ( १५                                                        | (0)                                                              |                                                            |                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| नियोप निवस्य            | श्र० ६२२ समाधिमरण्।<br>" समाधिमरण् ।<br>" । इनके गुरु 'कित रू' परगने<br>में 'वेलमाद' नामक स्थान | क थ।<br>"। इनके गुरु 'मालनूर' के<br>थे। उत्रसेनजी ने एक मास | तक श्रनशन किया। "। बोख नं॰ २ में सम्भवतः इन्हीं मौनिगुरु का उछेख | है। गुणसेन 'काहर' केथे।<br>,, ।<br>एक शिष्य का समाधिमरण् । | समाधिमस्या ।<br>,' ।<br>,' । लेख बहुत घिसा है, इससे<br>भाव स्पष्ट नहीं हथा। |
| समय<br>शक सै०में        | श्र ६२२<br>"                                                                                    | ŝ                                                           | \$                                                               | £ 2                                                        | 2 2 2                                                                       |
| लेख नं०                 | ๓ พ ๑                                                                                           | น                                                           | ev                                                               | o- m'                                                      | \$ W F                                                                      |
| संघ,गया,गच्छादि लेख नं० | ×××                                                                                             | ×                                                           | ×                                                                | ××                                                         | ×<br>×<br>सन्दियाय्य(१)                                                     |
| गुरू का नाम             | ×<br>×<br>धर्मेसेन गुरु                                                                         | पहिलि गुरु                                                  | मौनि गुरु                                                        | ××                                                         | न्धपमसेन गुरु<br>वेट्टेडे गुरु<br>×                                         |
| नेवर श्राचाय का नाम     | चरितश्री सुनि<br>पानप (मीनट)<br>बळवेच गुरु                                                      | डम्रसेन गुरु                                                | गुयसिन गुरु                                                      | अहिक्कछ गुरु<br>कालावि(कचा-                                | पक्र) शुरु<br>नागसेन गुरु<br>सिंहनेदि गुरु<br>गुष्पभूपित                    |
| नेवर                    | m o h                                                                                           | W                                                           | 0                                                                | e e                                                        | m 20 24                                                                     |

|   |                                            |             |           |                             |                             |              |            |           |            | (                   | q                         | ५१                          | ) |               |                  |      |                                                    |                            |                    |                       |                  |
|---|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|   | १२ श्वामाभिमरण । ये गुन्न 'ध्नुगूर' के थे। | _           | _         |                             | । मे नाताय भनि भाष्य के थे। |              | _          | _         |            | । से 'येगरा' के थे। | । से द्रिया भट्टमा से आये | गे। इन्हें सपै ने सताया था। |   | _             | _                | (    | । चित्रसा परचिम का तात्पय<br>चित्रम के पम्टिय मह च | चिक्ररापरवित्र के ग्रह है। | सकता है। 'परवि' एक | प्राचीन तातुके का नाम | भी पामा जाता है। |
| , | तमाभिगार                                   | 2           | 2         | ć                           | 2                           |              | 2          | 2         | 2          | 2                   |                           |                             |   | 2             | 2                |      | £                                                  |                            |                    |                       |                  |
|   | अभि० १२१                                   | 2           | •         | 2                           | :                           |              | :          | 2         | •          | 2                   | :                         |                             |   | =             | 2                |      |                                                    |                            |                    |                       | -                |
| • | 8                                          | 8           | 0         | m                           | 30                          | •            | 22         | 230       | 60         | , c.                | 2                         | ,                           |   | 9 60          | 6 6              |      | ه<br>ه                                             |                            |                    |                       | _                |
|   | ×                                          | ×           | ×         | निखर संघ                    | \$ x                        |              | नमिल्र संघ | ×         | ×          | · >                 | < >                       | <                           |   | ×             | ×                |      | ×                                                  |                            |                    |                       | _                |
|   | ×                                          | У           | ×         | मेतिय ग्राचार               | ×                           |              | ×          | ×         | ×          | : >                 | < >                       | Κ                           |   | ×             | ×                |      | चिक्तरापरविष(१)                                    |                            |                    |                       | -                |
|   | मेलगवास ग्रह                               | निट्येन मनि | गया मी नि | न्यायमस्य मनिमितिय श्राचार् | महत्त्र के प्राप्त के विकास | the interior | मेहन दि मि | मित्र मित | THE PERSON | माहायुव ह्यान       | स्तामहार क                | अध्य भारत                   |   | ग्राणवेत स्ति | गालेन (महात्तेन) | गरमि | सर्वनिष्य                                          |                            |                    |                       |                  |
|   | 5                                          | 9           |           |                             | . 0                         |              | 5          |           |            | 7 5                 | » :                       | Y<br>Y                      |   | C.            | 20म              | _    | n<br>n                                             |                            |                    |                       |                  |

| _                                  | ( 191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| विशेप विवस्स                       | The state of the s | यनु०६७० त्यनिन्द विसुक्त के एक शिष्य ने तीर्थ<br>नेत्रा की | पद्मा का ।<br>प्रवश्ववनम् क्षेत्रासण्डलेश्वर त्रिसुवनम् क्षेत्रास्य ने |
| समय                                | श्र०६२२<br>""<br>""<br>शतादि<br>शतादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                        |
| जेख नं                             | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | So ex                                                      | \$ \$ 11                                                               |
| गुरु का नाम संघ,गण,गच्छादि वेख नं० | कोला क्र × × × × × × × × × भंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                          | ×                                                                      |
| L                                  | × × × × × × × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नयनन्दि विमुक्त                                            | ×                                                                      |
| श्राचाय का नाम                     | २६ वळदेवाचार्यं<br>३० प्रयानन्दि सुनि<br>३१ पुष्पानन्दु<br>३२ वियोक भ्रष्टाक्<br>३३ हन्द्रनन्दिश्चाचार्यं<br>३५ प्रप्पानाचार्यं<br>३५ प्रपिताचार्यं<br>३६ महिलेन भ्रष्टारक<br>३० कुमारनंदिभहारक<br>३० कुमारनंदिभहारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३ ६ मळधारिदेव                                              | ४० पद्मनन्दिदेव                                                        |
| नयर                                | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                                          | 20                                                                     |

|                                                                                                             |                                                                            | ( 8                                                                                                   | <b>५३</b> )                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फुछ भूमि का दान दिया।<br>प०१००१ नेसाल्य के धेतु केपाए। नरेश श्रदशदिस<br>हारा भूगिदान। वपाधि-वभयमिद्धान्तरता | कर ।<br>क्रीनारनमेश सजेन्द्र युगुनी द्वारा बन्ती-<br>निर्माण थोर सूमिदान । | प्र01000<br>प्र01014 वायनतम्त्या निभुगतमात प्रवेशन ने वास्ति।<br>के जीणींबार के छेतु माम का दान दिया। | गापनान्द्र न कार्या होते हुए जनधम का<br>गा नरेशों की सहायता से पुनरक्तार किया।<br>ये पद्धयर्थां के झाता थे।<br>वप्युक्ति नरेश के गुरुआं में से थे। | " चरपाचित है।<br>" य०१०२२ एक सित्य ने देवसन्दना की।                                                      | १०२६ माराज दण्डनायक गीर उनके हुड़ें<br>१०४० के गुरु थे। इन्होंने उक्त कुटुरूम के सदस्यों<br>से कितने ही जिनालय निर्माण कराये, |
| 403003                                                                                                      | 2                                                                          | 類01000<br>類0101k                                                                                      | "<br>अ०१०२०                                                                                                                                        | **************************************                                                                   | 7 m 20                                                                                                                        |
| 0<br>0<br>2                                                                                                 |                                                                            | 20 20<br>24 00<br>20 U                                                                                | , c                                                                                                                                                | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                  | **************************************                                                                                        |
| ×                                                                                                           | मूलसंघ<br>कानूर गण                                                         | त्राहरू<br>×<br>म् ० दे० पुर                                                                          | <sub>2</sub> ×                                                                                                                                     | %<br>%×××<br>%                                                                                           | o<br>•                                                                                                                        |
| ×                                                                                                           | ×                                                                          | ×<br>चतुमु रादेन                                                                                      | ××                                                                                                                                                 | × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                                                                    |                                                                                                                               |
| ४१ प्रभायन्द्रसिद्धान्ता<br>देव                                                                             | गण्डविसुक्तवेव                                                             | ४३ देवनन्दि भट्टार ह<br>४४ गोपनन्दि पण्डित<br>देव                                                     | ३४ देवेन्द्रसिख् ान्तदे ।<br>अक्टब्रुः पिउत                                                                                                        | १७ सातनान्द्र दव ×<br>१८ चन्द्रकीत्तिदेव ×<br>११ प्रमयनन्दिपण्डत ×<br>१० ग्रमचन्द्रसि० देवाक्त०मळघारिहेव |                                                                                                                               |
| >>                                                                                                          | 20                                                                         | W, 33                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 2 U w 0                                                                                                  |                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                 | (१५                                   | 8)                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्योप विवस्स           | जीयोद्धार कराया, मूर्तियी प्रतिष्ठित<br>कराई भीर कितनों ही का दीषा,<br>घ०१०४१ सन्यास मादि दिये। |                                       | इस नेख से यड़<br>देवे    | दिवानस्ति हैं<br>महारादिव शुभवन्द्रदेव सि॰ सु॰<br>१०३१ प्रेम्सल राजसेटि ने हनसे दीका ली।<br>१०४१ हनकी एक शिष्या ने पह्याला (वाचना-<br>१०४३ ह्ये ) स्थापित कराई। ये विष्णुवद्ध ने<br>१०४१ नर्गेश की रानी शान्तलवेदेवी के गुरु थे। |
| समय                      | स०१०४४                                                                                          | 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0               | es<br>Es                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| लेस न॰                   | 1                                                                                               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ० स्थ<br>स्थ स्त्र<br>रू | **<br>** ** **<br>** ** **<br>** ** **                                                                                                                                                                                           |
| संघ,गर्था,गच्छादि लेख न॰ |                                                                                                 |                                       | म्<br>इ०<br>इ०<br>इ०     | tt.<br>√ρ.                                                                                                                                                                                                                       |
| गुरु का माम              |                                                                                                 |                                       | देवेन्द्र सि० देव        | ×<br>मेघचन्द्रत्रेव्देय                                                                                                                                                                                                          |
| नवर आचाय का नाम          |                                                                                                 |                                       | दिवाकरनस्दि              | ४२ भातुकीत्तिं मुनि<br>४३ प्रभाचन्द्रसि०देव मिघचनद्रत्रे०देव                                                                                                                                                                     |
| मधर                      |                                                                                                 |                                       | *                        | N W 24                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                            |                                                  |                                                                                         |                                                                                    | ( 8                                   | थ्य )                                                    | ì                         |                       |                             |     |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|
| सनीत | ने दान दिये गये थे।<br>ने दान दिये गये थे।<br>नेत के लेगक ग्रेडिसम्म है सर | १०४३ में सुछ रिनामी थे(मुल्लार कर्न में है)। नय- | क्तमपीटमलके आधिक प्रनिगाद्ध के गुक्यो।<br>१०४० हन की खोर प्रभाचन्द्र मि॰ देन की साची मे | गान्तवस्या का माता न सन्यास वियाधा ।<br>१०४० रूपके शित्य दण्डनायक मस्तैरयर ने भूज- |                                       | वर्गवाम घो जाने पर कत्याय-<br>मेनालय वनवाने व प्जनादि हे | रोत सूमि का दाज दिया गया। |                       |                             |     |                          |
| 040  |                                                                            | 2083                                             | 2                                                                                       | 9                                                                                  | 0000                                  |                                                          |                           | 388 Sto Toke          | भरेष अ०१०६५                 |     | गम्म अ०१०६७              |
|      |                                                                            |                                                  | •                                                                                       | •                                                                                  | 9                                     |                                                          |                           | No.                   | 9                           |     | 0                        |
| *    | •                                                                          | ጼጽ                                               | *                                                                                       | er<br>er                                                                           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                                          |                           | 886                   | ***                         |     | ू<br>य                   |
|      | ×                                                                          | ×                                                | ×                                                                                       | मू० दे० पु०                                                                        | ×                                     |                                                          | ×                         | ×                     | رو<br>الا                   |     | ×                        |
|      |                                                                            |                                                  |                                                                                         | H.                                                                                 |                                       |                                                          |                           |                       | मर्ड                        |     |                          |
| -    | ×                                                                          | ×                                                | ×                                                                                       | ×                                                                                  | ×                                     |                                                          | ×                         | ×                     | र भवन्द्र भिरुद्ध सूरु पुरु |     | ×                        |
|      | चारकीति देव                                                                | <b>क्ष</b> नकन्निद्                              | वर्षमानदेव                                                                              | नगण्डविमुक्त सि॰                                                                   | नयकीति                                |                                                          |                           | मानुकीर्तिदेव<br>गाउन | नयकीति देव                  | 1 1 | ( चिता )<br>शुभक्तीतिहेच |
|      | 20                                                                         | *                                                | 10" 9                                                                                   | n                                                                                  | w                                     |                                                          | 0                         | 9                     | . m                         | 20  | 34                       |

|                       | ( १४६ )                                                                                         |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| विशेप विवस्या         | 863 ख030६७<br>3, 3, हुछ म'त्री के गुरु।<br>228 3, 3, 228 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, | कनाड़ी टीका पाई जाती है।          |
| समय                   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                           | 2300                              |
| लेख न०                | m s o c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                       | 0 %                               |
| संघ,गषा,गच्छादिलेख न० | स् भू के ते                                                 | हनसागे सारत                       |
| गुरु का नाम           | Å.                                                                                              | कृति देव                          |
| नवर याचाय का नाम      | 4 00                                                                                            | श्रध्यासि<br>७३ प्रमाचेन्द्रदेव 🌖 |
| नुस                   | m m m m s s s s s s s s s s s s s s s s                                                         | 9                                 |

| ( १५७                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | देवकीति धुनि बडे भारी कवि, तार्किक<br>थ्रोर वन्ता थे। वन्त तिथि को उनका स्वर्ग-<br>न्रे वास होने पर वन्त यिग्यों ने वनकी<br>निपद्या वनवाई। | ११०म् हुनके पुक शिष्य रामदेव यिभ्र ने जिनात्रय<br>४०१११० यनवाया व दान दिया ।<br>४०१११२ |
| 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                         | វ័                                                                                                                                         | 2002<br>2002<br>2002<br>2002<br>2002                                                   |
|                                                                 | ed<br>กร์                                                                                                                                  | 20 20 10<br>60 30 20<br>70 30 10<br>70 30 10                                           |
|                                                                 | ×                                                                                                                                          | in X X                                                                                 |
|                                                                 | देवकीति म•म॰                                                                                                                               | गळचंद्र अध्यात्मी<br>(हिरिय) नय-<br>क्रीति वैव<br>×                                    |
| माधनस्दि<br>महारक<br>प्यानान्ददेव<br>म प्रवादि<br>नेमिचन्द्रपं० | ह्रक्खनस्टि ।<br>सुनि<br>माधवचन्द्र<br>प्रती                                                                                               | यागा<br>मेघचन्द्र<br>नयकीति देव<br>धनकीति देव                                          |
| 9 9 9<br>3 4 m                                                  | 9 U w                                                                                                                                      | น นั้น                                                                                 |

| वियोप विवस्स          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बिश्चेप               | इनकी प्रतिमा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| समव                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| लेख न                 | 11 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| संघ,गण,गच्छादि लेख न० | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गुरु का नाम           | हिरियनथकीति  अपनस् अ अपनस्य अ अप |
| नंवर आचाय का नास      | चन्द्रप्रभवेव<br>म० म०<br>चन्द्रकीति<br>कनकत्तिद्देव<br>सागरनन्द्रिव<br>ध्रमचन्द्र त्रे०<br>देव<br>वादिराज<br>वादिराजदेव<br>वादिराजदेव<br>परवादिमछ<br>पण्डत<br>पण्डत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मंबर                  | m m m n n n n n n n n n n n n n n n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |              |               |                     |                  |       |                        |                       | (                                         | ę۶     | (સ્           | )           |                                |                                    |                                          |                                      |                                     |                                  |                                             |                     |
|----------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                      |              |               |                     |                  |       |                        |                       | ह्न प्राचायां ग्रीर प्रन्य सम्यनी न चन्दा | किया । |               |             | होग्सलस्य राजगुरु। सम्भवत य ही | उस शाखसार के कर्ता है जिसका उल्लेख | प्रारम्भ के एक ऋोक में श्राया है। माथिक- | चन्द्र यन्यमाला नं ० २१ में एक 'यास- | सार समुचय' नामक प्रन्थ छपा है श्रीर | मिका में कहा गया है कि सम्भवत वे | <br>- de - de | य० सामका ५० ५३-५४ ) |
| ४३१ न०११७०<br>"      | 2            | 3 3 80        | 2                   | ज्य <b>े १६६</b> |       | हड्ड अर०११६७           | 2                     | 130 1200 1                                | ~      | •             | * o e e     | 33                             |                                    |                                          |                                      |                                     |                                  |                                             |                     |
| 20<br>04, 2          | •            | 30<br>30      | *                   | w                |       | en<br>Us,              | 84,86                 | 9 6                                       |        | 2             | 2 20        | 7,                             |                                    |                                          | -                                    |                                     |                                  |                                             |                     |
| ××                   | *            | मू० दे० पु०   |                     | ×                |       | ×                      | ×                     | ×                                         |        | ×             | ×           | ×                              |                                    |                                          |                                      |                                     |                                  |                                             |                     |
| × ×                  | ×            | माघनन्दिसि॰घ॰ | मानुकीति            |                  | म० म० | ×                      | ×                     | उद्यचन्द्रदेव                             | म॰ म॰  | चन्द्रप्रभदेव | ×           | ×                              |                                    |                                          |                                      |                                     |                                  |                                             |                     |
| मभयनन्दि<br>सरक्रीति | ग्रायाचन्द्र | , F           | ०० माघनन्दि भट्टारक | चन्द्रअभदेव      |       | ०२ चन्द्रकीत्तिभद्दारक | ०३ प्रभाचन्द्रभद्वारक | मुनिचन्द्रदेव                             |        | प्यानन्बिदेव  | क्रमदचन्द्र | ०७ माघननिद मि०च०               |                                    |                                          |                                      |                                     |                                  |                                             |                     |
| w 9                  | II.          | 00            | 00                  | 60               |       | 3                      | 0                     | 20                                        |        | ٥             | 0           | 9                              |                                    |                                          |                                      | _                                   |                                  |                                             |                     |

| नेगर श्राचाय का नाम       | गुरु का नाम                       | संघ,गया,गच्छादि बोह्य न० | न<br>स् | सपय             | विश्व विविश्व                               |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| १०८ वालचन्द्रदेव          | निमिचन्द्र पं० देव म० दे० इंगिले- | म०दे० इंगिले-            | =       | °,              |                                             |
|                           |                                   | श्वर विके                | 0 00 20 | Wo "            |                                             |
| १० ६ ग्रिमिनवू पण्डिता-   | ×                                 | ×                        | 648     | ४२१ थ.१२३३      |                                             |
| चाय                       |                                   |                          |         |                 |                                             |
| 190 पद्मानिद्वेच          | त्र विद्यदेव                      | मू० दे० पु०              | 866     | म. १२३८         | ११४ म. १२३ मतामि मरण ।                      |
| 199 चाहकीति पं            | ×                                 | 6                        | 30      | धरेश्य. ११रे    |                                             |
| आचाय                      |                                   |                          |         |                 | 1                                           |
| ११२ " (आभिनव)             | ×                                 |                          | १३२     | 3 3 2 8 to      | १२४७ एक शिष्य ने मंगायिनस्ति निर्माण कराहै। |
|                           |                                   |                          | 30      | 5               | 99                                          |
| महिपेषादेव                | ळक्ष्मीसेन महारक                  | ×                        | 280 M   | 9320            | १३२० निषया ।                                |
| सोमसेनदेव                 |                                   | ×                        | 69      | 33              | एक शिष्य ने धन्दना की।                      |
| सुवनकीित है               | ×                                 | ×                        | 49      | 2               | निपद्या ।                                   |
| सिहनन्दिशाचा              | ×                                 | ×                        | 20 00   | £               |                                             |
| ११७ हिमचन्द्रकीति देव, सा | व, यान्तिकीति देन                 | ×                        | 992     | 66              | निपद्या ।                                   |
| चन्द्रकीति                | ×                                 | ×                        | 000     | C.<br>U.,<br>C. | ३३१ भूमिदान ।                               |
| मण्डिताचार्यः             | ×                                 | ×                        | 8२मध्य  | -               | हनकी शिष्या देवराग महाराय की रानी           |
| प्रिडतदेव                 |                                   |                          | 80      | 33              | मीमादेवी ने मूति प्रतिष्ठा कराई।            |
| श्र तमनि                  | पिडताय मिन                        | ×                        | ű       | 8886            | 1 ३ ४ ४ इनके समच दण्डना नक इस्गप ने वेल्गाल |

|                                      |                                                            |                     |                      |            | (                       | १६                                         | ( ۶                                   |                                      |                                                          |                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>~~                               |                                                            |                     |                      |            |                         | रे मन्दिर की                               |                                       | िने चैवित                            | मरार् ।                                                  | ने तीथैयात्रा                                   |
| अरर्था १३६० संघ सहित यन्द्ता को खाये |                                                            |                     | नरणिचित्र ।          |            | षात्रा ।                | १ १ ४ १ हानके समप् मैसूर-नरेश ने मन्दिर की | १४६४ सूमि फणमुक्त कराई।<br>स्वर्गवास। | १४७० इनके उपदेश से यधेरवाओं ने चीवीस | गत कर आतमा आताष्ट्रत कराज्<br>१६०२ ह्वनके साथ तीथ-याना । | ११६ पि० सं० द्वमके साथ पघरवातों ने<br>१७१६ की । |
| य० १३६०                              | 3 %                                                        | 958 MO1870          | ३७७ घ० १४२० चरमाचिह  | 110 701421 | ३३३ संबत्त ११- वाद्या । | 2448                                       |                                       |                                      | 0<br>0<br>0                                              | पि ः सं ः स्न                                   |
| 20                                   | ш,<br>п,                                                   | 2 6                 | r 9<br>r 9           | 326        | es,<br>es,              | น                                          | &<br>&                                | 120                                  | e.<br>e.                                                 | ev<br>                                          |
| ×                                    | ×                                                          | ×                   | ×                    | ×          | ×                       | ×                                          | ×                                     | नलास्कार गया                         | ×                                                        | ×                                               |
| ×                                    | ( पद्दाचाय )<br>२२ श्रमिनच पणिउत चारूक्षीत्ति पं॰ देव<br>2 | ×                   | ×                    | ×          | शभयचन्द्रभद्दाक         | ×                                          | ×                                     | चारुक्रीसि                           |                                                          | सामभीति के<br>शिष्य लक्ष्मीसेन                  |
| २१ जिनसेन भट्टारक                    | ( पहाचाय )<br>श्रमनव पणिडत<br>>-                           | व्य<br>प्रिउत्तद्वे | २ ४ चाह कीर्ति महारक | पणिउतवेच   | द्यापः धर्महिचि }       | रम् चार्क्तातिप देव                        | 2                                     | धर्मचन्द्र                           | ३० श्रुतसागर वर्षी                                       | <b>एन्द्रभूपण</b>                               |
| 2.2                                  | 20                                                         | Sr.                 | 30                   | 3          | 0° 0                    | u c                                        |                                       | W<br>W                               | o<br>m'                                                  | er<br>er                                        |

| ł                      |                                  | (१६२)                                                                               | ~~                 |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| विशंप विवस्स           | १७११ एक मास के ग्रनशन से सछेखना। | मेसूर-नोग कृष्णराज की ओए से सनदें<br>मास कीं।<br>इनके मनेारथ से विम्मस्थापना की गई। | ते का अथे          |
| समय                    | 1                                | 36 6 4 4 4 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                            | मंनेतानरों का अर्थ |
| नेख न०                 | 62                               | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3                                            | वार्               |
| संघ,गया,मच्छादि नेख न० | देसी गण                          | म्<br>इ                                                                             | मंत्रेत            |
| गुरु का नाम सि         | चारूमीति                         | थ्रकित्कीति<br>शान्तिकीति<br>*<br>चाहकीति गुर                                       |                    |
| वित्र श्राचाय का नाम   | ३३३ अजितकीति                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |                    |
| -8                     | m'                               | us, us,                                                                             |                    |

ग्ना व शतु = श्रमुमातः । कु॰ = कुक्टामन । तृ॰ देव = त्रीवेधदेव । पं॰ श्राचायं = पंडिताचाय पं॰ देव = पिडितदेव । बह्म = ब्रह्मचारी । म॰ म॰ = महामण्डळाचायं । स्॰ हे॰ पु॰ = मूळ संघ, देशीमाण्, पुस्तक गच्छ । सि॰ देव = सिद्दान्तदेव । सि॰ च॰ = सिद्दान्त चक्रवर्ती । सि॰ सु॰ = सिद्धान्त सुनीव्वर ।

चन्द्रगिरि पर्वत।

# चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

## पार्श्वनाथ वस्ति के दिल्ला की स्रोर के शिलालेख

१ (१)

( लगभग शक संव ४२२ )

सिद्धम् स्रस्ति।

तितम्भगवता श्रीमद्धम्भं तीर्श्य-विघायिना।
वर्द्धमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सीख्यामृतात्मना॥१॥
लोकालोक-द्वयाधारम्बस्तु स्थास्तु चरिष्णु ना।
#संविदालोक-शक्तिः स्वाच्यश्तुते यम्य केवला ॥२॥
जगत्यचिन्त्य-माहात्म्य-पृजातिग्रयमीयुषः।
तीर्त्थकुत्राम पुण्योध-महाईन्त्यमुपंयुषः॥३॥
वद्तु श्री-विशालयम् (लायाम्†) जयत्यद्य जगद्धितम्।
तस्य शामनमव्याजं प्रवादि-मत-शासनम् ॥ ४॥
व्राय सामनमव्याजं प्रवादि-मत-शासनम् । ४॥
व्यावत्य-मान्याजं प्रवादिक्य-महोति महावीर-मवितरि
परिनिव्यते भगवत्यरमर्षि - गोतम् । नग्रधर - मान्चाच्छिष्य-

<sup>\*</sup> सिबदा | विशालेयव

त्ताहार्थ-जम्बु - विष्णुदेवापराजित-गावर्द्धन-भद्र-बाहु-विशाख-प्रोष्ठिल-कृत्तिकार्थ्य+ - जयनाम-सिद्धार्थ-भृतिषेणबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीणक्माभ्यागत - महापुरुष-सन्तित-समवद्योतितान्वय-भद्रवाहु-स्वामिना उज्जयन्या-मष्टाङ्ग-महानिमित्त-तत्त्रज्ञेन त्रैकाल्य-दर्शिना निमित्तेन द्वादश-संवत्सर-काल-वैषम्यमुपलभ्य कथिते सर्व्वस्सङ्घ उत्तरापथाटुन्ति-णापथम्प्रस्थितः क्रमेणैव जनपदमनेक-प्राम-शत-सङ्ख्यं मुदित-जन-धन-कनक-सस्य-गा-महिषा-जावि-कुल-समाकीण्र्योम्प्राप्तवान् [1] प्रत ग्राचार्यः प्रभाचन्द्री†नामावनितल-ललाम-सृतेऽ-थास्मिन्कटवप्र-नामकोपलितते विविध-तरुवर - कुसुम - दला-विल-विरचना-शबल-विपुल सजल-जलद - निवह - नीलीपल - तले वराह - द्वीपि-व्याघर्च-तरज्ञु-व्याल-मृगकुलोपचितापत्यक-कन्दर-दरी-महागुहा-गहनाभागवति समुत्तुङ्ग-श्टङ्गे सिखरिणि जीवित-शोषमल्पतर-कालमनबुध्यात्मनः‡ सुचरित् - तपस्समाधिमारा-धयितुमापृच्छत्र निरवसेषेण सङ्घ विसृज्य शिष्येणैकेन पृथुलत-रास्तीर्ण्या-तलासु शिलासु शीतलासु खदेहं संन्यस्याराधितवान् क्रमेण सप्त-शतमृषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति ।

२-( २० )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्रदेयरेनाड चित्तूर मै।निगुरविष्ठगल शिषितियर् नागमतिगन्तियर् मूरु तिङ्गल् नोन्तु मुडिप्पिदर्।

<sup>\*</sup> चत्रिकार्य | प्रभाचन्द्रेश 井 भध्वनः 🖇 सुचिकत

[ झत्रेयरेनाड्ड† में चित्तूर के मौनि गुरु की जिप्या नागमित गन्तियर् ने तीन मास के व्रत के पश्चात् शरीरान्त किया । ] ३ ( १२ )

( खगभग शक स० ६२२ )

श्री । दुरिताभृद् वृषमान्कील्तलरे पोदेदहानशैलेन्द्रमान्पोल् दुर-मिध्यात्त-प्रमूद-स्थिरतर-नृपनान्मेहिगन्धेभमय्दान् । सुरिवद्यावद्यमेन्द्रास्सुरवरसुनिभिस्तुत्य कल्बिप्पनामेल् चित्रश्रीनामधेयप्रभुसुनिन्त्रतगल् नोन्तुसौल्यस्थनाय्दान् ॥ [ पाप, श्रज्ञान व मिध्यात्व को इत श्रीर इन्द्रियों का दमन कर कटवप पर्वत पर चरितश्री सुनि-त्रत पाल सुख को प्राप्त हुए । ]

४ ( १७ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

.....गल्नोन्तु मुहिप्पदर्।

[ व्रतधार प्राणोत्सर्ग किया । ]

५ (१८)

( लगमग शक स० ६२२ )

स्विति श्री जम्बुनाय निर् वील्यदेशल् नीन्तु मुडिप्पिदर्।

[ जम्बुनायगिर् ने व्रतपाळ प्रागोत्सर्ग किया । ]

€ (€)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री नेड्**बोरेय पानप**क्ष-भटारत्रोंन्तु मुडिप्पिदार्।

पिछ्वनरेश निद्वमं के एक दानपत्र में श्रदेयरराष्ट्र का उल्लेख श्राया है। संमव है श्रदेयरेनाडु भी उसी का नाम हो (इडि. एन्टी. म, १६म) क्रमानद्

[ नेडुबोरे के पानप भटार ने व्रतपांल प्रायोक्सर्ग किया । ] ७ ( २४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री कित्तूरा वेल्माददा धम्मसेनगुरविष्णाता शिष्यर् बालदेवगुरविषण् सन्यासनं नोन्तु मुडिप्पिदार्।

[ कित्तूर में वेलमाद के धर्मसेनगुरु के शिष्य वलदेवगुरु ने सन्यासत्रत पाल प्राणोत्सर्ग किया । ]

= ( ?¥ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री मालतूर पृष्टिनि गुरविष्ठगत शिष्यर् उग्रसेनगुरः विष्ठगत् श्रोन्दु तिङ्गत् सन्यासनं नोन्तु मुहिप्ग्दार्।

[ मलनूर के पहिनिगुरु के शिष्य उग्रसेनगुरु ने एक मास तक सन्यास-व्रत पाल प्राचीत्सर्ग किया।]

€(□)

( लगभग शक स० ६२२ )

श्री स्मा**लिय मै।निगुरवर** शिष्य **के।ट्ट**रद गु**रासे**नगुर-वर्श्रीन्तु मुडिप्पिदार्.।

[ अगिन के मौनिगुरु के शिष्य की हर के गुणसेन गुरु ने वत

१० (,७,)

( लगभग शक सं ० ६२२ ) -

श्री पेरमालु गुरविद्याला शिष्य धर्णे कुत्तारेविश्चगु-रवि...डिप्पिदार्। [ पेरुमालुगुर की शिष्या धण्णेकुत्तारेविगुरवि (?) ने ...... प्राणोस्तर्ग किया । ]

११ (६)

( लगभग शक स० ६२२ )

श्री उल्लिक्कलोरविडगल् नीन्तु..... दार्।

[ विश्वकल् गुरु (या उत्तिलकल् के गुरु) ने अत पाल प्रागो-न्सर्गे किया ]

१२ (५)

( लगभग जक स० ६२२ )

श्रोवीर्छद गोरवहिगल् ने। ....

[ तीर्घटगुरु (या तीर्घ के गुरु) ने व्रन पाछ (प्राखोत्सर्ग किया)]

१३ (३३)

( लगभग शक स० ६२२ )

श्री कालाविर्गुरविष्यत शिष्यर् तरेकाड पेर्जेडिय भोदेय कलापकद गुरविष्यिष्टिर्णेत्तोन्दु दिवस सन्यासनं नान्तु मुहिप्पिदार्।

[ तलेकाहु में पेलजेडि के कलापक श्रीत शहर कालाविर गुर के शिष्य ने इकीस दिन तक सन्यास इस पाल प्राणीत्मर्ग किया ! ]

१४ (३४)

( लगभग शक संव ६२२ )

श्री-ऋषभसेन गुरविडगत शिष्यर् नागसेन गुर-विद्याल् सन्यासनविधि इन्तु मुहिप्पिदार्।

<sup>🔏</sup> कलावक का गद्धार्थ मुञ्जनृत्य या समूह होता है।

नागरीनमनषं गुणाधिकं नागनायकजितारिमण्डलं। राजपुज्यममलश्रीयाम्पदं कामदं इतमदं नमान्यहं।। [ ऋपभसेनगुरु के शिष्य नागसेनगुरु ने सन्यास-विधि से

त्राणोत्मर्गं किया।

84 ( ? )

( लगभग शक सं० ५७२ )

श्री । उद्यानैन्जितनन्दनं ध्वनदिलन्यासक्तरकोत्पल--च्यामिश्रीकृत†-शालिपिश्वरदिशं कृत्वा तु बाह्याचलं। सर्व्वप्राणिदयात्र्यदाब्धिमगवद्ध्यानेन‡सम्बोधयन् श्राराध्याचलमस्तके कनकसत्सेनोत्भवत्सत्पति ॥ १ ॥ श्रहो बिहिर्गिरिन्त्यक्त्वा बलदेवसुनिरश्रीमान् । धाराधनम्प्रगृहीत्वा सिद्धलोकं गतपुनः ॥ २ ॥

१६ ( ३० )

( लगमग शक सं० ६२२ )

श्री . . म्मडिगल् नोन्तु कालं केय्दार्।

स्मिडिगल ने व्रत पाल देहोत्सर्ग किया।

99-95 (38)

( लगभग शक सं० ५७२ )

श्री -भद्रबाह् सचन्द्रगुण्तमुनीन्द्रयुग्मदिनोप्पेवल् । भद्रमागिद् धर्म्भमन्दु विलक्केविन्दिनिसल्कलो ॥

र व्यापि श्रीकृत 🗓 भगव ना (ज्ञा) नेन (नया प्ढीशन)

## विदुमाधर शान्तिसेन मुनीशना किएवेल्गोल ।

श्रद्रिमेलशनादि विदृपुनर्भवक्रे श्रागि ..॥

[ जो जैन-धर्म भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से भारी ममृद्धि के प्राप्त हुआ था उसने किञ्चित सीण हो जान पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरूथापित किया। इन मुनियों ने बेन्नोल पर्वत पर अशन श्राटि का लाग कर पुनर्जन्म को जीत लिया।]

१८ (३२)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री वेहेडे गुरविष्ठगल्मायाकस्मि द्वृणान्दिगुरविष्ठगल्नोन्तु-काल-केयदार्।

[ वेट्टेटेगुर के शिष्य मिहनन्दिगुर ने त्रत पाल टेहात्सर्ग किया]

२० ( २६ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

. ... यरुख्नरि पीठ दिल्हा नान

....वारि कुमारि निर्चिकेय्येवा

स्थिरदरिलन्तुपेगुरम सुरलोकविभूति एय दिदार्।

[ ..... इस प्रकार पेगुरम (१) ने सुरलोक विभूति के। वास किया ।

२१ ( २ = )

( लगमग शक स० ६२२ )

र्खास्त श्रीगुणभूषितमादि उलाडग्देरिसिदा निसिदिगे सद्भमगुरुसन्तानान सन्द्रिग-गणवा-नयान गिरिवलदामे-

लति.....थलमान् तीरदाणमाकेलगे नेलदि मानदा सद्धम्मदा गेलि ससानदि पतान्।

[ इस लेख का भाव स्पष्ट नहीं हुन्त्रा । ]

२२ ( ४८ )

( लगभग शक सं० १०२२ )

श्री स्रभयणन्दि पण्डितर गुडु के। त्तय्य वन्दिछि देवर बन्दिसिद ।

[ अभयनिन्द पण्डित के गृहस्थ शिष्य के त्तरय ने यहां श्राकर देव-बन्दना की । ]

२३ ( २८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्वस्ति श्री**इनुड्रारा से श्लागवास**गुरवर्**कल्बण्य वेष्टम्मं**-ल्काल केय्दार्।

[ इनुड गूर के मेल्लगवासगुरु ने कल्वप्य (कटवप्र) पर्वत पर देहोस्तर्ग किया | ]

२४ (३५)

( लगभग शक सं० ७२२ )

खिल समधिगतपञ्चमहाशब्दपदढक्केदिलिध्वजसाम्याः महामहासामन्ताधिपति श्रीबल्लभः हा-राजाधिराजः मेश्वर-महाराजरा मगन्दिर् रणावलीक-श्रीकम्बय्यन् पृथुवीराज्यंगंयेवः रसक्किल्वण्युः ल पेर्गल्विपना पोलदिन्न- बदु कोह्दु ''सेन श्रिडगलां मनसिजरा गनाश्ररसि वेनेएति
मैनमुज्ञिमसुविल्ल कोह्दु पेलिमरे तहुगोरेय किल्केरे पैगि
अचरकल्ल मेगे श्रिल्लिन्दा वसेल् कर्गाल्मारदु सल्लु पेरिय श्राल
''वारि मरल् पुणुमपेरि ''तारंयु श्रालरं मेरे दुवेह्गे निरुक्तल्लु
कोवल्लदा पेरिय ग्लु श्रील्ल कुडितु श्ररसरा श्रीकरणमुं '''
'गादियर दिणिडगगामुण्डरुम् सनुवरु वङ्गरुवञ्चभ-गामुण्डरुम सन्दि वञ्चरु सण्डि मारम्मनु कादलूर
श्रीविक्रम-गामुण्डरु कलिदुर्गगामुण्डरु श्रादिपा ''
''यरर 'रणपारगामुण्डरु श्रन्दमासल उत्तम
गामुण्डरु निवलूर नाल्गामुण्डरु श्रन्दमासल उत्तम
गामुण्डरु निवलूर नाल्गामुण्डरु वेल्गे।लद गेविन्द्याडिय ड..ल्लामन्दु वेल्गे।लदा विल गाविन्द्याडिंग काहृदु .
वहुभिर्व्वसुधानुक्ता राजभिरसगरादिभिः।

वहुभिन्त्रेसुधाभुक्ता राजभिस्**सगरादि**भि.। यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं॥ स्वद्त्ता परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरा। षष्टिवर्षमहम्त्राणि विष्टाया जायतं क्रमि:॥

[ श्रीवल्लममहाराज के पुत्र महासामन्ताधिपति रणावकंकि श्रीकम्बय्यन् के राज्य में मनसिज (?) की राज्ञी के व्याधि से मुक्त होने के पश्चात् मान व्रत समाप्त होने पर कुछ भूमि का दान दिया गया था, जिसकी सीमा श्रादि लेख में दी हैं। लेख दान की गपथ के साथ समाप्त होता हैं।]

के से टो श्लोक नये पृक्षीरान में बहुत श्रश्चद है। उसमें 'यटाभूमि' के स्थान पर 'यथाभृमि' व 'स्वटत्त' 'प्रदत्तं' 'हरन्ति' 'पृष्ठाया' पाठ है।

### १० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख।

२५ \* (६१)

( लगभग शक सं० ⊏२२ )

श्रीमत्'' ''पु'''शिप्यर्श्नरिहोनेमि माहिसिदर् सिदं

के शिष्य श्रिरहोनेमि ने यनवाया।]

भरतेश्वर की मृक्तिं के दृष्णिण की श्रोर ।

## शासनवस्ति के पूर्व की ग्रार के शिलालेख

रई (८८)

( लगभग शक सं० ६२२ )

सुरचापंषीले विद्युल्लतेगल तेरवे। स्मञ्जुवे। स्तारि वेग । पिरिगुं श्रीरूप-खीला-धन-विभव-महाराशिगल्निल्लवार्गे ॥ परमार्थं मेच्चेनानीधरिषयुलिरवानेन्दु मन्यासन-गे-। यदुरु सत्वन्निन्द्सेन-प्रवर-सुनिवरन्देवलोकके सन्दान्॥

[रूप, लीला, धन व विभव, इन्द्र-धनुप, विजली व श्रीसविन्दु के समान चिणक है, ऐसा विचारकर निल्सिन मुनि ने सन्यास धार सुरलोक को प्रस्थान किया |

२७ (११४)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ।। श्रुभान्त्रित-श्रीनिमिल्र्सङ्घदा । प्रभावती गा । प्रभाख्यमी-पर्व्वतदुल्ले नोन्तुताम् । स्वभाव-सीन्दर्य-कराङ्ग--राधिपर् ।।

मामे मयूरसङ्घे प्रस्य भार्थिका दिमितामती । कटवप्रगिरिमध्यस्था साधिता च समाधिता ॥

[ नमिल्रसंघ की प्रभावती ने इस पर्वत पर व्रत धार दिष्यः गरीर प्राप्त किया । ]

[ मयूरब्रामसंघ की आर्थिका दिमिनामती ने कटवप पर्वत पर समाधि-मरण किया । ]

### २६ ( ६५ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ॥ तपमान्द्वादशदा विधानमुखदिन् केरदोन्दुताधात्रिमेल् । चपलिल्ला निवल्र सङ्घदमहानन्तामतीखन्तियार् ॥ विपुलश्रोकटवप्रनल् गिरियमेल्नोन्तोन्दु मन्मार्गिदिन् । खपमील्या सुरलोकसीख्यदेडेयान्तामेटिद इल्दाल् मनम् ॥

[ नविलूर संघ की धनन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप धार कटवम पर्वत पर यथाविधि व्रतों का पालन किया और सुरलोक का अनुरम सुख प्राप्त किया।]

### २६ (१०८)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ।। श्रनवरतन्नात्तिम् भृत-श्रय्यममेन्ते विच्छेयं वनदोत्तयोग्य... नक्कुमदि.....गत्तो... मनवमिष्कुत ....रदि...ने न्तुसमाधिकू डिदों श्रनुपम दिञ्यप्पदु सुरत्तोकद मार्ग्ग दे तिल्द्रिन्विनम् ॥ मयूरग्यामसंङ्घस सौन्दर्या-ग्रार्थ्य-नामिका । कटप्रिगिरंशेलेच साधितस्य समाधितः ॥

[ उत्साह के साथ आत्म-संपम-सहित समाधि व्रत का पालन किया और सहज ही अनुपम सुरत्नोक का मार्ग व्रहण किया। (?) ]
[ मयूरव्रामसंघ की आयों ने 'कटवप्र पर्वत पर समाधि-मरण किया। ]

३० (१०५)

( लगभग शक सं० ६२२ ) श्रङ्गादिनामननेकं गुणकीन्ति देन्तान् तुङ्गोचभक्तिवशदिन् तारदिख्रिदेहम् पोङ्गाल् विचित्रगिरिकूटमयंकुचेलम् ।

[ गुणकीत्त ने भक्ति-सहित यहाँ देहे। मर्ग किया । ]

३१ (१०६)

( लगभग शक स० ६२२ )

निव्तरा श्रीसङ्घदुल्ले गुरवनम्मै।नियाचारियर् श्रवराशिष्यरनिन्दिवार्ग्गुणिम : वृषभनन्दोमुनी । भवविष्जैन-सुमार्गादुल्ने नडदे।न्दाराधना-योगिदन् श्रवरुं साधिसि स्वर्गलोकसुख-चित्त .....माधिगल् ।

[ नविलूर संघ के मौनिय श्राचार्य के शिष्य वृपमनिट मुनि ने समाधि-मरण किया । ]

३२ (११३)

( लगभग शक सं० ६२२ )

वनगे मृत्युवरवानिर देन्दु सुपिण्डवन् । श्रमेक-शील-गुणमालेगिलन्मगिदोप्पिदोन् ॥ विनय देवसेन-नाम-महासुनि नेान्तु पिन् । इन दरिल्दु पिलवङ्कदे वान्दिवमेरिदान् ॥ [ मृत्यु का समय निकट जान गुणवान श्रीर शीलवान् देवसेन

महामुनि वर्त पाछ स्वर्ग-गामी हुए।

#### ३३ ( £३ )

( लगभग शक स० ६२२ )

एडेपरेगीनडे केय्दु तपं सय्यममान्कोलतूरसङ्घ ..। वडे कोरेदिन्तुवाल्वुदरिदिन्नेनगेन्दु समाधि कूडिए।। एडे-विडियल्कविड कटवप्रवंएरिये निल्लदनन्धन् पडेगमोलिप्प.....न्दी-सुरलोक-महा-विभवस्थननादं।

[ "श्रब मेरे लिये जीवन श्रसम्भव है" ऐसा कहकर केाल-त्रुर संघ के.... .(१) ने समाधि-त्रत लिया श्रीर कटवप्र पर्वत पर से सुरलोक प्राप्त किया।

३४ ( ८४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्वस्ति श्री

अनवश्त्रदि-राष्ट्रदुरुले प्रथित-यशो ..न्दकान्वन्दु .. लाम् विनयाचार प्रभावन्तपदिन्नधिकन्चन्द्र-देवाचाय्यं नामन् चदित-श्री-करविष्नुरुले रिषिगिरि-शिले-मेरने।न्तुतन्देहमिकि निरवश्त्रेरे खर्गा शिवनिलेपडेदान्साधुगरुपुज्यमानन् ।

[ निद्राज्य के यशस्त्री, प्रभावयुक्त, शील-सदाचार-सम्पन्न चन्द्रदेव आचार्य कल्वण्य नामक ऋषिपर्वत पर यत पाल स्वर्ग-गामी हुए । ]

> ३५ ( ७६ ) ( लगभग शक सं० ६२२ )

सिद्धम्

नेरेदाद व्रत-शील-नोन्पि-गुणदि स्वाध्याय-सम्पत्तिनम् ।

करेइल्-नरतप-धर्मदा-सिमति-श्री-गन्तियर्व्वन्दुमेल् ॥ श्रिरदायुष्यमनेन्तु नोडेनगे तानिन्तेन्दु करविष्पनुल् । तारदाराधने-नोन्तु तीर्त्थ-गिरि-मेल् स्वग्गीलयकेरिदार् ॥

[ व्रत-ग्रील-प्रादि-सम्पन्न सिसमित-गन्ति कल्वप्पु पर्वत पर चाई और यह कहकर कि सुक्ते इसी मार्ग का अनुसरण करना है तीर्थगिरि पर सन्यास धारणकर स्वर्गगामी हुई । ]

## क्रांचिन दोगों के मार्ग पर के शिलालेख

३६ (१४५) (लगभग शक स० ६२२)

श्रो एरेयगवे कवट्टद लो.....।

[ कवट्ट में प्रेयगवे..... ]

३७ ( १४६ )

( लगभग शक सं० १०७२ ) ,

श्रीमतु गरुडकेसिराज क्षिर जीयातु।

इट (४६)

(शक सं० ८-६६)

### कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर

( दिचणमुख )

स्वस्ति म ....म् उद्धिं कृत्वावधिं मेदिनी

...चक . ...धवे। भुञ्जन् भुजासेर्वेलात् ।

न्यश्रोजग.....पतेर्गङ्गान्वयस्माभुजां

भूपा-रत्नमभू.....विनतावक्त्रेन्दुमेघोदयः ॥ १॥

गर्य । तस्य सकत्तजगतीतलोत्तुङ्गगङ्गञ्जलक्रमुद-

की मुदी-महातेजायमानस्य । सत्यवाक्यका दुणिवन्मी-धर्मी-महाराजाधिराजस्य । कृष्णराजे।त्तरदिग्वजयविदित्गुर्ज्जराधि-राजस्य । वनगजमञ्जप्रतिमञ्जवलवदञ्जदर्प-दलनप्रकटीकृतविक-मस्य। गण्डमार्त्तण्ड-प्रतापपरिरचित-सिंहासनादि-सकल्-राज्य-चिद्गस्य । विन्ध्याटवीनिकटवर्त्ति...ण्डक-किरातप्रकरभङ्ग-करस्य । भुजवलपरि ., .. मान्यखेट-प्रवेशितचक्रवर्त्तिकट...विक्रम ... श्रीमदिनद्रराजपट्टवन्घोत्सवस्य।.. .. समुत्साहितसमरसज्ज-वज्जल.....घ ..नस्य। भयोपनतवनवासिदेशाधि... .. मणिकुण्डल्,मद्द्विपादि-समस्त वस्तुप्र ... .. समुपल्रव्य-सङ्कीर्त्त-नस्य । प्रणतमाटूर्वशजस्य .... ज-सुतसत-भुज-वलावलेप-गज-घटाटेापगृर्व्वदुव्दु तसकल**ने लिस्बाधिराज**समरविष्वंसकस्य। ममुन्मूलितराज्यक्रण्टकस्य। सञ्चूर्ण्णिते। चङ्गिगिरिदुर्गास्य। संहत-नरगाभिधानशवरप्रधानस्य। प्रवापावनवचेर-चाल-पारङ्य-पल्लवस्य। प्रतिपालितजिनशासनस्य।.. .....त-महाध्वजस्य। वलबद्रिनृपद्रविणापहरण ....कृतमहादानस्य । परिपालितसेतु वन्धभै.. न्धुसम्बन्धवसुन्धरातत्तस्य।श्रीनालम्बकु(लान्त)क्-देवस्य। शौर्य्यशासनं धर्म्मशासनं च मश्चरतु दिग्मण्डलान्तरमा-फल्पान्तरमाचन्द्रतारम् ॥

(पश्चिममुख)

.....या के रप्यु पायान्त.... तिश्शिखाशेखरं ..... नान्य एवाहतो ..... श्रीगङ्गचूडामिष ...वना , द.. वाणि ..क पल्लव . मा .येनामित...

...भुजावज्ञेपमल...कृत्वा...गं स्वयं ... गुन्तियगङ्गभूपति ... नेालुम्बान्तकः॥ .....यिय......मन्मुखं...युधि.....गादस्मय .....प्रतिगज.....विक्रम ॥...त्पलमिव . ने।लम्बान्तकः ....:भूलोकादनेक-द्र...नेकवन्धान्धक...चेाल-पल्लव...का नन्दहेतार...श्रीमारिसंह-चि ... तिलक-चत्र-चन्द्रस्य...चन्द्र ...व...र्यर.....दर्पं...गं सं.. गंग...इ...रः॥...वद्रोषणा ...न्महाविजयोत्सवे.....सिहासनीर्व्या-ध... इत्याधिष्कृत-वीर-सङ्गर-गिरःचालुक्य-चूडामणे राजादित्य-हरेईवाग्निरजनिश्रीगङ्ग-चूडामणि। दैत्येन्द्रैर्मधुकैटभप्रमृतिभिर्ध्वस्तैर्मुरद्वे... किं मायारिभिरित्थमुत्थितमिति चमातङ्क-शङ्काकु... ...लैर्नरगासुरस्य वसुधानन्दाश्रुमिश्रैरिश... दार्त्येरकरोत्सरागमवनीचकं नेालम्बान्तकः। ( उत्तरमुख ) ( प्रथम ८ पंक्तियाँ घ्रस्पष्ट हैं ) ....्गन.... इ-चमाभृतः याव ... न .... ड ...वि...विना.....पद......चिति ॥ .....मिश्रीकृत-म...क-वीर-विस्मय-तेज.....गुत्तिय-गङ्ग भूपिमतियं विश्वं.....ति पतिमह .....वष्टभ्यदुष्टावनिष-कुलिमलामिन्द्रराज...ण...कुम्ब-दल...यक-च्छत्र.....शीगङ्ग-चूड्रामिणिरिति धरणी स्तौतियं .....कीर्तिः ॥ .....स्सम्प्रति मार्सिह-नृपतिर्व्विकान्त- क.....मी यत्र...वित-पाद्यमीन्मद-पद्यामामन्त-मत्त-द्विषम् । "स्यामिनि पट्ट-बन्ध-मद्दिमा-निर्व्धि...पिन्युर्व्ध्यापफं यस्य पराक्रम-स्तुति-पर्दः व्यायण्यस्यद्गर्भः ॥ येनंनद्र-चिति-घक्षमस्य जगती-पात्यामिपेकः छतः । यंना...द-मद...पंनविजिमपिता-लमल्लानुजः । ...मां. रण्डिलां रण-पटुक्तस्यात्मजोजा..... रभ्......म...

वर्गयललुम्बमण वलदल्लान... स्थित गेल्द शीर्थ्य पेगल्वेना धावियाल नेगल्द बज्जलन विख्यहि देन्नयं पेगल्वेना पल्लाधिप .... म नवं कान्द वीरमं पंगल्वेना पेलिमेवागल्वेनंन्दियं चलदुनरहुनं ॥ श्रेष्ठियंकोद्ध पल्लाबर पन्दलेयंक्षमनंश्वेददिक्षा— पालिकादि सारि परमण्डलिकाल नम्मनीवृद्ध्य । श्रेष्ठिया निम्म पन्दलेगलं वरलीयद कण्ड वान्त्र... । श्रेष्ठिया तेम्स पलवु कालमगुर्व्विस स्विवृत्ति वि— दुल्लाकामं पलवु कालमगुर्व्विस सुविवृत्ति वि— दुल्लाकामं पलवु कालमगुर्विस सुविवृत्ति वि— दुल्लाकाद्विद कोललारन... मुत्रमंनिष्य पंविषनु— चवित्रय कांट्यं नगमसुद्वेशं कंष्ण नगनं मृत्र की— कालोलम्यागनंतंर्व्वादृद्ध गुत्तिय-मङ्ग-मूपना ॥ कालोलम्यागनंतंर्व्वादृद्ध गुत्तिय-मङ्ग-मूपना ॥ कालोलम्यागनंतंर्व्वादृद्ध गुत्तिय-मङ्ग-मूपना ॥ कालो सालनो सालगनी शिश्य—

पालनो वानेनिस नगन्य नग्गन वर्ले म---प्रालाल क्षयुगं यनदृदृ हेलासाध्यदेाले गङ्ग-चूडामियया। नुडिदने काबुदने एस्दे-गिडिदक्जवितृ रक्के निनगीवुदनें नुडिदने एम्रदु कय्यदु नुडिदुदु तप्पुगुमे गङ्ग चूड़ामियया॥

इन्तु विन्ध्यादवी-निकट-तापी-तदवुं। मान्यखेट-पुर-वरवुं। गोनूरुमुच्चिक्षयुं। बनवासिदेशवुं। पामसेयकोदेयुं। मोदलागे पलवेडेयोलमरियरं पिरियरुवं कादि गेल्दु पलवेडे-गलोल महाध्वजमनेत्तिसि महादानंगेयदु नेगल्द गङ्ग-विद्याधरं। गङ्गरोलाण्डं। गङ्गरसिङ्गं। गङ्गचूडामणि गङ्गकन्दर्णं। गङ्गवज्रं। चलदुत्तरङ्गं। गुन्तियगङ्ग। धर्मावतार। जगदेकवीरं। नुडि-दन्तेगण्डं। श्रहितमार्त्तण्डं। कदनकर्कश। मण्डलिक-त्रिणेत्रं। श्रीमद्गोलस्वकुलान्तकदेवं पलवेडेगलोलं वसदिगल्लं मानस्त-म्भङ्गल्लवं माडिसिदं। मङ्गल। धर्म्भ(म)ङ्गलं नमस्यं नहियसिवित्य-मोन्दुवर्ष राज्यम पत्तुविद्ध बङ्कापुरदोल् स्नितसेनभद्दारकर श्रीपादसिन्निधियोल् स्नाराधनाविधियमूरुदे...स नोन्तु समाधियं साधिसिदं।।

वृत्त ।। एते चोलितिपात सन्तवेरदेयं नीं नीविकोत् निन्ननुं-गोले माण्डत्तिरु पाग्ड्य पल्लव भयङ्गोण्डोडिदिर्निन्नम-ण्डलिदं पिङ्गदे निरवदीगनिवनिन्नुं त...गङ्गम-ण्डलिकं देवनिवासदत्त विजयं-गेय्दं ने।लम्बान्तकं ॥

इस लेख में गहराज मारसिंह के प्रताप का वर्णन है। इसमें कथन है कि मारसि ह ने (राष्ट्रकूट नरेश) कृष्णराज (तृतीय) के लिए गुर्जर देश की विजय किया, कृष्णुराज के विपत्ती श्रवल का मद चूर किया, विन्य पर्वत की तली में रहने वाले किरातों के समूहों का जीता, मान्यखेट में नृप ( कृष्णराज ) की सेना की रचा की, इन्द्रराज ( चतुर्थ ) का श्रमिपेक कराया, पातालमक्ल के कनिष्ठ आता वज्जल की पराजित किया, वनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का श्रपहरण किया: मादर वंश का मखक कुकाया, नालम्ब कल के नरेशों का सर्वनाश किया: काइवट्टि जिस दुर्ग की नहीं जीत सका था उस उच्चिह दुर्ग की खाधीन किया. शवराधिपति नरग का संहार किया, चौड नरेश राजादित्य का जीता, तापी-तट, मान्यखेट गोनूर, श्चिश्च, बनवासि व पामसे के युद जीते, व चेर, चोड, पाण्ड्य श्रीर पहुव नरेशी की परास्त किया व जैन धर्म का प्रतिपालन किया और अनेक जिन सन्दिर बनवाये। अन्त में उन्होंने राज्य का परित्याग कर श्रजितसेन भट्टारक के समीप तीन दिवस तक सल्लेखना वतका पालन कर वकापुर में देहात्सर्ग किया। लेख में वे गङ्ग चूड़ामिण, नेालम्बान्तक, गुत्तिय-गङ्ग, मण्डलिकत्रिनेत्र, गङ्ग-विद्याधर, गङ्गकन्दर्प, गङ्गबद्र, गङ्गसिंह, सत्यवान्य कोङ्गणिवर्म-धर्म-महाराजाधिराज आदि अनेक पद्वियों से विभूषित किये गये हैं।

३६ (६३)

### महनवमी मग्डप में

( शक सं० १०८५ )

(पूर्वमुख)

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ १ ॥

स्वस्त समस्त - भुवन - स्तुत्य- नित्य-निरवद्य-विद्या-विभवप्रभाव-प्रद्वत्त्वरीपाल-मालि - मणि-मयूख-शेखरीभूत-पृत-पद-नखप्रभाव-प्रद्वत्त्वरीपाल-मालि - मणि-मयूख-शेखरीभूत-पृत-पद-नखप्रभार । जितवृजिन जिनपितमतपर्यपयोधिलीलासुधाकर ।
चार्व्वाकाखर्व्वगर्व्वदुर्व्वारोर्व्वाधरोत्पादनपितृष्ठिनिष्ठुरोपालम्भद म्मोलिदण्ड रं श्रकुण्ठ-फण्ठ-फण्ठीरव-गभीर-भूरि - भीम - ध्वाननिर्द्वितदुर्द्वमेख्वीद्धमद्वेदण्डस्म् । श्रप्रतिहत-प्रसरद्वसम-लसदुपन्यसनित्यनीसित्य - पात्र-दात्र-दिलतनयायिकनयनिकरनलकं ।
चपलकपिलविपुलविपिनदहन-दावानलकं । श्रुम्भदम्भोद-नाद-नीदित्तवित्ववैशेपिकप्रकरमदमराञ्चकं । शरदमलशशधरकरनिकरनीहारहाराकारानुवर्त्तिकीर्त्तिवल्लीवेल्लितदिगन्तरालकमप्पश्रीमन्महामण्डलाचार्यक श्रीमद्देवकीर्तिविज्वतदेवक ।

कुर्वेनमः कपिल-वादि-त्रनेाप्र-त्रह्ये

चार्व्याक-वादि-मकराकर-बाहवाग्नये।

वैद्धोप्रवादितिमिरप्रविभेदभानवे

श्रीदेवकीर्त्तमुनये कविवादिवाग्मिने ॥ २ ॥
सङ्करपं जरुपवरलीविलयमुपनयश्चण्डवैतिण्डिकोक्तिश्रीखण्डं मूलखण्डं क्रिटिति विघटयन्वादमेकान्तभेदं ।
निर्पिण्डगण्डशैलं सपदि विदलयन्सूत्कृतिप्रौढ्गार्जत्रमूर्जन्मेवामदे।ज्ञीजयतु विजयते देवकीर्त्तिद्विपेन्द्रः ॥ ३ ॥
चतुर्मुखचतुर्विक्तिगर्गमागमदुस्सद्दा ।
देवकीर्त्तिमुखाम्भोजे नृत्यतीति सरस्वती ॥ ४ ॥
चतुरते सत्कवित्वदे।लभिक्षते शब्दकलापदे।ल् प्रस-

त्रवेमितयोल् प्रवीयवे नयागम-वर्कः -विचारदोल् सुपू-ज्यते तपदेशल् पवित्रवे चरित्रदेशलोन्दि विराजिसल् प्रसि-द्धते सुनि-देवकीित्तं विद्युधाप्रयागोप्पुतुदी धरित्रियोल् ॥ ५ ॥ शकवर्षसासिरद एम्भत्तटदेनेय ॥

वर्षे ख्यात-सुभानु-नामनि सिते पक्षे तदाषाढ़के मासे तज्ञवमीतिथा बुध-युते वारे दिनेशादये।

श्रीमत्तार्किकचकवर्त्त-दशदिग्वर्तार्द्धकीर्त्तिश्रयो जात स्वर्गावधूमन प्रियतमः श्रीदेवकीर्त्तित्रती ॥ ६ ॥ जातेकीर्त्यवशेषके यतिपती श्रीदेवकीर्त्तिप्रभी वादीभेभरिपा जिनेश्वर-मत-त्तीराव्यितारापती । क स्थान वरवाग्वधूर्विजनमुनित्रात ममेति ग्फुट चाकोशं कुकते समस्तधरणं दान्तिण्य-स्वस्मीरिप ॥ ७ ॥ तिच्छिष्यो नुतल्वस्यण्यान्दिमुनिपः श्रीमाधवेन्दुत्रती भव्याम्भोकहभास्करिक्षभुवनाख्यानश्चयोगीश्वर । एतं ते गुरुभक्तितो गुरुनिपद्यायाः प्रतिष्ठामिमां भूत्याकाममकारयित्रजयशस्तम्पृण्णंदिग्मण्डलाः ॥ ८ ॥

[इस लेरा में अपने समय के श्रद्वितीय कवि, तार्किक श्रीर वक्ता महामण्डलाचार्य मुनि देवकीत्तं पण्डित की विद्नता का व्यारयान हैं। इस समय जैनाचार्य के सन्मुख सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती याद श्रादि सभी टार्गनिक हार मानते थे।

गक सं० १०८४ सुमानु संवत्मर श्रापाद शुक्ल १ बुधवार के। स्पोदय के समय इन तार्किक चक्रवर्त्ति श्री देवकीर्त्ति मुनि का स्वर्ग- वास हुम्रा। उनके शिष्य छक्खनिन्द, माघवेन्दु श्रीर त्रिभुवनमछ ने श्रपने गुरु भी सारक यह निपद्या प्रतिष्ठित कराई । ]

४० ( ६४ )

#### उसी स्तम्भ पर

( शक सं० १०८५ )

(दिच्चमुख) भद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । कुतीरर्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्नधन भानवे ॥१॥ श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमल-जिनवरानीक-सैोधे।रु-वार्द्धिः प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-बाधे।रु-वेदिः । शस्तस्यात्कार-सुद्रा-शवित्तत-जनतानन्द नादे।रु-घे।पः स्थेयादाचन्द्र-तार परम-सुख-महावीर्य्य-वीचो-निकायः ॥२। श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा. श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते तत्राम्बुधै। सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततै। वे।धनिधिव्वेभूव ॥३॥ [ श्रो ] भद्रस्सर्व्वता योद्दि भद्रवाहुरिति श्रुतः । श्रुतकेवलिनाथेषु चरमर्परमा मुनिः ॥४॥ चन्द्र-प्रकाशोज्वल- नान्द्र-कीर्त्ति: श्री चन्द्रगुप्रो ऽजनि तस्य शिष्य: । यस्य प्रभावाद्वनदेवताभिराराधितः खस्य गर्णा मुनीनां ॥५॥ तस्यान्वये भू-विदिते वभूव यः पद्मनन्दित्रथमाभिधानः। श्रो**काण्डकुन्दा**दि-मुनीश्वराख्यस्मत्संयमादुद्रत-चारग्रद्धिः ॥६॥ श्रमृदुमास्वाति मुनीश्वराऽसावाचार्य्य-शब्दोत्तरगृद्वृपिच्छः।

तदन्त्रये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-पदार्त्ध-वेदी ॥७॥ श्री गृद्धृपिच्छ-मुनिपस्य वलाकपिच्छः

शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्त्तिः।

चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मालि-

माला-शिलोमुख-विराजितपादपद्यः ॥८॥ एव महाचार्य्य-परम्पराया स्थात्कारमुद्राङ्किततत्वदीपः । भद्रस्समन्ताद्गुणतोगणीशस्**समन्तभद्रो**ऽजनिवादिसिं ह ॥४॥

वतः ॥

यो देवनन्दि-प्रथमाभिधाने। बुद्धा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादे। जिनेन्द्रविद्धाः। श्रीपूज्यपादे। जिनेन्द्रविद्धाः। श्रीपूज्यपादे। जिनेन्द्र निज-शब्द-भागमतुल सर्व्वार्थसिद्धि परा सिद्धान्ते निपुण्त्वमुद्धकवितां जैनाभिपेकः स्वक्ष । छन्दसमूच्मिषय समाधिशतक-स्वास्थ्य यदीयं विदा माख्यातीह स पूज्यपाद-मुनिप पृज्यो मुनीना गर्थैः।।११॥ वतस्र।।

(पश्चिममुख)

श्रजनिष्टाक्तलङ्कं यिजनशासनमादितः। श्रक्तलङ्कं वभौ येन से। द्वित्तलङ्को महामति. ॥१२॥ इत्यासु द्वमुनीन्द्रमन्तितिभैग श्रीमूलसङ्घे तते। जाते निन्द्रगण-प्रभेदविलस द्वेशीगणेविश्रुते। गोल्लाचार्थ्य इति प्रसिद्ध-मुनिपे। द्वित्तल्देशाधिपः पूर्व्वं केन च हेतुना भवभिया दीन्नां गृहीतस्सुधीः॥१३॥

श्रीमत्त्रैकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लग्ना तनुत्रं यस्याभृद्वृष्टि-घारानिशितशर-गणात्रीष्ममार्त्तेण्डविम्त्रं । चकं मद्वृत्तचापाकलित-यति-वरस्यायशत्रूनिवजेतुं गाल्लाचार्य्यस्य शिष्यस्म जयतु भुवने भव्यसत्त्रैरवेन्दु. ॥१४॥ तच्छिप्यस्य ॥ अविद्यकण्नीदिक**पद्मनिन्द्सेद्धान्तिका**ख्योऽजनि यस्य ले।के। कामारदेव-त्रतिवाप्रसिद्धिजीयानुसो ज्ञाननिधिस्सधीर ॥१५॥ तच्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारान्निधि-स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगा नतविनेयस्तत्सधम्भी महान्। शव्दाम्भेरिहमास्करः प्रधिततर्कप्रन्यकारः प्रभा-चन्द्राख्यो मुनिराज-पण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥१६॥ तस्य श्री**कुलभूषणा**ख्यसुमुनेरिशच्ये। विनेयस्तुत-स्सद्वृत्तः कुन्चन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि । तिच्छुप्योऽनित माघनिन्द्मिनियः केाल्लापुरे तीर्थक्र-द्राद्धान्ताराण्नीवपारगोऽचलघृतिश्चारित्रचकेश्वरः ॥१०॥ एले मावि वनवव्जदि तिलिगोलं माणिक्यदि मण्डना-विताराधिपनि नमं शुभदमा गिर्प्पन्तिरिर्हनुनि-म्मेलवीगल् कुल चन्द्रदेव-चरणाम्भाजातसेवाविन ---श्रतसैद्धान्तिक**माघनन्दि**मुनियि श्रो**का**ण्डकुन्दान्वयम् ॥१८॥ हिमवत्कुत्कोल-मुक्ताफल-तरलतरत्तार-हारेन्दुकुन्दे।— पमकीर्त्ति-न्याप्तदिग्मण्डलनवनत-भू-मण्डलं भन्य-पद्मी-य-मरीचीमण्डलं पण्डित-तित-विनतं माघनन्दाख्यवाचं

यमिराजं वाग्वधूटीनिटिलतटहटबूलसद्रलप''' ॥१-६॥
...त मद-रदिनकुलम भरदिं निव्भेदिसत्के.. सरियेनिपं
वरसंयमाब्धिचनद्र धरेयोल् . माधनिद्-सैद्धान्तेश ॥२०॥
तिच्छिष्यस्य॥

भवर गुडुगल सामन्तकेदारनाकरस† दानश्रेयांस सामन्त निम्बदेव जगदेव्यिगण्ड सामन्तकामदेव ॥ ( उत्तरमुख )

गुरुसैद्धान्तिकमाघनन्दिमुनिप श्रीमचम्वल्लभं भरतं छात्रनपारशास्ननिधिगल् श्रीभानुकी र्त्तिप्रभा-स्फुरितालङ्कृत-देवकी र्त्ति-मुनिपरिर्शण्यज्जीगन्मण्डन--दोरिये गण्डविमुक्तदेवनिनिगन्नीनामसैद्धान्तिकर् ॥२१॥ चीरोदादिव चन्द्रमा मिणिरिव प्रख्यात रत्नाकरात् सिद्धान्तेश्वरमाघनन्दियमिनो जातो जगन्मण्डनः। चारित्रैकनिधानधामसुविनम्रो दीपवर्त्ती स्वयं श्रीमद्गण्डविमुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचकाधिपः॥२२॥

श्रावें वादिकथात्रयप्रवर्णदें ल् विद्वज्जनं मेच्चे वि— यावष्टम्भमनप्पुक्षेय्दु परवादिचोणिभृत्पचमं । देवेन्द्रं कडिवन्दिं कडिदेले स्याद्वादिवयास्त्रिं त्रैविषयुतकोत्तिदिव्यमुनिवोल् विख्यातियं ताल्दिदें।॥२३॥ श्रुतकोति -त्रैविय—

<sup>†</sup> निकरम

त्रित राधवपाण्डवीयम विभु (वु) धचम-त्कृतियेनिसि गत-प्रत्या — गति पेल्दमलकीर्त्तियं प्रकटिसिदं ॥२४॥

#### श्रवरम्रजरु ॥

यो बैद्धित्तिसृत्करालकुलिशश्चाव्यक्तिमेघान (नि) लो मीमांसा-मत-वित्ति -वादि-मदवन्मात क्व कण्ठीरवः ॥ स्याद्वादाव्धि-शरत्ससुदृतसुधा-शोचिस्समस्तैस्तुत-स्स श्रीमान्सुवि भासते कनकनिद्द-ख्यात-योगिश्वरः ॥२५॥ वेताली सुकुलोकुताव्जलिपुटा संसेवते यत्पदे भोट्टिङ्ग. प्रतिष्ठारको निवसति द्वारे च यस्यान्तिके । येन क्रोडित सन्तत नुततपोलच्मीर्य्यश (ः) श्रीप्रिय— स्सोऽयं शुम्भति देवचन्द्रसुनिपो भट्टारकीघामणीः ॥२६॥

श्रवर सधर्मम्मि घनिन्द-त्रैविद्य-देवर विद्याचक्रवर्ति-श्रीमद्देवकीति -पण्डतदेवर शिष्यर श्रीशुभचन्द्रत्रैविद्य-देवरं गण्डविसुक्तवादि चतुर्मुख-रामचन्द्रत्रैविद्यदेवरं वादिवजाड्कुश-श्रीमदकलङ्कत्रैविद्यदेवरुमापरमेश्वरत गुड्डुगल्लु माणिक्यभण्डारि मरियाने दण्डनायकर श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वीधिकारिपिरियदण्डनायकंभरतिमय्यङ्गलुंश्रीकरण्द हेग्गडे बूचिमय्यङ्गलुं जगदेक-दानि हेग्गडे कोर्य्यनुं।

ध्यकलङ्क पितृ वाजि-वंश-तिलक-श्री-यस्रराजं निजा--म्बिके लेकाम्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे दैवं दिवी- -श-कदम्व-स्तुत-पाद-पद्मनरुहं नाथं यदुचोखिपा--लक-चूडामखि नारसिङ्गनेनलेन्नोम्पुल्लनोहुल्लू पं॥२७॥

श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारि हिरियभण्डारि ध्रमिनवगङ्गदण्डनायक-श्रीहुल्लराजं तम्म गुरुगलप्पश्रीकाण्डकुन्दान्त्रयद श्रीसूलसङ्घद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीकाल्लापुरद श्रीह्रप-नारायणन वसदिय प्रतिविद्धद श्रीमत्केलङ्गे रेय प्रतापपुरव पुनर्व्भ-रणवं माडिसि जिननाथपुरदल्ल कल्ल दानशालेय माडिसिद श्रीमन्महामण्डलाचार्य्यदेवकी त्तिपण्डितदेवर्गे परोच्चविनय-वागि निशिदिय माडिसिद अवर शिष्यर्लक्खण्यान्दि-साधव-विभुवनदेवर्महादान-पूजामिपेक-माडि प्रतिष्ठेयं माडिदक

मङ्गल महा श्री श्री श्री।।

[ इस लेख में गौतम गणधर से छगाकर मुनिदेवकीर्त पण्डितदेव की गुर-परम्परा टी हैं | । कनकनिन्द थीर देवचन्द्र के आता श्रुतकीर्ति त्रैविद्य मुनि की प्रगंसा में कहा गया है कि टन्होंने टेवेन्द्र सहग विपद्य-वादियों को पराजित किया थार एक चमत्कारी काव्य राघव-पाण्डवीय की रचना की जो आदि से अन्त को व अन्त से, आदि थे। दोने। श्रीर पढ़ा जा सके × । प्रतापपुर की रूपनारायण बस्ती का

<sup>†</sup> भूमिका देखे।।

अध्यतकि की प्रशस्ता के ये दोना छुन्द नागचन्द्रकृत 'रामचन्द्र-चिरतपुराण' अपर नाम 'पम्प रामायण' के प्रथम आग्वास में नं० २४-२१ पर भी पाये जाते हैं। इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के छगभग हुई है। जिन विपत्त-सेद्धान्तिक देवेन्द्र का यहाँ उल्लेख हैं वे सम्भवत 'प्रमाणनय-तत्वाजाकाल द्वार' के कर्तावादि-प्रवर म्वेताम्बरा-

जीर्णोद्धार व जिननाथपुर में एक दानशाला का निर्माण कराने वाले महामण्डलाचार देवकीर्त्त पण्डतदेव के स्वर्गवास होने पर यादव-वशी नारसिंह नरेश (प्रथम) के मंत्री हुल्लप ने यह निपद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीर्त्त श्राचार के शिष्य लक्खनन्दि, माधव श्रीर त्रिसुवनदेव ने दान सहित की।

88 ( 84 )

### उसी मग्डप में

(शक सं० १२३५)

श्रीमत्स्याद्वादमुद्राङ्कितममलमहीनेन्द्रचक्रेश्वरेड्यं जैनीयं शासनं विश्रुतमखिलहितं देषदूरं गभीरं। जीयात्कारुण्यजन्मावनिरमितगुणैर्व्वण्न्यंनीक-प्रवेकैः संसेव्यं मुक्तिकन्या-परिचय-करणप्रीढमेवित्त्रलोक्यां॥१॥ श्रीसूलसङ्घ-देशीगण-पुक्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वाये। गुरुकुलमिह कथमिति चेद्व्रवीमि सङ्ख्रोपतो भुवने॥२॥ यः सेव्यः सर्व्वलोकैः परिहतचरितं यं समाराधयन्ते भव्या येन प्रबुद्धंस्वपर-मत-महा-शास्त-तस्वं नितान्तं। यस्मै मुक्त्यङ्गना सस्पृह्चति दुरितं भीरुतां याति यस्मा— द्यस्याशानास्ति यस्मिस्त्रभुवन-महितो विद्यते शीलराशिः॥३॥

चाय देवेन्द्र व देवसूरि है, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा गया है कि उन्होंने वि॰ सं॰ ११८१ में दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र की वाद में परास्त्र कियाथा।

तन्मेघचनद्रचेविद्यशिष्या राद्वान्तवेदी लाकप्रसिद्ध । श्रीवीरगंदी मोचुस्तदन्तंवासी गुणाव्यः प्रास्ताङ्गजनमा ॥४॥ य स्याद्वाद-रहस्य-त्राइनिपुणोऽगण्यप्रभावे। जना-नन्द श्रीमदनन्तकीर्त्तिमुनिपश्चारित्रभाखत्ततु । कामोष्राहि-गर-द्विजापहरणं रूडी नरेन्द्रोऽभव-त्तच्छिच्या गुरुपञ्चकम्मृति-पद्य-खच्छन्द-सन्मानस ॥ ५॥ मलधारिरामचन्द्रो यमी तदीय-प्रशस्य-शिष्योऽमी । यश्वरण्युगलसेवापरिगतजनतैति चन्द्रता जगति ॥ ६ ॥ परपरिग्रतिदृरे। ऽध्यात्ममत्सारधीरा विषय-विरति-भावां जैनमार्गा-प्रभाव क्रमत-घन-समीरा ध्वस्तमायान्धकारा निखित्तमुनिविन्तां रागकापादिघात ॥ ७॥ चित्ते शुभावना जैनीं वाक्ये पञ्चनमस्क्रिया। कायं त्रतममारीपं कुर्ज्जनध्यात्मविन्युनि ॥ ८॥ पञ्चित्रं शत्सयुत-शत-द्वयाधिक-सहस्र-नुतवर्षेषु । वृत्तेषु शकनृपस्य तु काले विस्तीर्णनिवलसदर्णवनेमी॥स प्रमादि (सं)वत्सरेमासे श्रावणे तनुमत्यजन् । वके कृष्णचतुर्देश्या शुभचन्द्रो महायति ॥१०॥ ग्रमरपुरममरवास तहत-जिन-चैत्य-चैत्यभवनाना । दर्शन-क्रुतुहुलेन तु याता यातार्त्त-रीष्ट-पिग्णाम'।। ११॥ तिच्छिष्यर्॥ द्रुरितान्धकाररविहिम-

-कररोगेदण्पंद्मणन्दिपण्डितदेवर् । वर-माधवेन्दु-समया -भरणश्रीसूलमङ्घ-देशीगणदोल् ॥ १२ ॥ गुरु-राम चन्द्र-यतिपन वर-शिष्य-शुभेन्दुमुनिय निस्तिगंचं वि-स्तरिद माडिसिदं बेलु-करंयिषपं राय-राज-गुरुगुम्मदृ॥ १३॥ श्रीविजय-पार्र्व-जिनवर-चरणारुण-कमल-युगल-यजन-रत:। बोगार-राज-नामा तद्वैयापृत्यते। हि शुभचन्द्रः ॥ १४ ॥ हेयादेय-विवेकता जनतया यस्मातमदादीयते तस्य श्री**कुलभूषणा**स्य वरशिष्यो**माघनन्दि**वर्ता । सिद्धान्ताम्बुधितीरगे। विशद-कीर्तिनतस्य शिष्योऽभवत् त्रैविद्य. शुभचन्द्र-योगि-तिलक. स्याद्राद-विद्याञ्चित ॥१५॥ विच्छिष्य **ञ्चारकीत्ति** -प्रथित-गुण-गण पण्डितस्तस्य शिष्यः ख्यातः श्री माघनन्दि-त्रति-पति-नुत-भट्टारकस्तस्य शिष्यः। सिद्धान्वाम्भाधिसीत-चुतिरभयशशी तस्य शिष्या महीयान् बालेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमले। रामचन्द्रोऽमलाङ्ग.।१६। चित्रं सम्प्रति **पद्मनिन्द्**निह कृत्तं तावकीनं तप. पद्मानन्चिप विश्रुताप्रमद इत्यासीस्सता नम्नतां। कामं पृरयसे शुभेन्दु-पद-भक्तयासक्त-चेतः सदा कामं दूरयसे निराकृत-महा-मोहान्धकारागम ॥१७॥ काम-विदारोदार चमावृतोष्यचमो जगतिभासि

श्री**पद्मन न्दि**पण्डित पण्डित-जन-हृद्य-कुमुद्दशीतकर ॥१८॥ पण्डित-समुद्दयवति शुभचन्द्र-प्रिय-गिष्य भवति

सुदयास्ति ।

श्री-पद्म-निद्-पिण्डत-यमीश भवदितर-मुनिपुनालोके।१६। श्रीमदध्यात्मिशुभ चन्द्रदेवन्य स्वकीयान्तेवासिना पद्म निद्-पिण्डत-देवेन माधवचन्द्रदेवेन च परोज्ञ-विनय-निमित्तं निपद्यका कारियता ॥ भद्र भवतु जिनशासनाय ॥

[ इम लेख में शुभचन्द्र मुनि की आचार्यं परम्परा श्रीर इनके न्वर्ग-वास की तिथि दी हुई है। कुन्द्रकुन्द्रान्वय, मृत्र संघ, पुस्तक गच्छ, देशी गण में गुरिशिष्य परम्परा से मेवचन्द्र त्रेविद्य, वीरनन्द्रि, श्रनन्त कीर्ति, मलधारि रामचन्द्र श्रीर शुभचन्द्र मुनि हुए। शुभचन्द्र मुनि का शक सं० १२३४ श्रावण कृष्ण १४ की स्वर्गवास हुआ। दनके शिष्य पद्मनन्द्रि पण्डितदेव श्रीर माधवचन्द्र ने उनकी निपद्मा निर्माण क्राई। लेख में रामचन्द्र मुनि की श्राचार्य परन्परा इस प्रकार दी हैं। कुलभूषण, माघनन्द्र त्रती, शुभचन्द्र त्रेविद्य, चारकीर्ति पण्डिन, माघनन्द्रि भट्टारक, श्रमयचन्द्र, वालचन्द्र पण्डिन श्रीर रामचन्द्र।

#### ४२ ( ६६ )

महानवमी मण्डप के उत्तर में एक स्तम्भ पर ( शक म० १०५६ )

( पृर्वमुख )

श्रामत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छन । जीयात्त्रैलोक्यनाघम्य शामनं जिनशासन ॥ १ ॥ श्रोमन्नाभयनाथाद्यमल-जिनवरानीक-सीधोरु-वार्हि
प्रध्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-वेधोरु-वेदिः ।
शस्त-म्यात्कार-मुद्रा-शविल्त-जनतानन्द-नादेगरु-धेषः
म्थेयादाचन्द्रतारं परम-सुख-महावीर्य्य-वीची-निकाय ॥२॥
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्वरणां श्रीगातमाद्याप्रभविष्णवस्तं ।
तत्राम्बुधे। मप्तमहर्द्धि युक्तास्तत्मन्तते। निद्रगणे वभूव ॥३॥
श्रोपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकारखुन्दः
द्वितीयमासोदभिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचारणिई ॥४॥
श्रमूदुमास्वातिमुनीश्वरोसावाचार्य-शब्दोत्तरगृद्धपिञ्च्छः।
तदन्वये तत्सहसी(शो)ऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-

श्रीगृद्धपिञ्च्छ-मुनिपस्य बलाकपिञ्च्छ-शिष्याऽजनिष्ट भुवनत्रय-वर्ति-कीनि । चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालमालि-

माला-शिलीमुख-विराजित-पाद-पद्मः ॥६॥
तिच्छित्यां गुगानिन्द्पिण्डतयतिश्चारित्रचक्रेश्वर
स्तर्क्क-व्याकरणादि-शाख-निपुणस्साहित्य-विद्यापति.।
मिथ्यावादिमदान्य-सिन्धुर-घटासङ्घट्टकण्ठीरवो
भव्याम्भोज-दिवाकरो विजयता कन्दर्प-दर्पापहः॥ ७॥
तिच्छित्याखिशता विवेक-निधयशशाखाव्धिपारङ्गता
स्तेपूत्कृष्टतमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्त-शाखार्थक—
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धोमुनि—

त्रोनान्त-नय-प्रमायनिपुणो **देवे**न्द्र-सैद्धान्तिक ॥ ८ ॥ श्रजनि महिपचूडा-स्त्रराराजिताङ्ग्रि

र्विजित-सकरकेत्इण्ड-रोईण्ड-गर्व । कुनय-निकर-भूढ्यानीक-दम्भोलि-दण्ड

स्सजयतु विसुधेन्द्रोभारती-भाल-पट्टः ॥ ६॥

विच्छप्य. कलधीतनिन्दमुनिपस्सिद्धान्त-चक्रेश्वर पारावार-परीत-धारिणि-कुल्-न्याप्तोरुकीवीश्वरः । पश्चाचीन्मद-कुन्भि-कुन्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल-प्रांशु-प्राञ्चित्वकेसरी वुधनुतो वाक्कामिनी-वस्क्षभः ॥ १० ॥ प्रवर्गो रिवचन्द्र-सिद्धान्तविदस्संम्पूण्णंचन्द्रसिद्धान्तमुनि-प्रवरत्वरवर्गो शिष्यप्रवर श्रींदामनिन्द-सन्मुनि-पतिगल्।१११ वेधित-भन्यरस्त-मदनर्मद-विर्जित-शुद्ध-मानमर् श्रीधरदेवरेम्वरवर्गात्र-तन्भवरादरा यश—। श्रीधरगांद शिष्यरवरोल् नेगस्दर्मक्षधारिदेवरु श्रीधरदेवर्वं नत-नरेन्द्र-ति (कि)रीट-तटान्चितकमर् ।१२। श्रानशावनिपाल-जालकशिरा-रत्न-प्रभा-भासुर-श्रीपादाम्बुरुह-द्वरो वर-तपोल्ज्मीमनोरञ्जनः । नोह्न-त्र्यूह-महीद्ध-दुर्द्धर-पवि. सच्छीलशालिङ्गेग-

त्तिछ्छ्यर् ॥

भन्याम्भोरुह-षण्ड-चण्ड-किरण्. कर्प्र-हार-स्फुर-त्कीर्त्तिश्रोधवलीकृताखिलदिशाचक्रश्चरिचीत्रतः।

त्ल्यातस्त्रीधरदेव एष मुनिपो भाभाति भूमण्डने ॥ १३॥

### (दिचणमुख)

भातिश्रीजिन-पुङ्गव-प्रवचनाम्भाराशि-राका-गर्शा भूमे। विश्रुत-**माघनन्दिमु**निपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥१४॥ तच्छिष्यर्॥

सच्छीलश् शरदिन्दु-कुन्द-विशद-प्रोद्यद्यश-श्रोपति-दृ प्यहापेक-दर्प-दाव-दहन-व्यालालि-कालाम्बुद । श्रीजैनंन्द्र-वचःपयोनिधि-शरत्सम्पृण्ण-चन्द्र. चिते। भाति श्रीगुण्चन्द्र-देव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिपः ॥१५॥ तत्सधर्मर् ॥

उद्भूते नुत-सेघचन्द्र-शशिनि प्रोग्यग्रश्चित्रके सवर्द्धेत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-रत्नाकरः। चित्र तावदिदं पयोधि-परिधि-चोशे। समुद्धीच्यते प्रायेणात्र विजृम्भते भरत-शास्त्राम्भोजिनी सन्तत ॥१६॥ तत्सधर्मार्॥

चन्द्र इव धवल-कीर्त्तिद्ध वलीक्करते समस्त-भुवनं यस्य । तच्चन्द्रकीर्त्तिसञ्ज्ञ-भट्टारक-चक्रवर्त्ति नाऽस्य विभानि ।१७॥ तत्सधर्म्मर् ॥

नैयायिकंभ-सिद्दे। मीमांसकतिमिर-निकरनिरसन-तपन वैद्धि-वन-दाव-दद्दनोजयतिमहानुद्यचन्द्रपण्डितदेव ।१८। सिद्धान्त-चकवर्त्ती श्रीगुणचन्द्रव्रतीश्वरस्य वभूव श्रीनयकीर्त्ति -मुनीन्ट्रो जिनपति-गटिताखिलार्थवेदी शिष्यः स्त्यनवरत-विनत-मिहप-मुकुट-मैक्तिक-मयूख-माला-सरा-मण्डनीभूत-चारुचरणारविन्दरः। भन्यजन-हृदयानन्दरः। केर्नाण्डकुन्दान्वय-गगन-मार्च ण्डरः। लीला-मात्र-विजितोचण्ड-कुसुमकाण्डरः। देशीय गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद-धारावभासरः। वितरणविलासरः। पुस्तकगच्छस्वच्छ-सर्सी-सरोजरः। वन्दि-जनसुरभूजरः। श्रीमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रविचि-चारुतर-चरण मरसीरह-पट्चरणरं। श्रशेष-देषदृरीकरणपरिणतान्तःकरण-रमप्प श्रीमन्नयकोत्ति-सिद्धान्त-चक्रविचि गले न्तप्परेन्दडं॥

माहिस-प्रमदा-मुखाव्जमुकुरश्चारित्र-चूढामिष श्रीजैनागम-वार्छ-वर्छन-सुधाशोचिस्समुद्रामतं। यग्गल्य-त्रय-गारव-त्रय-त्रसदण्ड-त्रय-व्यसक — म्म श्रीम। त्रयकोत्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाग्रेसर् ॥२०॥ माणिक्यनन्दिमुनिप श्रीनयकोत्तित्रतीश्वरस्य सधर्माः। गुणचन्द्रदेवतनयाराद्धान्त-पयाधि-पारगो-मुविभावि॥२१॥ हार-चीर-हरादृहास-ह्लभृत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी— कर्ण्र-स्फटिक-स्फुरद्वरयशो-वातित्रत्रोकादर । वचण्ड-स्मर-भूरि-भूधरपवि ख्याता वभूवचिता सश्रीमात्रयकोत्ति देवमुनिपरिमद्धान्तवक्रेश्वर ॥२२॥ शाके रन्ध्रनवद्युचन्द्रमि दुम्भुख्याचक्षसवत्सरे वैधाखेधवले चतुर्द् शदिने वारे च सूर्यात्मजे। पूर्वाह्र प्रहरेगतेऽद्धेसहिते स्वर्ग जगामास्मवान विख्याता नयकी र्त्ति-देव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिपः ॥२३। श्रीमन्जैन-वचेाव्धि-वद्धेन-विधुस्साहिस्यविद्यानिधिस्

(पश्चिम मुख)

मर्णद्दर्णक-हस्ति-मस्तक-लुठत्प्रोत्कण्ठ-कण्ठीरवः।
स श्रीमान् गुणचन्द्रदेवतनयस्पीजन्यजन्यावनि
स्थेयात् श्रीनयकीर्त्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः॥२४॥
गुरुवाद खचराधिपङ्गे बिलिगं दानके बिण्पिङ्गे तां
गुरुवादं सुर-भूधरके नेगल्दा कैलास-शैलके तां।
गुरुवादं विनुतङ्गे राजिसुविरुङ्गोलङ्गे लोकके सद्
गुरुवादं नयकीर्त्तिदेवमुनिपं राद्धान्त-चक्राधिपं॥२४॥

तच्छिष्यर् ॥

हिमकर-शरदभ्र-चीर-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्री-शुभ्र-दिक्-चक्रवालः ।

मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीत्राशुमाली जयति निखिल-वन्दो मेघचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥२६॥

तत्सधर्मर्॥

कन्दर्पाह्वकपीतेाद्धुरतनुत्राणोपमोरस्थली चश्चद्भूरमला विनेय-जनता-नीरेजिनी-भानव.। त्यक्ताशेष-बहिन्विकल्प-निचयाश्चारित्र-चक्रेश्वर शुम्भन्त्यण्णितटाक-वासि-मलधारि-स्वामिना भूतले॥२७॥ तत्सधर्मार्

षट्-कर्म-विषय-मन्त्रे नानाविध-राग-हारि-वैद्ये च ।

जगदेकमृरिरंप श्रीधरदेवा वभूव जगति प्रवणः । २८॥ तत्मधर्मार् ॥

तर्क व्याकरणानम-माहित्य-प्रभृति-नकत्त-शास्त्रार्ख्याः । विल्यात-दामनिन्द्-त्रैविद्य-मुनीश्वरा धराप्रे जयति ॥२६॥ श्रोमज्जैनमताविजनीदिनकरा नैथ्यायिकाश्रानित श्वाव्याकावनिभृत्करात्तकुत्तिशो विद्याव्यकुम्भोद्भव । योगोमामकगन्यसिन्धुरिशगिनिव्भेदकण्ठीरव— स्त्रैविद्योत्तमद्दामनिन्द्मुनिपम्सोऽयमुविश्राजने ॥३०॥

नत्मधर्मर्॥

दुग्धाविध-म्फटिकंन्दु-कुन्द-कुमुद-त्र्याभासि-कीर्तिप्रिय-स्सिद्धान्तोदधि-बर्द्धनामृतकर पारार्त्ध्य-रत्नाकर । ज्यात-श्रो-नयकी त्तिवेशमुनिपश्रोपाद-पद्म-प्रियो । भात्यस्यांभुविभानुकी त्ति-मुनिपित्मद्धान्तवकाधिप ॥३१॥ उरगेन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरि-श्रीसितन्छत्र-गङ्गा— इरहासैरावतेथ-स्फटिक-वृषभ-ग्रुश्राश्रनीहार-हारा—। मर-राज-श्वेत-पङ्को कह-हलधर-वाक्-शङ्क-हसेन्दु-क्रन्दो-त्करचश्चरकीर्तिकान्त धरेयोलेसेदनी भानुकीर्त्ति-त्रतीन्द्रं नत्मधर्म्भर्॥ ॥३२॥

मद्वृत्ताकृति-शाभिताखिलकला-पृण्णं न्मर-व्यंमक. शश्वद्विश्व-वियोगि-हृत्सुखकर-श्रीबालचन्द्रो मुनिः । वक्रेणान-कलेन-काम-सुहृदाचश्वद्वियोगिद्विषा नोकेसिकृपमीयते क्रयममा तेनाथ वालेन्द्वना ॥३३॥ उच्चण्ड-मद्दन-मद्द-गज-निर्भेदन-पटुतर-प्रताप-मृगेन्द्रः । भव्य-कुमुदैाघ-विकसन-चन्द्रो भुवि भाति **बालचन्द्र**-मुनीन्द्र ॥३४॥

ताराद्रि-चोर-पृर-म्फटिक-सुर-सरित्तारहारेन्दु-कुन्द---श्वेताद्यस्त्रीत्ति -लद्मी-प्रसर-धवलिताशेषदिक्-चक्रवालः । श्रीमितसद्धान्त-चक्रेश्वर-नुत-नयकी ति-व्रतीशाङ्कि,-भक्त.

#### (उत्तर मुख)

श्रीमान्भद्दारकेणां जगित विजयतं भेघचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥३६॥
गाम्भीर्थे मकराकरे। वितरणे कलपद्दुमस्तेजसि
प्रोचण्ड-खुमणि कलास्यपि शशी धैर्य्ये पुनर्मन्दरः ।
सर्व्योर्ग्या-परिपृण्ण-निम्मल-यशो-लच्मी-मनो-रञ्जनो
भात्यस्या भुवि माचनिद्गुनिपो भट्टारकाग्रेसरः ॥३६॥
वसुपृण्णेसमस्ताश चितिचक्रे विराजतं ।
चञ्चत्कुवलयानन्द-प्रभाचन्द्रोमुनीश्वरः ॥३०॥

तत्सधर्मर्॥

उचण्डमहकोटया नियमितासिष्ठन्ति येन चिती।
यद्वाग्जातसुधारसोऽखिलविपव्युच्छेदकश्मोभते।
यत्तन्त्रोद्वविधि समस्तजनताराग्याय सवर्त्तते
सोऽय शुम्भति पद्मनिन्द्मिननाथा मन्त्रवादीश्वरः ॥३८॥
तत्मधर्मार् ॥

चञ्चचन्द्र-मरीचि-शारद-घन-चोराव्धि-ताराचल— प्रोद्यत्कीत्ति -विकास-पाण्डुर-तर-त्रह्याण्ड-भाण्डोदरः । वाकान्ता-ऋठिन-स्तन-द्रय-तटी-हारा गभीरस्थिर सोऽय मन्नुत-**नेमिचन्द्र**-मुनिपो विभ्राजते भूतले ॥३६॥ भण्डाराधिकृत समल-मचित्राधीशी जगद्विश्रुत— श्रीहुल्लो नयकी ति-दंब-मुनि-पादाम्भाज-युग्मप्रिय । फीति -श्रो-निजय परार्त्य-चरिता नित्यं विभाति चितौ सो त्य श्रीजिनवर्मी-रचणकर मन्यत्तव-रवाकर ॥४०॥ श्रीमर्न्झाकरणाधिपन्सचिवनाधो विश्व-विद्वन्निधि-श्चातुर्व्वणर्ग् -महान्नदान-करणोत्माही चिती शोभतं। श्रीनीली जिन-धर्म-निर्मल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय-स्माजन्येक-निधिञ्शमाङ्क-विगढ-प्रोद्यग्र-श्रापति ॥४१॥ श्राराध्यो जिनपा गुरुश्च नयकीर्ति-ख्यात-यागिश्वरा जागाम्या जननी तु यस्य जनक ( ) श्रीवम्मदेवेा विमु । श्रोमत्कामलता-सुवा पुरपति श्री मल्लिनायम्मुते। भात्यस्या भुवि **नागदेव-**मचित्रश्रण्डाम्त्रिकात्रक्षम ॥४२॥ सुर-गज-शरदिन्दु-प्रस्फृरस्कंति -शुभ्री भवदिखल-दिगन्ता वाग्वधू-चित्तकानत । वुष-निधि-नयकी र्त-स्यात-योगीन्द्र-पादा-म्बुज-युगकृत-सेव. शाभने **नागदेव:** ॥४३॥ ख्यातश्रीनयकीति देवसुनिनाधाना पयः प्रोद्यस-त्कीर्त्तीना परम पराज-विनय कर्तु निपध्यालय । भक्त्राकारयदाशगाङ्क-दिनकृत्तार स्थिर स्थायिन श्रीनागम्मचिवे।त्तमा निजयगश्रोग्रुश्र-दिग्मण्डल ॥४४॥

[इस लेख में नागदेव मंत्री द्वारा श्रपने गुरु श्री नयकी तिं योगीन द्र की निपधा निर्माण कराये जाने का उछ द हैं। नयकी तिंमुनि का स्वर्ग-वास शक सं० १०६६ वेशाद शुक्त १६ की हुआ था। मुनि की विस्तार-सिहत वर्णन की हुई गुरु-परम्परा में निम्निलियित श्राचायों का उछ द श्राया है। पद्मनिट श्रपर नाम कुन्दकुन्द, उमाम्बानि गृह पिच्छ, यलाकपिच्छ, गुणनिट, देवेन्द्र सेंद्रान्तिक, कलधातनिट, रविचन्द्र श्रपर नाम सम्पूर्णचन्द्र, दामनिटमुनि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, श्रीधरदेव, माधनिट मुनि, गुणचन्द्रमुनि, मेचचन्द्र, चन्द्रकी तिं भट्टारक श्रीर उद्यचन्द्र पण्डितदेव। नयकी तिं गुणचन्द्रमुनि के शिष्य थे श्रीर उत्तक सधमं गुणचन्द्र मुनि के पुत्र माणिक्यनिट् थे। उनकी शिष्य-मण्डली में मेवचन्द्र त्रतीन्द्र, मलधारिम्बामी, श्रीधरदेव, दामनिट, श्रं विद्य, भानुकी तिं मुनि, बालचन्द्र मुनि, माधनिट मुनि, प्रभाचन्द्र मुनि, प्रमानिट मुनि श्रीर नेमिचन्द्र मुनि थे।]

ध३ (११७)

# चामुण्डराय वस्ति के दक्षिण की छोर मण्डप में प्रथम स्तम्भ पर

( शक स० १०४५ )

( पृर्वमुख )

श्रीमत्परम गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाव्छन । जीयात् त्रैलोक्यनाथम्य गामन जिन-शामनं ॥१॥ श्रीमत्राभेयनाथायमल-जिनवरानीकसौधोर्य-वाद्धिः । प्रध्यस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-वेधोर्य-वेदिः । शस्त्रस्यादकार-मुद्रा-श्रवलित-जनतानन्द-नादेश्चेष्यः स्थेयादाचन्द्रतार परम-मुख-महा-वीर्य्य-वीची-निकायः ॥२॥ श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमग्त्र-वर्गाग्श्रीगीतमात्राः प्रसविपावम्ते । तत्राम्युर्वा सप्तमदर्हिषुक्ताम्तत्मन्तना निन्दगणं वभूव ॥३॥ श्रीपद्मनन्दीत्यनवयनामा गाचार्व्यगळीत्तग्कीगाड

कुन्दः ।

द्वितीयमामीदभिधानमुश्रवरित्रमखानमुचारमद्धि ॥४॥ श्रमृदुमास्वातिमुनीश्वराऽमाव।चार्यगळाचर**गृद्ध** 

पिञ्लक्ष:।

तद्न्त्रयं नत्मन्त्रां।ऽम्नि नान्यन्नात्कालिकाणपपदात्येवेदी ।४। श्रीगृद्धपिञ्छ-मुनिषम्य वलाकपिञ्छण्याऽजनिष्टभुवन-त्रयवित्तर्भार्त्तः ।

चारित्रचुञ्चुरग्निलावनिपालमीलिमाला-गिलीमुग्य-विरा-जित-पाद-पद्म । ६॥

तिच्छण्यां गुणनिन्द्रपण्डतयतिश्चारित्रचक्रंश्वर तर्षे ज्याकरणादिणान्नितृणन्माहित्यविद्यापित । मिण्यावादिमदान्धमिन्धुर-घटा-मङ्गद्द-कण्ठीरवां भव्याम्माजिदवाकरे। विजयता कन्दर्ण-दर्णापदः ॥॥ तिच्छण्यान्त्रिणता विवेकनिधयण्णान्नाव्यिपारङ्गता-म्तंपूत्कृष्टतमाहिममतिमिना मिछान्तणान्नात्यंक-व्याण्यानंपटवा विचित्र-चरिताम्तंपु प्रमिद्धामुनि नानानननयप्रमाणनिषुणादेवेन्द्रमंछान्तिक ॥॥ श्रजनिमदिप-चृटा-रत्न-गराजितादि्विर्विजतमकरकंतृह पृष्ठदेष्टिण्युगर्व्य. । कुनयनिकरभूघानीकदम्भोलिदण्डःस जयतु विवुधेन्द्रो भारती-भालपट्टः ॥ सा

(दिचणमुख)

तच्छिष्य.**कलधौतनन्दि**मुनिपः सैद्धान्तचक्रेश्वर पारावारपरोतधारिणि-क्रुल-च्याप्तोरुकीर्त्तीश्वरः। पञ्चाचोनमदकुन्भि-कुन्भ-दत्तन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल ---प्राग्रुप्राञ्चितकेसरी बुधनुतो वाकामिनीवछ्रभः ॥१०॥ भ्रवगों रविचन्द्रसिद्धा-न्तविदर्सम्पूर्णचन्द्र-सिद्धान्त-मुनि-। प्रवरत्वरवर्गोशिष्य--प्रवरश्रीदामनन्दि-सन्मुनि-पतिगलु ॥११॥ वाधितभव्यरस्तमदनर्माद-विजेत-शुद्ध-मानसर् श्रीधरदेवरेम्बरवर्गप्रतनृभवरादरायशस् श्रीधरर्गीद शिष्यरवरेाल् नेगल्दर्म्मलधारि-देवरं। श्रीधरदेवक्ततनरेन्द्र-किरीट-तटाच्चित-क्रमर् ॥१२॥ मलधारिदेवरिन्द वेलगिदुदु जिनेन्द्रशामनं मुन्ननि— म्मेलमागिमत्तमीगल् वेलगिदपुढु चन्द्रकी त्तिभट्टारकरि ॥१३॥ श्रवर शिष्यर्॥ परमाप्ताखिल-शास्त्र-तत्वनिलय सिद्धान्त-चूड़ामणि स्फुरिताचारपरं विनेयजनतानन्दं गुणानीकसु —

न्दरनेम्बुन्नतियि समन्त-भुवन-प्रस्तुत्यनाद दिवा—
करणिन्द्-न्निवनाधनुष्वलयमा विश्वाजिताशातटं ॥१४॥
विदित्तव्याकरणद तक्षेद मिद्वान्तद विशेषि नैविद्या—
न्पदरेन्दो-धरेविण्णपुदु दिवाकरणिन्द्देवसिद्धान्तिगर।१५॥
वरराद्धान्तिकचक्रवर्त्ति दुरितप्रध्वसि कन्दर्पसि—
न्धुर्मिह वर-शील-मद्गुण-महाम्भाराशि पङ्केजपुध्कर-देवेभ-शशाङ्क-सन्निभ-यश-श्री-रूपना हादिवाकरणिन्द्वितिनम्भेट निम्पमं भूपंन्द्रवृन्दार्ध्वित ॥१६॥

(पश्चिममुख)

वर-भव्यानन-पद्ममुद्धलरलज्ञानीकनेत्रोत्पल कारगल्पायतमस्तम परयलं च जैनमाग्गीमला— म्वरमत्यु व्यलमागले वेलगिताभूभागम श्रीदिवा— करणिन्द्वतिवाक्दिवाकरकराकारम्बे। लुट्बीनुत ॥१७॥ यद्वक्तचन्द्रविलसद्वचनामृताम्भ पानेनतुष्यतिविनेयचको

रवृन्द ।

जैनेन्द्रशामनमरोवरराजहसो जीयादसीभुविदिवासरण-न्दिदेव: ॥१८॥

भ्रवर शिष्यरः ॥

गरडिविमुक्तदेव-मलघारि-मुनीन्द्ररपादपद्मम कण्डोडसाध्यमें नेनेद भव्यजनक्षमकोण्डचण्ड — टण्ड-विरोधि-दण्ड-नृप-दण्ड-पतत्पृयु-वजदण्ड-को— टण्ड-कराल-दण्डधर-इण्डमय-पेरपिङ्गि-पोगवे ॥१९॥ वलयुतर वलस्चुव लतान्तगरिङ्गदिरागितागिस
व्वलिसे पलिच तूल्दवनने। डिसिमेय् वगंयाद दृसिर ।
कलेयदे निन्द कर्व्युनद कर्गिद सिप्पिनमके-वेत्त क —
तलमेनिसित्तु पुत्तडर्दमेय्य मल मलधारि-देवर ॥२०॥
मरेद्रमदोम्मे ले। किकद वार्त्तयनाडद कंत्त वागिलं
तेरेयद भानुवस्तमितमागिरे पेगिद मेय्यने। म्मेयु ।
तुरिसद कुक्तटासनके से। लद गण्डिवमुक्तवृत्तियं
मरेयद घार-दुश्चर-तपश्चरितं मलधारिदेवर ॥२१॥

श्रा-चारित्र-चक्रवर्त्ति गल शिष्यरः ॥

पञ्चेन्द्रिय प्रथित-सामज-कुम्भपीठ-निर्क्कोट-लम्पट-मद्दोग्र-

समय-सिंह।

सिद्धान्त-वारिनिधि-पूर्ण्न-निशाधिनाथा वाभाति भूरिभुवने शुभचनद्वदेवः ॥२२॥

शुभाभ्राभसुरिद्वपामरमरितारापितस्त्रस्कुट—
ज्योत्हा-कुन्द-शशीद्ध-कम्बु-कमलाभाशा-तरङ्गोत्कर.।
प्रख्य-प्रज्वल-कीत्ति मन्वहिममां गायिन्त देवाङ्गना
दिक्कन्या शुभ चन्द्रदेव भवतश्चारित्रभूभामिनि ॥२३॥
शुभ चन्द्रभुनीन्द्रयश
स्प्रभेयील्सरियागलारिदन्ती चन्द्र।
प्रभुतेगिदे कन्दि कुन्दिद—
नभव-शिरोमणिगदेकं कन्दु कुन्दु ॥२४॥
एत्तल्ल विजयङ्गय्वद—

मत्तलं घर्मप्रभावमधिकोत्सविदं । वित्तरिपुदेनलं पोल्वरे मित्तनविक श्रीशुभेन्दुसैद्धान्तिगर ॥२४॥ कन्तुमदापहर्स्सकल-जीव दयापर-जैन-मार्ग-रा— द्धान्त-पयोधिगल् विषयवैरिगल्लद्धत-क्षर्म-भक्षनर् । स्सन्तत-भव्य पद्म-दिनकृत्प्रभर शुभचन्द्र-देव-सि— द्धान्तसुनीन्द्रर पे।गल्बुदम्बुधि-वेष्टित-भृरि-भृतलं ॥२५॥ ( उत्तरसुख )

 च्यातश्रीमलधारिदेवयिमनश्शिष्योत्तमे स्वर्गातं हा हा श्री शुभचन्द्रदेवयितपे सिद्धान्तचूडामणा। लोकानुप्रहकारिणि चितिनुतं कन्टर्पदर्पान्तकं चारित्रोञ्चलदीपिका प्रतिहता वात्सस्यवद्वी गता।।२६॥ शुभचन्द्रे महस्मान्द्रेऽन्विकिते काल-राहुणा। मान्यकारं जगज्जाल जायतेत्त्येति नाद्भुत ।।२७॥ वाणाम्भोधिनभरश्रशाङ्कतुलितेजाते श्रकाव्दे ततावर्षे शाभकृताह्वये व्युपनते मासे पुन श्रावणे। पद्मेकृष्णविपद्मवित्ति नि सितेवारे दश्यम्यां तिथा स्वर्णत. शुभचन्द्रदेवगणभृत्सिद्धान्तवारात्रिधः॥२८॥ श्रीमदवरगुडुं॥

समधिगतपश्चमहागव्दमहासामन्ताधिपतिमहाप्रचण्डदण्ड नायकं। वैरिभयदायक। गोत्रपवित्र। बुधजनिमत्र। स्वामिद्रोहगोधूमघरट्ट। सङ्ग्रामजन्तुट्ट। विष्णुवद्धन-पोय्सल महाराजराज्यसमुद्धरणकिलगलाभरणश्राज्ञेनधन्मांमृताम्बुधिप्रवर्दः
न-सुधाकर-सम्यक्त—रत्नाकराद्यनंकनामावलीममालङ्कृतर्पश्रीम
नमहाप्रधानदण्डनायकगङ्गराजं तम्म गुरुगल् श्रीमृलमङ्घददेसिय
गणद पुसकगच्छद ग्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेवग्गे पराचित्रवर्षः
निसिधिगंय निलिसि महापृजेर्यं माडि महादानमं गंयद्दरः॥
श्रामहानुमावनित्तं॥ शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुडिः॥

वरितनपृज्ञेयनत्या— दरिदन्दं जक्षणव्यं माहिसुवल्लस—। चरितं गुणान्यितं ये— न्दी थरणीतल मेचि पागलुतिर्पुंदु निच्चं ॥२६॥ देविये जक्षणिकव्येगी सुवनदेश्तं चारित्रदेश्तं शिलदेश्तं परमश्रीजिनपृज्ञेयाल् सकलदानाश्चर्यदेश्तं सत्यदेश्तं । गुरुपादाम्युजमित्त्योल् विनयदेश्तं मच्चर्कलं कन्ददा— दरिदं मित्रसुतिर्पं पेम्पिनेडेयाल् मचन्यकान्ताजनम् ॥ ३०॥ श्रीमत्मभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर् गुङ् हेग्गडंमिर्हमय्यंवरेदं ॥ विरुद्द्वारिसुखतिलकं वर्द्धमानाचाि व्यंडरिसिद मङ्गल महा ॥ श्री श्री ॥

[इस लेख में पाय महाराज गहनरेण विष्णुवह न द्वारा उनके गुरु शुभचन्द्र देव की निपद्या निर्माण करामें जाने का दह से हैं। शुभ-चन्द्र देव की निपद्या निर्माण करामें जाने का दह से हैं। शुभ-चन्द्र देव का स्वर्गारोहण शक मं० १०४५, श्रावण कृष्ण १० के। हुश्रा था। इनके गुरु परम्परा-वर्णन में मिलधारिदेव श्रार श्रीधरदेव के दह से तक के प्रथम ग्यारह श्लोक वे ही हैं जो दपशुंकत शिलालेख नं० ४२ (६६) के हैं। इसके प्रयान चन्द्रकी तिं महारक, दिवाहरनिद्र,

गण्डिवसु कदेव मलधारि सुनीन्द्र स्थार शुभचन्द्र देव का उहाँ ख है। लेख में विष्णुवर्स न नरेश की भावज जवकण्डिये की जैन धर्म में भारी श्रद्धा का भी उहाँ ख है। यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य हेगाडे मिर्दिमय्य द्वारा रचित श्रीर वर्स मानाचारि द्वारा उत्कीर्ण है।

88 ( 582 )

### उसी मगडप में द्वितीय स्तम्भ पर

(शक सं० १०४३)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छन । जीयात् त्रैलोक्य नाघस्य शासन जिनशासनं ॥१॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यता प्रतिविधानहेतवे । स्मन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ नमस्सिद्धेभ्यः ॥

जनताधारनुदारनन्यवनितादूर वचस्सुन्दरी घनवृत्तस्तनहारनुप्ररणधीर मारनेनेन्दपै। जनक तानेने साक्तराब्बे विवुधप्रख्यातधर्म्भप्रयु-क्ते निकामात्त-चरित्रे तायंनलिदेनेचं महाधन्यने। ॥३॥ कन्द ॥ वित्रस्तमलं बुधजनमित्रं

द्विजकुलपवित्र**नेचं** जगदोलु । पात्र रिपुकुलकन्दखनित्रं कीशिडन्य गोत्रनमलचरित्र ॥४॥

यृ [त्त] ॥ परमजिनेश्वर तनगेदेय्वमलुर्केयिनेाल्पु-वेत्त सु-ल्लुरदुरितत्त्रयर्केनकनिद्युनीश्वरक्तमोत्तम— र्ग्युक्रगह्यदात्तवित्तनवदात्तयशं नृपकामवीरसलं पोरेद महीशनेन्दोडेले विण्यपरार्नेगल्देचिगाङ्कन ॥५॥

कं [द] ॥ मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयाल् मुनिजनसमूहमु बुधजनमु।

जिनपूजने जिनवन्दने

जिनमहिमेगलावकालमुं शोभिसुगु ॥६॥

म्रामहानुभावनद्धीङ्गयेन्तप्पत्तेन्दोडे ।

उत्तम-गुग्ग-ततिवनिता—

वृत्तियने।लकोण्डुदेन्दु जगमेल्लं क—।

य्येत्ववनममलगुणस-

म्पत्तिगे जगदालगे पाचिकव्येये नान्तलु ॥७॥

तनुवं जिनपतिनुतियि।

धनमं मुनिजनदत्तियि सफलमिदि-

न्नेनगेम्बी नम्बुगेयाल्

मनमं जगदोलगे पोचिकच्वेयेनिरिपल्ल ॥८॥

जन विनुतनेचिगाङ्कन---

मनस्सरोहँसि गङ्गराजचमूना-

थन जननि जननि भुवन-

क्षेने नेगल्दल् पोचिकव्ये गुणदुत्रतिथि ॥ ॥

एनिसिद पोचाम्विके परि-

जनमुं बुधजनमु मोर्म्मेगोर्म्मे मनन्त—

ण्याने तियादु परसे पुण्यम-

[न] नन्तमं नेरिप परिप जसमंजगदोह्य ॥१०॥ व [चन] ॥ इन्तेनिसिदापाचाम्विके बेल्गालद तीर्त्य मोदलागनेकतीर्त्यगलोह्य पलवुं चैत्यालयङ्गल माडिसि महा-दान गेटदु ॥

वृ [त्त] ॥ श्रदिनन्नेनेस्वेनानोन्दमस्य सुकृतम नोह रेामाश्व माद—

प्पुदु पेल्बुद्योगदिन्द स्मरियिपदेनमा वीतरागाय गाई-स्टयद योपिद् भावदी कालद परिण्तियिं गेल्दु सल्लेखनास-म्पददिन्द देविपाचाम्त्रिके सुरपदमं लीलेयि सूरेगाण्डल् ॥११॥ सकवर्ष १०४३ नेय सार्व्वरि संवत्सरदाषाढ़ सुद्ध ५ सामवार्दन्दु सन्यसनमं कैकोण्डु एकपार्वनियमदि पश्व-पदमनुचारिसुत्तं देवलोककके सन्दल्ल ॥ आ जगजननियपुत्रं ॥ समिधगतपश्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्ड-नायक । वैरिभयदायक । गोत्रपनित्रं । बुधजनिमत्र । श्रीजैन-धरमीमृताम्बुधिप्रवर्द्धनसुधाकरं। सम्यक्त्वरत्नाकर। श्राहाराभय-भैपज्य-शास्त्रदानविनोद । भन्यजनहृदयप्रमोद । विष्णुवर्द्धन भूपालहे। यस समहाराजराज्याभिषे अपूर्णाकुम्भ । धर्म्भहम्योद्ध-रणमूलस्तम्भ । नुडिदन्तेगण्डपगेवर वेङ्कोण्ड । द्रोहघरट्टाद्यनेक नामावलीसमालङ्कतनप्प श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं गङ्ग-राजं तन्नात्माम्बिके पोचलदेवियरु दिवके सल्लु परोचिवन-यक्केन्द्री निसिधिगेय निलिसि प्रतिष्ठे गेयदु महादानपूजार्चन-नाभिपेकङ्गलं माडिद मङ्गलमहा श्री श्री।।

श्री प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवगुडुं पेर्गाडे चावराजं बरेदं ॥ क्वारिहे। यसताचारियमगं वद्धं मानाचारि विरुद्दक्वारि-मुखतित्तकं कण्डरिसिद्द ॥

[इस लेख में 'मार' श्रीर 'माकण्डवे' के सुपुत्र 'एचि' व 'एचि-गाङ्क' की भार्या 'पेचिकडवे' की धर्मपरायणता श्रीर धन्त में संन्यास-विधि से स्वर्गारीहण का उल्लेख है। पेचिकडवे ने श्रनेक धार्मिक कार्य किये। उन्होंने बेल्गाल में श्रनेक मन्दिर बनवाये। शक सं० १०४३, आणाद सुदि १ सोमवार के इस धर्मवती महिला का स्वर्गवास ही जाने पर उसके प्रतापी पुत्र महासामान्ताधिपति, महाप्रचण्ड टण्डनायक, विष्णुवर्द्धन महाराज के भन्नी गङ्गराज ने श्रपनी माता की स्मारक यह निपद्या निर्माण कराई।

यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव के गृहस्य शिष्य चावराज का रचा हुआ श्रीर होय सळाचारि के पुत्र वर्धमानाचारि द्वारा उत्कीर्ण है ]

### ४५ (१२५) एरडु कट्टे वस्ति के पश्चिम की श्रेार एक पाषागा पर।

( लगभग शक सं० १०४० )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामीघलाञ्छनं। जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं॥ १॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे। श्रन्यवादिमदहस्तिमस्त्रकस्फाटनाय घटने पटीयसे॥ २॥ स्वस्ति 'समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारवतीपुर वराधीश्वर यादवकुलाम्बर् धुमणि सम्यक्त्रचूडामणि मलपरे।ल् गण्डाद्यनंकनामावली-समाल्ड्डूतरप्प श्रीमन्महामण्डलेश्वरं चिभु-वनसञ्च तलकाङ्गोण्ड भुज-वलवीर-गङ्ग विष्णुवर्द्धन होय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिष्टद्धिप्रवर्द्धमानमा चन्द्रा-र्कतारं मलुत्तइरे तत्पादपद्योपजीवि ।।

वृत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनिवादृर वचस्सुन्दरीधनवृत्त-स्तन-हारनुप्ररणधीर मारनेनेन्दपै ।
जनकं तानेनं माक्तणुठ्वे विवुधप्रख्यातधर्मप्रयुक्तं निकामात्त्वरित्रे तायंनिल्दंनेच महाधन्यना ॥ ३ ॥

कन्द ॥ वित्रस्तमल युघजन —

मित्र द्विजकुलपवित्रनंचम् जगदान्न ।
पात्रम्रिपुकुलकन्द्धनित्र
कौण्डिन्यगोत्रन मलचरित्र ॥ ४ ॥
मनुचरितनंचिगाङ्कन
मनेयोन्जमसमृह्मं वुधजनमं ।
जिनपूजनेजिनवन्दने
जिनमहिमेगलात्र कालमु शोभिसुगु ॥ ५ ॥
उत्तमगुणतिवनितावृत्तियनोन्जकोण्डुदेन्दु जगमेल्ल कैद्येनुविनममलगुणसम्पत्तिगे जगदोन्जगे पोचिकव्येयेनोन्तन्न ॥ ६ ॥
धन्तेनिसिदेचिराजन पोचिकव्येय पुत्रनखिल-तीर्त्थकरपरस-देव-परम-चरिताकण्णीनोद्दीण्णी-विपुल-पुलक-परिकलित वार

बाग्रनुवसम-समर-रस-रसिक-रिपु-नृप-कलापावलेप-लोप-लोल्लप-कृपाग्रनुवाहाराभय-भैपन्य-शास्त्रदान-विनोदनुं सकल - लोक-शोकापनोदनु ॥

वृत्त ॥ वज्रं वज्रभृतो हलं हलभृतश्रकं तथा चिक्रण श्वाक्तिश्वाक्तिधरस्य गाण्डिवधतुर्गाण्डीव-क्रोदण्डिनः । यसाहत् वितनोति विष्णुनृपतेष्कार्थं कथं मादृशैः र्गाङ्गो गाङ्ग-तरङ्गरिजत-यशो-राशिस्सवण्णो भवेत् ॥ ७ ॥ इन्तेनिप श्रीमन्मद्दाप्रधानं दण्डनायकं द्रोद्दघरदृगङ्गराज चालुक्यचक्रवित्तं चिभुवनमञ्ज पेर्माङिदेवनदलं पन्निर्व्वर्-स्सामन्तर्व्वरसुकण्णेगालवीडिनलुबिद्दिरे ॥

कन्द ॥ तेगेवारुवम हारुव

बगेयं तनगिरुल बवरवेनुत सवङ्गं। बुगुवकटकिगरनलिरं

पुगिसिदुदु भुजासि गङ्गदण्डाधिपन ॥ 🗆 ॥

वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्दमनिवरं सामन्तरम भङ्गिसि तदीयवस्तु-वाहनसमूहमं निजस्वामिगे तन्दु कोट्टुनिज-भुजावष्टम्भक्षेमेचि मेचिदें बेडिकोल्लेने ॥

कन्द । परमप्रसादमं पडेदु
राज्यमं धनमनेनुमं बेडदनस्वरमागे बेडिकोण्डं
परमननिदनईदर्ज्यनाश्चितिचत्त ॥ ६ ॥
ध्रन्तुबेडिकोण्डु ॥

वृत्त ॥ पसिसेकीत्तनं जनिपे चल-दे वियरियव्हु माडिसिद जिनालयक्षमे सेदात्म-मनेरमे लिचदेविमा-।
डिसिद जिनालयक्षमिदुपृजनेयो जितमेन्दुको हुसन्तोसमनजसमाम्पनेने गङ्गचमूपिनदे नुदात्तनो ॥ १०॥
अकर ॥ स्रादियागिप्पुंदाईत-समयके मूलसङ्घ कोण्डकुन्दान्वयं
वादुवेडदं वलियपुदि स्रियगण्यद पुस्तकगच्छदः ।
- वोध-विभवद कुकुट्टासनमलधारिदेवर शिष्यरेनिप पेन्पिङ्ग्
स्रादमेसे दिष्पे सुभ चन्द्र-सिद्धान्त-देवरगुडु गङ्ग-चमूपित ११।
गङ्गवाडिय वमदिग नेनिते लविनितुमन्तानेयदे पोसियिसदं
गङ्गवाडिय गाम्मटदेवग्गं सुत्तालयमनेयदे माडिसिदः ।
गङ्गवाडिय गाम्मटदेवग्गं सुत्तालयमनेयदे माडिसिदः ।
गङ्गवाडिय तिगुलरं वेङ्गोण्ड वीरगङ्गङ्गं निमिन्धिकेते हः
गङ्गवाडिय तिगुलरं वेङ्गोण्ड वीरगङ्गङ्गं निमिन्धिकेते हः
गङ्गराजना मुन्निन गङ्गररायङ्गं नूम्मेडिधन्यनस्ते ॥ १२॥
[यह लेख शिलालेख नं० १६ (७६) के प्रथम पेतीस पर्यो का
व्दरण मात्र है । देवो नं० १६]

४६ ( १२६ )

एरड्ड कट्टे वस्तिके पश्चिम की ख़ोर मण्डप में पहले स्तम्भ पर ( शक स० १०३७ )

(उत्तरमुख)

भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥ जयतु दुरितदूर<sup>,</sup> चीरकुपारहार प्रिचतपृथुलकीर्तिश् श्री शुभेन्द्रवृतीश । गुणमिणिगणसिधु शिशष्टलोकैकवन्धुः
विबुधमधुपफुल्ल. फुल्लवाणादिसन्नः ॥१ ॥
श्रीवधुचन्द्रलेखे सुरभूरुहदुद्भवदि पयोधिवेलावधु पेम्पुवेत्तवोल निन्दिते नागले चारुरूपली- ।
लावित दण्डनायिकति लक्कनेदेमित वूचिराजनेम्वीविभु पुट्टे पेम्पु वडेदार्ब्जिसिदलु पिरिदप्प कीत्तिय ॥२॥
श्रावयव्वेय मगनेन्तप्पनेन्दडे ॥

स्वस्ति समस्तभुवनभवनविख्यातख्यातिकान्तानिकामकमनीयमुखकमलपरागपरभागसुभगीकृतात्मीयवक्तृनं । स्वकीयकायका
नितपरिहसितकुसुमचापगात्रनु । श्राहाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनोदनं । सकललोकशोकामनोदनं । निखिलगुणगणाभरणनं ।
जिनचरणशरणनुमेनिसिद वृचण ।

वृत्त ।। विनयद सीमे सत्यद तवम्मेने शौचद जन्मभूमि ये—
न्दनवरतं पेगग्लवुदु जनं विद्युधोत्करकैरवप्रबोधनिहमरोचियं नेगर्ह वृचियनुद्धपरार्त्थसद्गुणाभिनवदधोचियं सुभटभीकरविक्रमसन्यसाचियं ॥ ३ ॥
श्रा-यण्णं सकवर्ष १०३० नेय विजयसंवतसद्वैशाखसुद्ध १० आदित्यवार दन्दु सर्व्वसङ्गपरिद्यागपूर्व्वकं
मुहिपिदं ॥

(पश्चिममुख)

पद्य ॥ त्यागंसर्व्वगुणाधिकं तदनुजं शौर्य्य च तद्वान्धवं धैर्य्य गर्व्वगुणातिदारुणरिपुं ज्ञानं मने।ऽन्यं सर्ता ।

शेपागपगुण गुणेकशरणं श्रीवूचणोऽत्याहित सत्यं सत्यगुणीकरोति कुरुते कि वा न चातुर्य्यभाक् ॥ ४॥ यो वीट्ये गजवैरिभूयमतुलं दानक्रमे वूचणी यम्साचात्सुरभूजभूयमवनौ गम्भीरताया विधा। यो रत्नाकरभूयमुत्रति-गुर्णे यो मेरुभूय गत-स्साऽन्तं सान्तमना मनीपिलपित गीव्यांग्रभूयगत ॥ ५॥ माराक्षारइति प्रसिद्धतरइत्यत्यृज्जित-श्रीरिति प्राप्तखरगंपतिप्रभुत्वगुणइत्युच्चैर्म्मनीपीति च । श्रोमदृङ्गचमूपतं प्रियतमा लच्मीमदृचा शिला--स्तम्भ स्थापयतिस्म वृचणगुणप्रख्यातिवृद्धि प्रति ॥ ६ ॥ धरे लघुवाय्तु विश्रुतविनेयनिकायमनाथमाय्तुवाक्-तरुणियुमीगली जगदोलार्गामनादरणीयेयादले-न्दिरदे विपादमादमीदवुत्तिरं भन्यजनान्त [रङ्ग] दालु निरुपमनेय्दिदं नंगर्हे वृचियण दिविजेन्द्रलाकम ॥०॥ श्री मूलसङ्घद देसिगगण्द पुस्तक्षगच्छद शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर गुड्ड वृचणन निशिधिगे।।

[इस लेख में 'नागले' माता के सुपुत्र 'वृचिराज' व वृचण के मान्टर्य, शार्य श्रीर सद्गुणों का उल्लेख हैं। यह तेजस्वो श्रीर धर्मिष्ट पुरुप शक मं १०३७ वेशाख सुदि १० रविवार के। सर्व-परिग्रह का त्यागकर स्वर्गगामी हुआ। उनके स्मरणार्थ सेनापित गङ्ग ने एक पापाण-म्यम्भ आरोपित कराया।

वृचिराज के गुर मृत्र मंघ, देशीगण पुम्तक गच्छ के शुभवन्द्र मिद्धान्त देव थे।]

# ४७ (१२७) उसी मगडप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०३७ )

(दिचिणमुख)

भद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्थे-ध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥ श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमल्जिनवरानीकसौधोक्तवार्द्धः प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्यबोधोरु-वेदिः। शस्त्रस्यात्कारमुद्राशबलितजनतानन्दनादे।रुघेाष म्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीर्य्यवीचीनिकायः ॥ २ ॥ श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते । तत्राम्बुधा सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्तता निन्द्गणे वभूव ॥३॥ श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामाह्याचार्य्यशब्दोत्तरकेार्डकुन्दः। द्वितीयमासीदभिधानमुद्यचरित्रसञ्जातमुचारणद्धिः ॥४॥ श्रभृदुमास्वातिमुनीश्वराऽसावाचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिब्छ । तदन्वये तत्सहरो। ऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्छमुनिपस्य बलाकपिञ्छ: शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्तिः। चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालमीलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥६॥ तच्छिष्योगु सन निद्पिण्डतयतिश्चारित्रचक्रेश्वर-स्तर्फव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापतिः।

मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घट्ऋण्ठीरवेा भव्याम्भाजदिवाकरा विजयता कन्दर्णदर्णपद्वः ॥७॥ तच्छिप्याखिशता विवेकनिधयरशास्त्राव्धिपारङ्गता-स्तेपृत्कृष्टतमा द्विमप्तितिमतास्मिद्धान्तशास्त्रात्र्यक-व्याख्याने पटवा विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो सुनिः नानानृननयप्रमायनिपुणे देवेन्द्रसैद्धान्तिक ॥८॥ श्रजनि महिपचृहारत्रराराजिताह्नि -र्व्विजितमकरक्षेतृदृण्डरं ।र्दण्डगर्वे । कुनयनिकरभूधानीकदम्भोलि**द**ण्ड स्मजयतु विवुधेन्द्रो भारतीभालपट्ट ॥ स॥ तच्छिप्य. कलधीतमन्दिमुनिपर्स्तद्वान्तचक्रेश्वर. पारावारपरीतघारिणिकुलव्याप्तोककीर्त्तीश्वर.। पश्चाचोन्मद्कुन्भिकुन्भद्लनप्रोन्मुक्तमुक्ताफल-प्रांगुप्राञ्चितकेमरी बुधनुना वाक्वामिनीवल्लभः ॥१०॥ तत्युत्रका महेन्द्रादिकीर्त्तिर्मदनशङ्कर । यस्य वाग्टेवता शक्ता श्रीती मालामयृयुजत् ॥११॥ तच्छिप्यावीरगान्दीकवि-गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्ती यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदगपतिगजाकागमङ्काशकीर्त्ति । गायन्त्युच्चैिर्धंगन्तं त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् साऽयं जीयात्प्रमादप्रकरमिहधराभीलदम्भोलिदण्डः ॥१२॥ श्रीगोल्लाचार्य्यनामा समजनि मुनिपश्युद्धरवत्रयात्मा सिद्धात्माद्यर्थ-सार्थ-प्रकटनपटु-मिद्धान्त-गास्राव्धि-त्रीची—

सङ्घातचालिताहः प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभावः जीयाद्भू पाल-मौलि-चुमिण-विदिलताङ्क्यू विज्ञलक्मीविलामः ॥ पेर्गाडे चावराजं वरेदमङ्गल ॥

(पश्चिममुख)

वीरणन्दि विबुधेन्द्रसन्तती न्त्रचन्दिलनरेन्द्रवंशचू-डामणि प्रथितगोछ्रदेशभूपालकः किमपि कारग्रेन स. ॥१४॥ श्रीमत्त्रेकाल्ययोगी समजनि महिकाकायलग्नातनुत्रं यस्याभूद्वृष्टिधारा निशित-शर-गणा श्रीष्ममार्त्तण्डविम्वं। चकंस द्वृत्तचापाकलितयतिवरस्याघशत्रू निवजेतुं गोल्लाचार्य्यस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भव्यसत्करवेन्दुः ॥१५॥ तपस्सामर्थ्यते। यस्य छात्रोऽभूद्वह्यराचसः । यस्य स्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महाप्रहा: ॥१६॥ े प्राज्याज्यतां गत लोके करखस्य हि तैलकं। तपस्मामध्येतस्तस्य तपः कि विण्णेतु चमं ॥१७॥ त्रैकाल्य-योगि-यतिपाप्र-विनेयरत्न-रिसद्धान्तवार्द्धिपरिवर्द्धनपृर्णचन्द्रः। दिग्नागकुम्भलिखितोञ्ज्वलकीर्त्तिकान्ते। जीयादसावभयनिन्द्मुनिङ्जेगत्यां ॥१८॥ येनाशोषपरीपहादिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धताः येनाप्ता दशलचणोत्तममद्याधम्माख्यकल्पद्रुमाः । येनाशेष-भवे।पताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदनं प्राप्तं स्यादभयादिनन्दिमुनिपस्से। 5यं कृतात्थों भुवि ॥ १ स॥

वच्छिप्यस्सकलागमात्र्येनिपुणो लोकज्ञतासंयुत-स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्यकन्दाङ्क्रुनः । मिध्यात्वाव्जवनप्रतापहृननश्रीसामदेवप्रभु-र्जीयात्सत्सक्तेन्दुनाममुनिप कामाटवीपावक ॥२०॥ श्रपिच सकलचन्द्रो विश्वविश्वन्भरेश प्राणुतपदपयोज कुन्दहारेन्दुरोचि । त्रिदशगज**सुवज्रव्यामसिन्धुप्रकाश** प्रतिमविशदकीर्त्तिन्वीग्वधूकण्णीपूर ॥२१॥ शिष्यस्तस्य दृढ्वतश्शमनिधिस्सत्सयमाम्भोनिधिः शीलानां विपुलालयस्समितिभिर्युत्तिस्रिगुप्तिश्रित.। नानासद्गुखरत्ररोद्दयगिरिर् प्रोयत्तपे। जन्मभू प्रख्याता भुवि मेघचन्द्रमुनिपस्त्रैनियचकाधिप. ॥ २२ ॥ त्रैविद्ययोगीश्वर-मेघचन्द्रस्थाभूतप्रभाचन्द्रमुनिस्सुशिष्य । शुम्भद्रताम्भोनिधिपूर्ण्यचन्द्रो निर्द्धृतदण्डत्रितयो विशल्यः २३ पुष्पास्त्रानून-दानोत्कट-कट-करटिच्छेद-दृष्यन्मृगेन्द्र. नानाभव्याव्जपण्डप्रतित-विकसन-श्रीविधानैकभानु । ससाराम्भे।धिमध्योत्तरणकरणतै।यानस्त्रत्रयेशः मम्यग्जैनागमार्त्यान्त्रित-विमल्मित श्री प्रभाचन्द यागी ॥ २४ ॥

#### ( उत्तरमुख )

श्रीभूपालकमै।लिलालितपदस्सज्ञानलदमीपति — श्चारित्रोत्करवाहनश्शितयशश्युश्रातपत्राध्वतः ।

त्रैलोक्याद्भुतमन्मथारिविजयस्सद्धर्मचकाधिपः पृथ्वीसंस्तवतूर्यघे।पनिनदस्त्रैविद्यचक्रेश्वरः ॥ २५ ॥ शाव्देषस्य शिरोमणिः प्रविलसत्तर्भज्ञचूड्रामणिः सैद्धान्तेद्धशिरोमणिः प्रशमवद् त्रातस्य चूडामणिः। प्रोद्यत्संयमिनां शिरोमिण्यरुदश्चद्भव्यरचामिण-र्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूड़ामिः।। २६ ॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युर्म्ममासि प्रिया वाग्देवी दिसहावहित्यहृदया तद्वश्यकम्मीर्त्थिनी। कीर्त्तिव्वीरिधिदिक्कुलाचलकुले खादात्मा प्रष्टुम-प्यन्वेष्टु मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥२७॥ तर्कन्यायसुवज्रवेदिरमलाईत्सूक्तितन्मीक्तिकः शन्दमन्थविशुद्धशङ्खकलितस्स्याद्वादसद्विद्रुमः । व्याख्याने।विजेतघे।षण्र् प्रविपुत्तप्रज्ञोद्धवीचीचयो जीयाद्विश्रुतमेचचन्द्र-मुनिपस्त्रैविद्य-रह्नाकर: ॥ २८ ॥ श्रीमूलसङ्घन्छत-पुस्तक-गच्छ-देशी योद्यद्रणाधिपसुताक्तिकचक्रवर्ती। सैद्धान्तिकेश्वरशिखामियमेच चन्द्र-स्त्रैविद्यदेव इति सद्विद्युघा(:) स्तुवन्ति ॥ २-६ ॥

सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सहशः शास्याव्ज-भा-भास्तरः षट्तकेष्वकालङ्कदेवविबुधः साचादय भृतले । सर्व्व-व्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्रीपूज्यपाद्स्खयं त्रैविद्योत्तममेधचन्द्रमुनिपा वादीभपञ्चाननः ॥ ३०॥ रहाणीशस्य कण्ठं धवलयित हिमन्योतिपोनातमङ्कं पीत सावण्णेणेलं शिश्चिदिनपतनुं राहुदेशं नितान्तं। श्रीकान्तावछभाङ्गं कमलभवनपुर्मेघचन्द्रव्रतीन्द्र— त्रैिवयस्यासिलाणावलयनिलयमस्कोत्तिंचन्द्रातपोऽसौ ॥३१॥ सुनिनाय दशधम्भेधारि दृढपट्-त्रिंशद्गुणं दिव्य-वा-णिनधान निनिगन्जुचापमिलिनीन्यासूत्रमोरोन्दे पू-विन वाणङ्गल्जमयदे द्वीननिधकङ्गाचेपममार्णुदा— व नयं दर्पक मेघचन्द्र सुनियाल् माण्निन्नदेश्चर्पम ॥३२॥ मृदुरेखाविलास चावराज-वलद्दल्वरेदुद विरुद्द स्वा-रिमुख-तिलकगङ्गाचारि कण्डरिसिद शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवरगुङ्ग। ( पूर्वसुरा )

श्रवणीय गव्दविद्यापरिणति महनीय महातर्कविद्या—
प्रवणत्व श्राघनीय जिननिगदित-सशुद्धसिद्धान्तविद्याप्रवणप्रागरभ्यमेन्देन्दुपचितपुलक कीर्त्तिमल् कूर्तु-विद्वन्निवह त्रैविद्यनाम-प्रविदितनंसेट मेघचन्द्रत्रतीन्द्र ॥३३॥
चमेगीगल् जीवनं तीविद्धदतुलतप श्रीगं लावण्यमीगल्
समसन्दिर्दत्तु विश्ं श्रुतवधुगधिकप्रौढियाय्तीगलेन्दन्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमखचरित्रोत्तम भव्यचेतारमण् त्रैविद्यविद्योदितविश्रदयम मेघचन्द्रत्रतीन्द्र ॥३४॥
इटे हसीवृन्दमीण्टल् वगेदपुदु चकारीचय चक्चुविन्द
कदुकल् सार्हपुदीर्गं जहेयोलिरिसलेन्दिर्हप सेवजेगेरल् ।

पदेदपं कृष्णनेम्बन्तेसेदु विस-लसत्कन्दलीकन्दकान्तं
पुदिदत्ती मेघचन्द्रव्रतितिलकजगद्वर्त्तिकीर्त्तिप्रकाश ॥३५॥
पूजितविदग्धविबुधसमाजं त्रैविध-मेघचन्द्र-व्रति राराजिसिदं विनमितमुनिराजं वृषभगणभगणताराराजं ॥३६॥

सक वर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद मार्गा-सिर सुद्ध १४ वृहवारं धनुलग्नद पृन्नीह्नदारुविलगेयप्पागलु श्रीसूलसङ्घद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रोमेघचन्द्रत्रैविद्य देवत्तीम्मवशानकालमनरिद्ध पल्यङ्काशनदे।लिर्द्ध श्रात्मभावनेयं भाविसुत्तुं देवले।कक्के सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडे ॥

श्रनन्त-बोधात्मकमात्मतत्त्वं निधाय चेतस्यपहाय हेयं । त्रैविद्यनामा मुनि**मे घचन्द्रो** दिवं गते।बोधनिधिर्विशिष्टाम्॥

श्रवरप्रशिष्यरशेप-पद-पदार्थ-तत्त्व-विदर सकलशास्त्रपारा-वारपारगरं गुरुकुलसमुद्धरण्यसम्प श्री प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर्त्तम्म गुरुगरो पराचिवनेयं कारणमागि श्रीक्षडबप्पु-तीर्थदल् तम्म गुडुं ॥

समिधातपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्ड दण्डनायक वैरिभयदायकं गोत्रपवित्रं वुधननिमत्र स्वामिद्रोह-गोधूमघरट्टसङ्कामजत्तलट्टविष्णुवर्द्धनभूपालहोय्सलमहाराज-राज्य-समुद्धरण कलिगलाभरण श्रोजैनधम्मीमृताम्बुधि-प्रवर्द्धन-सुधाकर सम्यक्तरत्नाकर श्रोमनमहाप्रधानं दण्डनायकगङ्गराजनु- मातन मनस्मरावरराजहंसे भन्यजनप्रससे गोत्र-निधाने रुक्तिमणी समाने लक्ष्मीमतिदण्डनायिकतियुमन्तविग्दमतिशयमहा-विभूतियि सुभन्नप्रदेशतु प्रतिग्ठेय माडिसिदर् श्रामुनीन्द्रोत्तमग् र्डनिमिधिगयन् श्रवर तपःप्रभावमेन्तप्पुद्देन्दोडे ॥ नमदोद्यन्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-ऋण्ठोरत्र क्रोध-ज्ञोभ-हुम-मूलच्छेदनं दुर्द्धरविषयगिलाभेद-वज्र-प्रवाप। कमनीयं श्रीजिनेन्द्रागमजलनिधिपारं मभाचन्द्र-सिद्धान्तमु-नीन्द्रं मोइविध्वंमनकरनेसेद घात्रियोल् यागिनाथ ॥ ३८ ॥ चात्रराज वरेट ॥ मत्तिन मातवन्तिरति जीर्ण्यजिनाश्रयकोटिय क्रम वेत्तिरे मुन्निनन्तिरनितूर्गलेलं नेरे माहिसुत्तम -त्युत्तमपात्रदानदेादवं मेरेवृत्तिरं गङ्गवाडिना-म्बत्तरु मामिर कोपणमादुदु गङ्गणदण्डनाथनि ॥ ३<del>८</del> ॥ सोभेयर्न कैकोण्ड्दो सामाग्यद-कणियेनिप्प लक्ष्मीमतिय-

[यह लेख मेयचन्द्र श्रंविद्यदेव की प्रगस्ति है। प्रथम श्लोक की छे।ह श्रादि के नव पर वे ही हैं जो शिलाबेख नं० ८१ (६६) में भी पाये जाते हैं। उनमें कुन्दकुन्दाचार्य, तमास्वाति गृद्ध पिण्ल, बलाक पिच्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र मेदान्तिक श्रांत कल्धातनन्दि मुनि का उल्लेख है।

न्दी भुवनवलदोला दा-

राभयभैमन्यशास्त्र-दान-विधान ॥४०॥

१ हिरदन-घल

कल्धीतनन्दि के पुत्र महेन्द्रकीर्ति हुए जिनकी श्राचाय परम्परा में क्रम से वीरनन्दि, गोल्लाचाय , त्रेकाल्यमागी, श्रमयनन्दि श्रीर सकल-चन्द्र मुनि हुए। लेख मे इन श्राचायों के तप श्रीर प्रभाव का श्रच्छा वर्णन है। त्रेकाल्यमागी के विषय में कहा गया है कि तप के प्रभाव से एक श्रह्मराचस उनका शिष्य होगया था। उनके स्मरणमात्र से बड़े बडे भूत भागते थे, उनके प्रताप से करज का तेल यत में परिवर्तित होगया था। सकलचन्द्रमुनि के शिष्य मेघचन्द्र त्रेविद्य हुए जो सिद्धान्त में वीरसेन, तर्क में श्रकलङ्क श्रीर व्याकरण में पूज्यपाद के समान विद्वान् थे।

शक सं० १०३७ मार्गसिर सुदि १४ वृहस्पतिवार के। उन्होंने सद्ध्यानसहित शरीर-त्याग किया। उनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव ने महाप्रधान दण्डनायक गङ्गराज द्वारा उनकी निपद्या निर्माण कराई।

तेख चावराज का तिखा हुआ है।]

४८ ( १२८ )

## उसी मगडप में तृतीय स्तम्भ पर

(शक सं० १०४४)

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं। जीयात्त्रैलोक्यनाषस्य शासनं जिनशासनं॥१॥ जयतु दुरितदृरः चोरकूपारहारः प्रियतपृथुलकीर्त्तिश्रीशुभेन्दुत्रतीशः। गुणमणिगणसिन्धुः शिष्टलोकैकबन्धुः विबुध-मधुप फुळः फुळवाणादि-सळः॥ २॥

#### भ्रवर गुड्डि ॥

परमपदार्त्धनिर्श्रयमनान्त विदग्धते दुर्श्रयङ्गलाल् परिचयमेन्दुमिछदतिमुग्धते तन्निनियङ्गे चित्तदे।ल् । पिरिदनुरागमं पडंव रूपु विनेयजनान्तरङ्गदेाल् निरुपमभक्तिय पडेन पेम्पियु लह्मलेगेन्ट्रमन्त्रितं ॥ ३ ॥ चतुरतेयोल लावण्य दो-ल्रविशयमेने नेगल्द देवभक्तियोलिन्ती चितियोलगे गङ्गराजन सति लच्म्यस्विकयोलितरसतियहोरेये॥ ४॥ मीभाग्यदेशलमहींदं सोभारपदमादरूपिनीलिंप प्रत्य-चोभूत लिचमयेन्दपु-दी भूवलमिनितुमेय्दे लक्ष्मीमितियं ॥ ५ ॥ शोभेयनें कयकोण्डुदेा मौभाग्यद कणियेनिप्प लक्ष्मीमतिथ-न्दी भुवन-तलदोलाहा-राभय-भैश(प)ज्यशास्त्रदानविधान ॥ ६ ॥ वितरणगुणमदे वनिता---कृतियं कय्काण्डुदेनिप महिमेय लन्मी-मियेलवा देवताधि-ष्टितेयल्लदे केवलं मनुज्याङ्गनेये ॥ ७ ॥ इभगमने हरिएलोचने

शुभलचणं गङ्गराजनद्धांङ्गने ता— नभिनवरुग्मिणियेनली त्रिभुवनदोल् पोल्वरोलरे लच्मीमितयं ॥ ८॥

श्रीमूलसङ्घद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीमत्-शुभचन्द्र सिद्धान्तदंवर गुड्डि दण्डनायिकति लक्षव्ये सक वर्ष १०४४ नेय प्रवस्वत्सरद शुद ११ शुक्रवारदन्दु सन्यसनं गेय्डु समाधिवेरसि मुडिपि दंवलोकके सन्दल् ॥

परोचितनेयके निपिधिगेयं श्रीमहण्डनायक-गङ्गराजं निलिसि प्रतिष्ठेमाडि महादानमहापुजेगलं माडिदरु मङ्गल महा श्री श्री ।।

[इस लेख में दण्डनायक गङ्गराज की धर्मपती टक्ष्मीमित के गुण, ग्रील श्रीर दान की प्रशंसा की गई है। इस धर्मपरायण साध्वी महिला ने शक सं० १०४४ में संन्यास-विधि से शरीर त्याग किया। वह मूलसंघ पुस्तक-गच्छ देशीगण के शुभचन्द्राचार की शिष्या थी। श्रपनी साब्बी स्त्री की स्मृति में टण्डनायक गङ्गराज ने यह निपद्या निर्माण कराई।]

४६ (१२६)

उसी मण्डप में चतुर्थ स्तम्भ पर

( शक सं० १०४२ )

( उत्तरमुख )

भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥

जयतु दुरितदूरः चीरकूपारहारः

प्रियतपृश्चलकोर्त्तिंश्क्री **शुभेन्द्र व्र**तीश । गुणमणिगणसिन्धु शिष्ट लोकेकवन्धु विद्युधमधुपफुल्ल फुल्लवाणादिसद्धः ॥ १ ॥

श्रीवधुचन्द्रलंखे सुरभूरहदुद्भवदि पयोधि-वे-लावधु पेम्पु वेत्तवोलिनिन्दितं नागले चारुरूपली-लावति दण्डनायिकिति लक्क्लो देमित वृचिराजनं म्वी विभु पुट्टे पेम्पु वडंदािर्जिसिदल् पिरिदप्पकीर्तिय ॥२॥

वचन ॥ श्रा यव्त्रंय मगलेन्वप्यलेन्दहे । स्वस्ति निस्तुपाति-जितवृजिन-भाग - भगवदर्हदर्श्यीयचारुचरणारिवन्दद्वन्द्वानन्दव-न्दनवेलाविलोक्षनीयाद्मायमाण—लच्मीविलासेयु । श्रपहसनी-यस्त्रीयजीवितंशजीवितान्तजीवनविनादानारतरतरिविलासेयु । कालेयकालराचमरचाविकलसकलवाणिजत्राणितप्रचण्डचा-मुण्डातिश्रेष्ठराजश्रेष्ठिमानसराजमानराजहसवनिताकस्पेयु । परमजिनमतपरित्राणकरणकारणीभृत — जिनशासनदेवताकारा -कल्पेयुं । श्रिभरामगुणगणवशीकरणीयतानुकरणीयघरणीसुतेयुं । श्रीसाहित्यसत्यापितचीरोदसुतेयु । सद्धम्मीनुरागमितयुंपिनसि-ददेमियकः॥

पद्य ॥ श्रीचासुराडमनोमनोरयरथन्यापारणैककिया श्रीचासुराडमनस्सरोजरजमाराजद्द्विरेफाङ्गना । श्रीचासुराडगृहाङ्गणोद्गतमहाश्रीकल्पवद्धी खर्य श्रीचासुराडमन प्रिया विजयताश्रीदेमवत्यङ्गना ॥ ३ ॥ (पश्चिममुख)

भ्राहारं त्रिजगळनाय विभयं भीवाय दिन्यौषध न्याधिन्यापदुपेवदीनसुलिने श्रोत्रे च शास्त्रागमं। एवं देवमविस्सदेव ददवी प्रश्रचये खायुषा—— महद्देवमविविधाय विधिना दिन्या वधू प्रोद्दभू॥ ४॥ श्रासीत्परचोभकरप्रवापाशेषावनीपालकृवादरस्य। चासुग्रङनान्नो विण्जःप्रियास्त्री सुख्यानतीया सुविदे-मतीवि॥ ५॥

मूलोक-चैद्यालय-चैद्य-पृजा-ज्यापार-कृत्यादरताऽवतीण्णां स्वर्गात्सुरस्त्रीतिविलोक्यमाना पुण्येनलावण्यगुणेनयात्र ॥६॥ श्राहारशास्त्राभयभेषजानां दायिन्यलंवण्णंचतुष्टयाय । पश्चात्समाधिकिययायुरन्ते स्वस्थानवत्त्वः प्रविवेशयोच्चैः॥॥॥ सद्धन्मशत्रुं कलिकालराजं जित्वा ज्यवस्थापितधम्मीवृत्या । वत्याजयत्तम्भनिभंशिलाया स्तम्भंज्यवस्थापयतिस्म लच्मीः।॥

श्रीमूलसङ्घद देशिगगण्द पुक्तकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्वदेवर गुड्डि सकवर्ष १०४२ नेय- विकारिसंवत्सर-दफालगुण्य ११ वृहवारदन्दु सन्यासन विधियं देमियक सुडिपिदल्लु ॥

[इस लेख में चामुण्ड नाम के किसी प्रतिष्टित श्रार राजसन्मानित विराक् की धर्मवती मार्या 'देमति' व 'देवमित' की प्रशंसा है। इस महिला की माता का नाम 'नागले' व लसके एक माई श्रार बहिन के नाम क्रमशः वृचिराज श्रीर लक्कते थे। दान-पुण्य के कार्यों में जीवन व्यतीत कर इस महिला ने शक सं॰ १०४२, फाल्गुण विदे १५ वृहस्पति वार को संन्यास-विधि से शरीर लाग किया। यह महिला शुभचन्द्र मिद्रान्तदेव की शिष्या थी।

५० (१४०)

गन्धवारण वस्ती के प्रथम मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक स० १०६८)

( पृर्वमुख )

मदं भूयाज्ञिनेन्द्राणा शासनायाघनाशिने ।
कुतीर्त्यध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥
श्रीमश्राभेयनाधाद्यमल्जिनवरानीकसाधोरुवार्द्धिः
प्रध्वस्ताघप्रमेयप्रचयविषयकैवल्यवेधोरुवेदिः ।
शास्तस्यात्कारसुद्राशविल्तजनतानन्दनादे।रुवोष
न्धेयादाचन्द्रवार परमसुखमद्वावीर्यवीचीनिकाय ॥ २ ॥
श्रीमन्सुनीन्द्रोत्तमरत्रवर्गाः श्रोगौतमाद्या प्रभविष्णवस्ते ।
तत्राम्बुधौसप्तमदर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततै।नन्दिगणे वभूव ॥ ३ ॥
श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामाद्याचार्यशब्दोत्तरकारखनुन्दः ।
दितीयमासीदभिधानसुद्यचरित्रसज्ञातसुचारणर्द्धि ॥ ४ ॥
श्रम्युद्धमास्वाति सुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्ध-

पिञ्च्छ:।

त्तद्दन्वयेतत्सदृशोऽस्तिनान्यस्तात्कालिकाशेपपदार्त्थवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्जमुनिपस्यवलाकपिञ्ज शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्त्तिः ।

चारित्रचञ्चुरखिलावनिपालमौलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥ ६ ॥ तच्छिष्या**गुणन न्दि**पण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वर- -स्तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्माहित्यविद्यापति.। मि**ष्ट्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घटकण्ठीर**वो भव्याम्भोजदिवाकरे। विजयतां कन्दर्पदर्पापह. ॥ ७ ॥ तच्छिष्यास्त्रिशता विवेकनिधयश्शास्त्राव्धिपारङ्गता-स्तेषूत्ऋष्टतमा द्विसप्तितिमितास्सिद्धान्तशास्त्रात्थेक-न्याखाने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानानूननयप्रमाणनिषुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिक ॥ 🗆 ॥ श्रजनि महिपचूड़ारत्नराराजिताङ्कि -व्विजितमकरकंतूहण्डदे। ईण्डगव्दी: । कुनयनिकरभूष्ट्रानीकदम्भोलिदण्ड स्सजयतु विबुधेन्द्रो भारतीमालपह. ॥ ६॥ तच्छिष्य. कलधातनन्दिमुनियस्सैद्धान्तचकेश्वरः पारावारपरीतधारिणिकुलव्याप्तोककीर्त्तीश्वरः। पञ्चाचोनमद्कुन्भिकुन्भद्वनप्रोन्मुक्तमुक्ताफव् , प्रांग्रप्राञ्चितकंसरी बुधनुतो वाकामिनीवल्लभः ॥ १०॥ तत्पुत्रका महेन्द्रादिकीर्त्तिर्मदनशङ्करः। यस्य वाग्दंवता शक्ता श्रौती मालामयूयुजत् ॥ ११ ॥ तच्छिष्यो**वीरणन्दीकवि-**गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्ती यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशसङ्काशकीर्त्तः।

गायन्त्युक्त वैर्हिगन्तं त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् सोऽयं जीयात्प्रमादप्रकरमिहधराभीलदम्भोलिदण्डः ॥१२॥ श्रीगोल्लाचार्य्यनामा समजिन सुनिपश्युद्धरवत्रयात्मा सिद्धात्माद्यर्थ-सार्त्य-प्रकटनपटु-सिद्धान्त गास्नाव्धि-वीची-सङ्घातचालिताइ प्रमदमदकलालीडबुद्धिप्रभावः जीयाद्भूपाल-मीलि-धुमणि-विद्यलिताङ्ग्राव्जलस्मी-विलामः ॥१३॥

वीरणिन्दिविवुधेन्द्रसन्तर्ता नृत्तचिन्दिलनरेन्द्रवशचू-डामणि प्रिष्ठितगोळदेशभूपालक किमपिकारणेन सः॥१४॥ श्रीमत्त्रेकाल्ययागी समजनि महिकाकायलग्नातनुत्रं

श्रामत्त्रकारिययाम् समजान माइकाकायलग्नातनुत्र यस्याभृदृष्टृष्टिघारा निशित-शर-गणा श्रीष्ममार्त्तण्डविम्व । चक्रंसदृष्टृत्तचापाकलितयतिवरस्याघश्चर्रिन्वजेतु गोख्राचार्व्यम्य शिष्यस्मजयतु भुवनं भव्यमत्केरवेन्दु ॥१५॥.

गङ्गण्यान निखित

#### (दिचण्रमुख)

तपस्सामरध्यंता यम्य छात्रोऽभूद्ब्रह्मराचस । यस्य स्मरणमात्रेण मुश्चिन्ति च महोब्रहा ॥ १६॥ प्राज्याज्यता गर्त लोकं करखस्य हि तैलक । तपस्मामरध्यंतस्तस्य तपः कि विण्णतुंचम ॥ १७॥ त्रैकाल्य-यागि-यतिपाम-विनेयरत्न-स्सिद्धान्तवार्द्धिपरिवर्ड नपूर्णचन्दः । दिम्नाकुम्भलिखिताञ्ज्वलकीर्तिकान्तो

जीयादसावभयनिन्द्युनिज्जीगर्सा ॥ १८ ॥ यंनाशेषपरीपहादिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धता. येनाता दशलच्छोत्तममद्याधम्मीख्यकल्पद्रुमाः । येनाशेष-भवेापताप-हननं खाध्यात्मसंवेदनं प्राप्तंस्यादभयादिनन्दिमुनिपस्सोऽयं कृतात्थों, भुवि ॥ १६॥ तच्छिष्यस्सकलागमात्र्थनिपुणो लोकज्ञवासंयुत-स्सचारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्य कन्दाद्वुर:। मिथ्यात्वाव्जवनप्रतापद्वननश्त्रीसामदेवप्रभु-र्जीयात्सत्सक्लेन्दु नाममुनिपः कामाटवीपावकः ॥ २०॥ श्रपिच सकलचन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश-प्रणुतपदपयोजः कुन्दहारेन्दुरोचिः। त्रिदशगजसुवज्रव्योमसिन्धुप्रकाश-प्रतिमविशदकीर्त्तिव्यग्विधूक्षण्यंपृरः ॥ २१ ॥ शिष्यस्तम्य दृढ्वतश्शमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधि. शीलानां विपुलालयस्समितिभिरर्युक्तिस्त्रगुप्तिश्रितः। नानासद्गुण्रत्नरोद्दणगिरिः प्रोद्यत्तपाजन्मभूः प्रख्याते। भुवि मेचचन्द्र मुनिपस्त्रैविद्यचक्राधिप: ॥२२॥ ' श्रीभूपालकमालिलालितपदस्मज्ञानलम्मीपति-श्चारित्रोत्करवाहनश्रिशतयशश्यभ्रातपत्राश्चितः। त्रैलोक्याद्भुतमन्मथारिविजयस्सद्धर्म्मचक्राधिप: पृथ्वीसस्तवतूर्यघे।पनिनदस्त्रैविद्यचक्रेश्वरः ॥ २३ ॥

शाब्दे।घस्य शिरोमणिः प्रविलसत्तर्भज्ञचूडामणि सैद्धान्तंपुशिरोमणि प्रशमवद्-नात्तस्य चूडामणि । प्रोद्यत्तयमिना शिरोमणिरुद्वद्भव्यरचामणि--र्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूडामणि ॥ २४॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन पत्युम्मेमासि प्रिया वाग्देवी दिसद्वाविहत्यहृदया तद्वश्यकम्मीरिथेनी। कीर्त्तिर्व्वारिधि दिक्कुलाचलकुलस्वादात्म [ ] प्रव्टुम-प्यन्त्रेप्टु मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥२५॥ तर्कन्यायसुवज्रवेदिरमलाईस्सृत्तितन्मौक्तिक शन्दप्रन्थविशुद्धशङ्घक्षितस्त्याद्वादसद्विदुम । व्याख्याने। िर्जतघोषणः प्रविपुलप्रज्ञोद्भवीचीचया जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्र मुनिपस्त्रे विद्य रत्नाकर ॥ २६॥ श्रीमूलसङ्घल-पुस्तक-गच्छ देशी योग्यद्गाधिपसुतार्किकचकवर्ती। सैद्धान्तिकेश्वरशिखामियमेघ चन्द्र-म्त्रैविद्यदेव इति सद्वियुधा ( . ) स्तुवन्ति ॥ २७ ॥ सिद्धान्ते जिन**वीरसेन**-सदृशश्शास्याव्ज-भा-भास्कर पट्तर्केष्वकलङ्कदेवविवुधस्साचादय भूतले। सर्व्न-व्याकरणे विपश्चिद्धिप श्रीपूज्यपादस्खय त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपश्वानन ॥ २८॥ लिखिता मनोहर परनारीसहोदरनप गङ्गण्यन लिखित (पश्चिममुख)

रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति दिमज्योतिषोजातमङ्क पीतं सीवण्णेशैलं शिशुदिनपतनुं राहु देहं नितान्तं । श्रीकान्तावञ्चभाङ्गं कमलभववपुम्मेंघचनद्रव्रतीन्द्र-वैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्कीर्त्तिचन्द्रातपे। सी ।।२-६॥

मूवत्तारु गुणदि भावजनं कट्टि पेट्ट-वेजेदर् वृषदि । भाविपडे मेघचन्द-त्रैविद्यरदेन्ते। शान्तरसमं तलेदर् ॥ ३०॥ मुनिनाथं दशधर्मधारिदृढ्वट्त्रिशद्गुग्रं दिव्यत्रा-ग्-निधानं निनगिन्नु चापमलिनीज्यासूत्रमीरोन्देपू-विन वाणङ्गलुमयूदे द्वीननधिकङ्गाचेपमं माल्पुदा-अ नयं दर्पक सेघ चन्द्र मुनियोल् माण्नित्रदे। हर्पमं ॥३१॥ श्रवगीयं शब्दविद्यापरिणितमहनीयं महातर्कविद्या-प्रवण्यत्वं श्लाघनीय जिननिगदितसशुद्धसिद्धान्तविद्या— प्रवापप्रागलभ्यमेन्देन्दुपचितपुत्तकं कीर्त्तिमल् कूर्तुं विद्व-न्निवहं त्रैविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्र व्रतीन्द्रं ॥ ३२ ॥ चमेगीगल् जै।वनं तीविदुदतुलतपःश्रीगं लावण्यमीगल् समेमन्दिईत् तन्नि श्रुतवधुगधिकप्रौढियाय्ती गलेन्द-न्दे महाविख्यातिय ताल्दिदनमलचरित्रोत्तमं भव्यचेता-रमणं त्रैविद्यविद्योदितविशद्यशं मेघचन्द्र व्रतीन्द्रं ॥३३॥ इदे हंसीवृन्दमीण्टल् वगेदपुदु चकोरीचयं चब्चुविन्दं कदुकल् साईप्पुदीशं जडेयोलिगरिमलेन्दिईपंसेक्जेगेरल्।

पदेदणं कृष्णनेम्वन्तेसेदु विसलसःकन्दलीकन्दकान्त
पुदिदत्ती सेघचन्द्रव्रतितिलकजगद्वर्त्तिकीर्त्तिप्रकाण ॥३४॥
पूजितविदग्धविवुध-स—
माजं त्रैविद्यमेघचन्द्रविदा—
राजिसिदं विनमित्तमुनि—
राजं वृपभगणभगणताराराज ॥ ३५ ॥
म्तव्धात्मरनतनुशर—
जुव्धरने वेगन्त्रे पोगले जिनणासन-दु—
ग्धाव्धिसुधांश्चवनस्त्रल क—
कुद्धविलमकीर्ति सेघचन्द्रवित्य ॥ ३६ ॥
नत्सधम्मं ह ॥

श्रीवालचन्द्रमुनिराजपितत्रपुत्र.

प्रोद्दार्यादिजनमानलतालितत्रः ।

जीयादय जितमनाजभुजप्रताप

न्याद्वादसूक्तिश्चभगरश्चभकीर्तिदेव ॥ ३०॥

किंवापस्यतिविस्मृत किमुफाणिप्रम्त किमुप्रप्रदु
च्यप्रोऽस्मिन्स्रवदशुगद्दवचोम्लानानन दृश्यते ।

तज्ञानेश्चभकीर्तिदेवविदुपा विद्वेषिभाषाविष
ज्ञालाजाङ्गुलिकेन जिह्यितमतिर्व्वादीवराकम्खयं ॥ ३८॥

यनदर्णात्रद्धवाद्ध-चितिधरपवियावन्दनी वन्दनी वन्दनी

दने पा पा वादि पोगेन्दुलिवुदु शुभक्षीर्त्तिद्वकीर्त्तिप्रघेषा।३-६॥ वितथोक्तियस्तजपश्र-पतिसाङ्गि येनिप्प मूवर शुभकीर्त्त — त्रतिसन्निधियोल् नामो---चितचरितरेते। बहुं डितरवादिगललवे ।। ४०॥ सिइद सरमं केल्द म-तङ्गजदन्तल्लिक बल्लकल्लदे सभेयोल् । पोङ्गि शुभकीर्ति-मुनिपनो— लेङ्गल नुडियरके वादिगरगेन्तेरदेये ॥ ४१ ॥ पो साल्बुदु वादि वृथा-यासं विबुधोपद्वासमनुमनेाप---न्यासं नित्रीतेथे---वासं संदपुदे वादिवज्राद्भुशनोल् ॥ ४२ ॥ गङ्गण्यान लिखित ॥ सेवग्रुवल्लरदेव रूवारिरामोजन मग दासोज कण्डरिसिद ॥ ( उत्तरमुख )

त्रैविचयोगीश्वरमेघचन्द्रस्याभूत्यभाचन्द्र-

मुनिस्सुशिष्यः।

शुम्मद्रताम्भोनिधिपूर्णचन्द्रो निद्ध तदण्डत्रितयो विश्रास्य ।४३। त्रैविद्योत्तममे चचनद्रसुतपःपीयूषवारासिजः सम्पूर्णाचयवृत्तनिर्मलतनुःपुष्यद्वुधानन्दनः । त्रैलोक्यप्रसरदाशः श्रुचिरुचिःयः प्रात्थेपोषागमः

सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धनो विजयतेऽपृर्व्वे**प्रभाचन्द्र**माः ॥४४॥ संसाराम्मोधिमध्योत्तरग्रकरग्रयानरव्रत्रयेशः । सम्यग्जैनागमार्त्धान्वितविमलमितःश्रीमभाचनद्वयोगी ॥४५। सकलजनविनूतं चारुवोधत्रिनेत्रं सुकरकविनिवासं भारतीनृद्यरङ्गम् । प्रकटितनिजकीति दिव्यकान्तामनाज सकलगुणगणेन्द्रं श्राप्रभाचन्द्रदेव ॥ ४६ ॥ त्तरधर्मा ॥ गणधररं श्रुवदोल् चा-रण-रिषयरनमलचरितदोल् यागिजना-प्रणिगंणेयेत्रदे मिष्ट्र-नेणेयेम्युटे वीरणन्दिसैद्वान्तिकरालु ॥ ४७ ॥ हरिहर-हिरण्यगर्कार-तुरविणियिं गेल्ट कामन दीप्ततपा-भरदिन्दुरिपिदरंने वि-त्तरिसदरार्व्यारणिन्द्सैद्वान्तिकर ॥ ४८॥ यन्मूर्त्तिज्जीगतां जनस्य नयने ऋर्पूरपूरायते । यत्कीर्त्तिः ककुभा श्रिय कचभरं मछीलतान्तायते ॥ जेजीयाद्भुवि**वीरणन्दि**मुनिपे। राद्धान्तचक्राधिप. ॥४८॥ वैदग्वश्रीवधूटीपितरत्नगुणालङ्कृतिममे घचन्द्र-त्रैविद्यस्यात्मजाता मदनमहिभृता भेदने वजपातः।

मैद्धान्तव्यृहचूड़ामिष्यरतुपन्नचिन्तामिष्यवर्भूजनानां चोऽमृत्सीजन्यरुन्द्रश्रियमवतिमहो वीरणन्दी मुनीन्द्रः॥५०॥ श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि विष्णुवर्द्धन भुज-वल वीरगङ्ग विद्दिवन दिरियरसि पट्टमहादेवी ॥

ग्रान्तल-देविय सद्गुण-वन्तेगे सीभाग्यभाग्यविगे वचरश्री-कान्तेयुमच्युत [ ..... ] कान्तेयुमेणेयछदुलिद सितयदोरंगे ॥ ५१ ॥ ग्रान्तल-देविय तायि ।

दानमननृनमं कः केनार्थी येण्दु कोट्टु जिननं मनदेाल् । ध्यानिसुतं सुडिपिदलिन् नेनेम्युदेा माचिकच्ये यान्दुन्नतियम् ॥ ५३ ॥

सकवप १०६८ नेय क्रोधनसंवत्सर् आश्विज-सुद्ध-दशमी बृहवार दन्दु धनुकानद पृट्यीहद् आह्यिकां-यप्पागल् श्रीसूनमङ्घद केाण्डकुन्दान्ययद देशिगगण्ड पुक्तक-गच्छद श्री सेघचन्द्रत्रैविद्यदेवर हिरियशिष्यरप्प श्री सभाचन्द्र सिद्यान्तदेवरु खर्गास्तरादरु ॥

[इम लेख के प्रथम इनतीम पद्य गिळालेख नं० ४७ (१२७) के प्रथम वर्तास पदी के समान ही हैं, केवळ ४७ वे लेख में पद्य न० २३ श्रीर २४ श्रीर इस लेख में पद्य नं० ३० श्रिधक हैं। कुन्टकुन्टाचार्य से प्रारम्भ कर मेवचन्द्र व्रती तक की गुरू-प्रम्परा का वर्णन करने के

पश्चात् लेख में मेवचन्द्र के गुरुमाई वालचन्द्र मुनिराज का रहेख है।
तावश्चात् शुभकीर्ति श्राचार्य का उल्लेख है जिनके सम्मुख वाद में बौद,
भीमासकादि कोई भी नहीं उहर सकता था। इसके पश्चात् लेख में
मेवचन्द्र श्रेविद्यदेव के शिष्य प्रभावन्द्र श्रोर चीरनन्दि का दल्लेख हैं।
प्रभावन्द्र श्रागम के श्रच्छे ज्ञाता श्रोर चीरनन्द्रि मारी सैद्धान्तिक थे।
लेख के श्रन्तिम भाग में विष्णुवद्ध न-नरेश की पटराजी शान्तलदेवी
की धर्मपरायणना का भी दल्लेख हैं। वे प्रभावन्द्र की शिष्या थीं।
प्रभावन्द्रदेव का न्वर्गवास शक सं० १०६८ श्रासोज सुदि १० वृहस्पतिवार की हुआ। यह लेख दन्हीं का स्मारक हैं।

प्र ( १४१ )

उसी स्थान के द्वितीय मण्डप में मयम स्तम्भ पर (शक स० १०४१)

( पृर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधलाञ्छन । जीयात्त्रेलोक्यनाधस्य शामन जिनशामनं ॥ १ ॥ मकल-जन-विनृतं चारु त्रीध-त्रिनेत्र सुकरकविनिवासं भारतीतृत्यरङ्ग । प्रकटितनिजकीर्त्तिहि व्यकान्तामनोज मकलगुणगणेन्द्र श्रीप्रभाचन्द्रदेव ॥ २ ॥

श्रवर गुडूनेन्तप्पनेन्दहं ॥

स्वित्व नमस्तभुवनजनवन्द्यमानभगवद्दर्सुरिमगन्धि-गन्धोदककण्यक्रमुकावलीकृतोत्तंशहंस सुजनमनःकमिलनी-राजहंस महाप्रचण्डदण्डनायक। शत्रुभयदायक। प्रतिहित प्रकारन् । एकाङ्गवीर । सङ्ग्रामराम । साहसभीम । सुनिजन-विनंयजनबुधजनमनस्सरेवरराजहसननृनदानाभिनवश्रेयांस ं । जिनसतानुप्रेचाविचच्या । कृतधम्मर्रच्या । द्यारसभरितभृङ्गार । जिनवचनचन्द्रिकाचकोरनुमप्प श्रीमतु बलदेवदण्डनायकनेने नेगर्द ।।

पलरं मुन्निन पुण्यदोन्दोदविनि भाग्यके पक्कादोडं चलिह तेजिदनोरिपनि गुणदिनादीदार्य्येदि धैर्यदि । लुलनाचित्तहरोपचारविधिय गांभीर्य्ये सीर्य्येद वलदंवङ्गे समानमप्परेालरे मत्तन्यदण्डाधिपरः ॥ ३ ॥ बत्तदेवदण्डनायक-नलड्घ्यभुजबलपराक्रमं मनुचरितं। जलनिधिवेष्टितधात्री-तलदेालु समनारा मन्त्रिचूडामणियोलु ॥ ४ ॥ या महानुभावनद्धीङ्गलिस्मयेन्तप्पलेन्दहे ॥ सतिरूपमल्तु ने।प्पेंडे चितियोल् सै।भाग्यवतियनुत्रतमतिय। पतिहितेयं गुण्वतियं सततंकीर्त्तिपुदु वाचिकव्येयं भुवनजनं ॥ ५ ॥ श्रवगों सुपुत्रपीट्टिह्— रवनितलं पागले रामलदमीधर र-न्तवरिर्व्वग्रीणगणदि रवितेज द्वागिदेवतुं सिङ्गगतुं ॥ ६ ॥

( पश्चिम मुख ) श्रवरोत्तगे ॥

देरियारी भुवनङ्गलेल दिटके केल मन्यक्त्वदेल मत्यहेल परमश्रीजिनपृजेयोल्ल विनयदेालु सैाजन्यदेालु पेम्पिनेालु । परमोत्साहटे मार्पदानदेडेयोलु सौचत्रताचारदेालु निक्तं ने।प्पेंढे नागदेवने वल घन्यंपेरर्द्धन्यरे ॥ ७ ॥ पन्तेनिप नागदेवन कान्ते मने।रमणसकलगुणगणघरणी-कान्तेगवधिकं नार्पंडे कोन्तिय देरियेनिसि नागियकं नेगरदेलु ॥ 🗆 ॥ अन्तवरिर्व्वर तनयं सन्ततमस्त्रिनोविवेयोल्गं जसवेसेविनेग। चिन्तितवस्तुवनीयल् चिन्तामणिकामधेनुत्रेनिप वल्ल ॥ ६ ॥ एन्तन्तु नार्णंडं गुण्-वन्तं कलिसुचिदयापर सत्यविद । भ्रान्तेनेनुतं वुधर--श्रान्त कीर्त्तिपुटु घात्रियोलु बल्लग्रन ॥ १० ॥ म्रातननुजाते भुवन-ख्यातियनेरे वाल्दि दानगुणदुत्रतियि । **मीतादेविगवधिक** भूतलदोलगेचियक्कनेनेमेचदरार ॥ ११ ॥

भाजगज्जननि योडवुद्दि ।।
भाविसिपश्चपदङ्गल—
नेवदे परिदिक्षि मोहपासद तोडरं ।
देव-गुरु-सिन्नधानद—
ला-विभु बलदेवनमरगतिय पडेद ॥ १२ ॥
सक्कवर्ष १०४१नेय सिद्धार्थि संवत्सरद सार्गिश्चर-

शुद्धपाडिव सेामवारदन्दु मेारिङ्गेरेय तीर्त्यदल्ल सन्यसनवि-धियि मुडिपिद ॥ श्रातन जननि नागियकतु एचियकतु परोच्चविनयके कव्य-

श्रातन जनि नागियकतु एचियकतु परोचिवनयके कव्य-प्यनाडेाल् श्रोम्मालिगेय हललुपद्दमालेय माडिसि तम्म गुरुगल् प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-देवर काल किचेधारापृर्वकं माडिकोदृरु श्रारेयकेरेयुमं श्रा केरेय मूडण देसेयलु खण्डुग वेदले।।

[इस लेख में किसी वह व वहाण नामक धर्मवान् पुरुष के संन्यास-विधि से शरीर त्याग करने पर उसकी माता श्रीर भगिनी द्वारा उसकी स्मृति मे एक पट्टणाला (वाचनालय) स्थापित करने श्रीर उसके चलाव के लिए कुछ जमीन दान करने का उल्लेख हैं। बहुण के वंश का यह परिचय दिया गया है कि वह एक बड़े पराक्रमी द्रगडनायक बल्देव श्रीर उनकी पत्नी वाचिकव्ये का पोत्र श्रीर धर्मवान् नागदेव श्रीर उसकी स्त्री नागियह का पुत्र था। उसकी भगिनी का नाम एचियके था। वहुण ने शक स॰ १०४१ मगसिर सुदि १ सोमवार को शरीर त्याग किया। इस के परचात् उक्त टान दिया गया श्रीर यह लेख लिएता गया। लेख के द्वितीय पद्य में प्रभावन्द्रदेव का उल्लेख हैं।]

१ मिद्रार्थ।

लेख में यह सम्वत् सिद्धार्थि सम्वत्सर कहा गया है पर मिलान करने से शक सं० १०४१ विकारी श्रीर शक सं० १०६१ सिद्धार्थी पाया जाता है। लेख में सम्वत् की भूल है।

पर (१४२)

## उसी मण्डप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक स० १०४१ )

( पृर्विमुख )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामीषलाव्छन। जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन् ॥ १॥

स्वस्यनवरतप्रवलिपुवलिषसमरावनीमहामहारिसंहारक-रणकारणप्रचण्डदण्डनायकमुखदर्पणकर्णे जपकुभृत्कुलिश जिन-धर्म्महर्म्थमाणिक्यकलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुधूपधूम-ध्यामलीक्वतजिनाचर्चनागार । निर्विकार मदनमने।हराकार । जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्ग वीरलद्दमीभुजङ्गनाहाराभयभैष-उयशास्त्रदानविनोद जिनधर्मकथाकथनप्रमोदनुमप्प श्रीमतुबल-देवदण्डनायकनेनेनेगर्द् ॥

स्थिरने वाष्पमराहियिन्दवधिक गम्भीरने बाष्पु सा-गरदिन्दगलमेन्तु दानियं सुरेग्वर्गजके मारण्डलम् । सुरराजङ्गे खे येन्दु कीर्त्तिपुदुक्तयकोण्डकिरं सन्ततं धरेयेल्लवलदेधमात्यननिलालोकैकविख्यातन ॥ २ ॥ वलदेव दण्डनायक— नलङ्घ्यभुजबलपराकम मनुचरितं। जलनिधिवेष्टितधात्री-वलदोल्ल समनारा मन्त्रिचूडामणियोल् ॥ ३॥ पत्तरं मुन्निन पुण्यदेान्दोदविनिभाग्यकेपकादेा हं चल्रदि वेजदिनोल्पिन गुणदिनादै।दार्य्यदिधेर्यिद । ललनाचित्तहरापचारविधियि गाम्भीटर्यदि सैार्व्यदि वलदेवङ्गे संमानमप्परालरे मत्तन्यदण्डाधिपरः ॥ ४ ॥ श्रा वलदेवड्गं मृग— शावेचग्रीयेनिप वाचिकव्ये गवविलो-र्व्वीवन्धु पुट्टिदं गुण-लोवरनदटलेव सिङ्गिमय्यनुदारं ॥ ५ ॥ जिनधम्माम्बरतिग्मराचिसुचरित्रं भन्यवंशोत्तमं सिप्टिनिधानं मन्त्रिचूड़ामणि युधविनुतं गात्रवंशाम्बरार्कः । वनिवाचिचिप्रिय निर्मालननुपमनत्युत्तमं कूरे कूर्प विनयाम्भाराशि विद्यानिधिगुणनिलय धात्रियालिसङ्गि-मय्यं ॥ ६ ॥

## (पश्चिममुख)

जिनपद्मक्तिष्टजनवत्सलनाश्रितकल्पमृहहं

मुनिचरणाम्बुजातयुगभृङ्गनुदारननूनदानि म—

चिन पुरुषग्गें पे।लिपुददाहोंरेयेन्विनेगं नेगहं नी—

मनुजनिधाननेन्दु पेगण्गुं घरे पेगांडे सिङ्गिमय्यन ॥ ७॥

एने नेगल्द सिङ्गिमय्यन

वनिते मनेगरथन लिच्मयेनिपलु रूपि ।

जनविनुनं सिरिय देविय—
ननुनयि पोगल्बुद्दिराल भृत्लवंखं ॥ ६ ॥
वचन ॥ भ्रा महानुभावनवमानकालदोलु ॥
परमश्री जिनपादपङ्करहमं मद्भक्तिय ताल्दि नि—
व्यर्रिद पश्चपदङ्गलं नेनंशुर हुम्मीहसन्दोहम ।
त्वरित खण्डिसुतं नमाधिविधिय भव्याविजनीभाम्कर्र निकतं पेगीडे सिङ्गमय्यनमंग्न्द्रावामम पोर्दिदं ॥ ६ ॥
स्वित्त ममियगतपश्चमहाकल्याणाष्ट-महाप्रातिहार्य्य-चतुर्क्तिश-दिणयविराजमान-मगवदर्जन्परमेश्वर-परमभहारक - मुखकमल-विनिगीतसदगदादिवम्तुस्तरूपनिक्तपणप्रवण् - राष्टान्तादिमकल-शास्त्रपारावारगपरमतपश्चरण्निरतकमाप श्रीमन्मण्डलाचार्य्य प्रमाचन्द्रमिद्धान्तदेवर गुड्डि नागियक्क सिरियव्वंशु मकवर्ष १०४१ नेय सिद्धार्त्यमम्बरमरद कार्त्विक सुद्ध हादम से।मवा-

[ महाधमेवान, की तिवान, श्रांत यलवान रण्डनायक यलदेव श्रांत उसकी धमेंपत्री वाचिकव्ये का पुत्र मिद्धिमय हुश्चा जो उटारचरित श्रांत गुणवान् था। टमकी धमेंपत्री का नाम मिरिय देवी था। मिद्धिमय ने ममाधिमरण कर स्वर्गलोक श्राप्त किया। चण्डलाचार्य श्रमाचन्द्र के णिष्य मिरियद्वे श्रीर नागियद ने मिद्धिमय्य की स्मृति में शक मं० १०४१ क्वार्तिक सुदि १२ मोमवार की यह निपद्या निर्माण कराई ]

रदन्द्र महापृज्यं माहिनिणिधिय निरिसिदल् ॥

[नाट--जैमा कि खेल नं० < १ ह नाट में कहा जा चुका है गक मं० १०११ मिद्रार्थी नहीं या जैमा कि हम लेग में मी मूल में कहा गया है ]

### प्र३ (१४३)

## उखी मंडप में तृतीय स्तम्भ पर—

( शक सं० १०५० )

### ( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीरम्याद्वादामोघलाव्छनम् । जीयात्त्रेलोक्यनायस्य शामनं जिनशामनम् ॥ १ ॥

श्रीमद् यादववंगमण्डनमणि चोणीशरचामणि-र्णचमीहारमणिः नरंश्वरशिरःश्रोनुङ्गशुम्भन्मणिः । जीयात्रीतिपथेचदर्पणमणिः लोकैकचूडामणि पश्रीविषणुर्वितयाचिर्चता गुणमणिः सम्यक्तचूडामणिः ॥२॥

गरेदमनुजङ्गं सुर-भू— मिनहं गरगोन्दवङ्गं कुलिगागारं। परवनिवेगनिलतनयं। धुरदेालु पागार्दङ्गे सन्तु विनेयादित्यं॥ ३॥

एनं वानुं करं देगुलङ्गलेनिवानुं जैनगंरङ्गल- \*
न्तंनेतुं नार्कलन्र्गल प्रजंगलं सन्तापिदं माहिदं ।
विनयादिसन्पालपे।य्सलने सन्दिर्दा विलन्द्रङ्गो मेलंने पंग्पं पागल्यस्रनावने। महागम्भीरनं धीरनं ॥ ४॥

इहिगोगेन्दगल्ट कुलिगल्केरयादवु कल्लुगे गाण्ड पेर्-व्येट्डु घरावलके सरियादवु सुण्याद भण्डि वन्ट पं- व्वेट्टेये पक्षमादुवेने माडिसिदं जिनराजगेहमं
नेट्टने पेाय्सलेसनेने विष्ण पराम्मीले राजराजनं ॥ ५ ॥
कन्दं ॥ आ पेाय्सल भूपङ्गे महीपाल कुमारिनकरचूढारल ।
श्रीपति-निज-भुज-विजय-महीपति जिनियिसिदनदटनेरेयङ्गनृप ॥ ६ ॥
वृत्त ॥ विनयादिखनृपालनात्मजिनलालं।कैककल्पदुम
मनुमार्गा जगदेकवीरनेरेयङ्गोर्व्वाश्वर मिक्कनातनपु रिपुमृमिपालकमदस्सम्मर्दनं विष्णुवद्धिन भूपं नेगल्द धरावलेयदे।ल् श्राराजकण्ठोरवं ॥ ७ ॥
कन्दं ॥ आ नेगल्देरेयङ्ग नृपा—

लन सूनुवृहद्वैरिमर्दन सक्तवधरि— त्री नाथनित्थे जनता— भानुसुतं विष्णुभूपनुदय गेय्दं ॥ ८ ॥ ग्ररिनरपसिरास्फालन— करनुद्धतवैरिमण्डलेश्वरमदस— हरण निजान्वयैका— भरणं श्री विद्वि देवनी वरदेव ॥ € ॥

स्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर।
द्वारावतीपुरवराधीश्वर। यादवकुलाम्बरसुमिणः। सम्यक्तचूडामिणः। मलपरोर्ह्मण्डः। चलकेवलु गण्डनः। श्रालिसुन्निरिव।
सीर्थ्यमं मेरे व। तलकाडुगोण्डः। गण्डप्रचण्डः। पट्टिपेरुमाल-

निजराज्याभ्युद्यैकरचण्यदक्तक । स्रविनयनरपालकजनशिचक । चक्रगोद्द वनदावानलन् । श्रहितमण्डलिककालानल । तोण्ड-मण्डलिकमण्डलप्रचण्डदै।व्योनल । प्रवलरिपुवलसंहरणकारण । विद्विष्टमण्डलिकमदनिवारणकरणः । नेालम्बनाडिगोण्ड। प्रतिपत्तनरपाललचिमयनिक्कुलिगे। ०६ । तप्पं तप्पुच । जय श्रीकान्तेयनपुव। कूरेकूर्प सार्यम तार्प। वीराङ्गना-लिङ्गितदिचणदे १ नुडिदन्ते गण्ड । प्रदियमनहृदय-शूल । वीराङ्गनालिङ्गित लोल । उद्धतारातिकञ्चवनकुञ्जर । सरगागतवज्रपञ्चर । सहजर्कोत्तिध्वज । सङ्घामविजयध्वज । चेड्निरेय मनाभड्ग । वीरप्रसङ्ग । नरसिङ्गवर्म्मनिर्म्मूलनं। कल-पालकालानलं। हानुङ्गलु गाण्ड। चतुम्मुख गण्ड। चतुरचतु-र्मुखन् । त्राह्वषण्मुख । सरस्वतीकर्णावतंसन् । उन्नतविष्णुवंस । रिपुहृदयसे छ। भीतरंको छ। दानविने द। चम्पकामीद। चतुस्समयसमुद्धरण्। गण्डराभरण्। विवेकनारायण्। वीरपारा-यण । साहित्यविद्याधर । समर्धुरन्धर । पोय्सलान्वयभानु । कविजनकामधेतु । कलियुगपात्थे । दुष्टर्गेधूर्त । सङ्गामराम । साइसभीम। इयवत्सराज। कान्तामनाज। मत्तगजभगद्त्तन्। श्रभिनवचारुदत्त । नीलगिरिसमुद्धरण । गण्डराभरण । कोङ्ग-रमारि । रिपुकुलतलप्रहारि । तेरेयुरनलेव । कोयतूरतुलिव । हेञ्जेरुदिसापट्ट। सङ्ग्रामजत्तलट्ट। पाण्ड्यनंबेङ्कोण्ड। उचिङ्ग गोण्ड । एकाङ्गवीर । सङ्ग्रामधीर । पोम्बुचनिर्द्धाटण । साविसले निर्ह्लोटम । वैरिकालानलन् । ध्रहितदावानल । शत्रुनरपाल- दिशापृह मित्रनरपालललाटपृष्ट् । घट्टवनलिव । तुलुवर सेलेव । गोयिन्दवाडिभयङ्करन् । स्रहितवलसङ्घर । रोह्वतु-लिव । सितगरं पिडिव । रायरायपुरस्रंकार । वैरिभङ्गार । वीरनारायण । सीर्व्यपारायण । श्रीमतुकंशवदेवपादाराधक । रिपुमण्डलिकसाधकाद्यनेकनामावलीसमालङ्कृतनु गिरिदुर्गा-वनदुर्गाजलदुर्गाद्यनेकदुर्गोङ्गलनश्रमिं कोण्ड चण्डप्रतापिं गङ्गवाडितोम्भत्तर-सासिरमुमं लोकिगुण्डिवर मुण्डिगे माध्य-म्माडि । मत्तं ॥

वृत्त-एलेयोलद्रुष्टरनुद्धतारिगल नाटन्दोत्ति वेङ्कोण्डुदेार्व्वलिदं देशमनावगं तनगे माध्य माडिरलु गङ्गमण्डलमेन्दोलेगं तेतु मित्तु वेसनं पृण्दिप्पिनं विषणु पे।—
यूसलिदं सुखदिन्दे राज्यदे।दिवन्ट सन्तते।त्साहिदं ॥१०॥
पत्तिद नेत्तलत्तिविराद-नृपालकरिक विलक्ष कण्डित्तु समस्तवस्तुगलनालुतनमंसलेपुण्डु सन्ततं ।
सुत्तलुमोलगिप्परेने सुन्निनवर्गमनेकरादवगीत्तल्या पे।गर्तोगेने वण्णिपनावनी विष्णुभूपन ॥ ११॥

ध्रन्तु त्रिभुवनमञ्ज तलका हुगोण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णु-वर्द्धन पाय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरे त्तराभिष्टद्विप्रवर्द्धमानमा-चन्द्रार्क्षवार वर सलुत्तमिरं तत्पादपद्योपजीवि पिरियरिस पट्ट-महादेवि सान्तलदेवी ॥

(दिचणमुख)

ख्रस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युदयस इस्रफलभागमागिनि

द्वितीयल्दमील्चणसमानेयुं। नकत्तगुणगणानृतेयु। श्रभिनव हगुमिणींदेवियु। पतिहितमद्यमानेयुं। विनेक्षेकवृहम्पतियु। प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियुं। मुनिजनिवनेयजनिवनीतेयुं। चतुस्समय-नमुद्धरण्युं। त्रतगुणशीलचारित्रान्तःकरण्युं। लोकेक विख्यातेयुं। पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं। मकलवन्दिजन-चिन्तामणियु। मम्यकचूडामणियुं। उद्वृत्तसविगन्ध-वारणेयुं। पुण्यापार्जनकरणकारणेयुं। मनेजराजिनेत्रेयपताकेयुं। निजकलाभ्युदयदीपिकेयुं। गीतवाद्यसूत्रधार्युं। जिनसमयसमु-दितप्राकारेयुं। जिनधम्मकधाकधनप्रमीदेयुं। घाहाराभयभैपन्य-शाखदानिवनीदेयु। जिनधम्मिनमिनेयुं। भव्यजनवत्सलेयुं। जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्गेयुमप्प।।

कंद ॥ म्रा नंगई विष्णुनुपन म—
ना-नयन-प्रिये चलालनीलालिक च—
न्द्रानने क्रामन गतियलु
वानेखे तोखे मरिसमाने शान्तलदेवी ॥ १२ ॥

वृत्त । धुरदेाल्ल विष्णुनृपालकङ्गे विजयश्रीवर्त्त्रतेल्ल सन्ततं परमानन्ददिनातु निल्व विषुलश्रीतेजदुद्दानियं । वरदिग्मित्त्यनंयदिसल्नेरंव कीर्तिश्रीयंनुतिर्पुदी धंग्योल्ल शान्तलदेवियं नेरेये विण्णपण्णनेविष्णुपं ॥ १३ ॥ किलकाल विष्णुवन्त— स्थलदालुकलिकाललन्म नेलसिदलेने गा—

न्तलदेविय साभाग्यम—
नेल गलविण्ण सुवेनेम्बनेविण्णसुव ॥ १४ ॥
शान्तलदेविगे मद्गुण—
मन्तेगे मीभाग्यभाग्यवितगे वच श्री—
कान्तेयुमगजेयुमच्युत—
कान्तेयुमेणेयस्त्रदुलिद सितयर्हेरिये ॥ १५ ॥
श्रद्धर ॥ गुरुगल्ल प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरं पंत्ततायि गुणिनिधिमाचिकव्वे

पिरियपेर्गांडे मारसिङ्गय्य वन्दे मावतुं पेर्गोंडे सिङ्गिमय्यं।
श्ररसं विप्णुवर्द्धननृपं वस्तम जिननाधतनगेन्दु मिष्टदेय्वं
श्ररसि गान्तलदेविय मिहमेयंविण्यसिख्ववक्षुमेमूवलदोल्ला।१६।
सक्तवर्ष १०६० मूरेनंय विरोधिकृत्सम्वत्सरद चैत्र शुद्धपश्चमी
सेमवारदन्दु सिवगङ्गे य वीर्धदलु गुडिपि स्वर्गातेयादलु ॥
वस्त ॥ ई किलिकालदोल् मनुब्रहस्पतिवन्दि जनाश्रय जग—
व्यापितकामधेनुविभानि महाप्रभुपिष्टताश्रयं ।
लोकजनस्तुतं गुणगणाभरण् जगदेकदानिय—
व्याकुलमन्त्रियेन्दुपोगस्गु घरे पेर्गोंडे मारसिङ्गन ॥ १०॥
देतरेयेपेर्गोंडे मारसिङ्ग विभुविङ्गो कालदोलु [....]
पुरुपार्धङ्गलोलत्युद्दारतंयोलं धर्मानुरागङ्गलेलु ।
इरपादाम्युजभिक्तयेलु नियमदोलु शीलङ्गलेलु वानेनलु
सुरलोकक्षे मनेग्रदंवेरसु पादं मूवलं कीर्त्तिसलु ॥ १८॥

कन्द ॥ श्रनुपम-शान्तल देवियु-मनुनयदि तन्दे मारसिङ्गयगुमि-विने जननि-माचिकव्वेयु-मिनिवर मोडनोडने मुडिपि खर्गतरादर ॥ १८॥ लेखक बोकिमस्य । (पश्चिममुख) ध्ररसि सुरगतियनेयदिद-लिरलागेनगेन्दु वन्दु वेलुगालदलु दु— र्द्धर-सन्यासनदि [न्द] परिएते तायि माचिकव्त्रे तानुं तोरेदलु ॥ २०॥ षृत्त ॥ श्ररेमगुल्दिर्दक्पमलग्गेलोद्धव पञ्चपदं जिनेन्द्रनं स्मरियिसुवेाजे बन्धुजनमं बिडिपुन्नति सन्यसक्केव न्दिरलो सेदोन्दुतिङ्गलुपवासदोलिम्यिनेमाचिकव्ये तां सुरगतिगेय्दिदलु सक्तलभन्यरस न्निधियोलु समाधियि ॥ २१॥ कन्द ॥ भ्रा मारसिङ्ग मय्यन कामिनिजिनचरणभक्ते गुणसयुतं उ-द्दाम-पतिव्रते एन्दी-भूमिजनं पे।गले माचिकव्येये नेगल्दल्ल ॥ २२ ॥ जिनपदभक्ते वन्धुजनपृजितेयाश्रितकामधेनुका— मन सतिगं महासतिगुणाप्रणि दानविनोदे सन्तत । \मुनिजनपादपङ्कराहभक्ते जनस्तुने मारसिङ्गम--

येयन सति माचिकव्ये येने कीर्त्तिसुगुंधरे मेचिनिचलुं॥२३॥

जिननाथ तनगाप्तनागं वलदेवं तन्दे पेत्तव्ये स—
द्वितताप्रेसरे वाचिकव्ये येने तम्म सिङ्गणं सन्दमान्—
तनदिन्दग्गद माचिकव्ये सुर-लोककोदलेन्देन्दुमे—
दिनियेल्लं पेागलत्तिमप्दुं देने विण्णप्पण्णनेविण्णपं ॥२४॥
कन्द ॥ पेण्डिस्सन्यामन गोण्डवरोलिगिनतवल्लरारेन्विन कै-

कोण्डागलुघे।रवीरत्रवपरिणतेय मेचि सन्तोपदिन्द । पाण्डित्यं चित्तदे।लु विस्तिरे जिनचरणाम्भोजम भाविसुत्त कोण्डाडलुघात्रितत्र सुरगतिवडेदलुलीलेथिं माचिकव्ते ॥२५॥ दानमनन्त्रम क केनात्यीं येन्दु कोष्टु जिननं मनदे।लु । ध्यानिसुत सुडिपिदलि—

त्र नेम्बुदे। माचिकव्वेयान्दुत्रतिय ॥२६॥

इन्तु तन्म गुरुगल प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर वर्द्धमानदेवरं रिवचन्द्रदेवर समस्तभव्यजनङ्गल सित्रिधियोल सन्यसनम कैकोण्डवर पेल्व समाधिय केलुत्त गुडिपिदलु ॥

पण्डितमरणदिनी भू— मण्डलदेालु माचिकव्वेयन्तेवेालाक्कें— कोण्डिन्तु नेगल्दलरिगल— खण्डितम घोर-वीर-सन्यासनम ॥ २० ॥

ग्रवर वशावतारमेन्तेन्दहे ॥ कन्द ॥ जिनधर्म्मीनर्मालं भ— व्य-निधानं गुणगणाश्रयं मनुचरित । मुनिचरण-कमल-भृद्धं जन-विनुतं नागवस्मंदण्डाधीशं ॥ २८ ॥

गृत्त ॥ श्रनुपम-नागवस्मंनकुलाङ्गने पेन्पिन चन्दिकव्ये स— 
जननुते मानिदानिगुणिमिकपितत्रते सीलदिन्दे मे—दिनिसुतेगं मिगिलुपेगिललानिरयें गुणदङ्ककार्तियं
जिनपदमक्तयं भुवनसंस्तुतेयं जगदेकदानियं ॥२६॥
श्रवग्गें सुपुत्रं बुधजन —
निवद्दकार्त्तिव कामधेनु वेनुत्तं ।
भुवनजनं पेगिललु मि—

कवनुदयं गेयदनुत्तमं वलदेवं ॥३०॥

गृत्त ॥ सकलकलाश्रयं गुणगणाभरणं प्रभु पण्डिताश्रय

वृत्त ।। सकलकलाश्रयं गुणगणाभरणं प्रभु पण्डिताश्रय
सुकविजनस्तुतं जिनपदाव्जभृद्गननूनदानिलीः—
किकपरमार्त्यमेम्बेरड्जमन्नेरे बल्लनेतुत्ते दण्डना—
यक बलदेवनं पेगण्वुदम्बुधि-नेष्टित-भूरि-भूतलं ।।३१॥
सुनिनियहके भव्यनिकरके जिनेश्वर-पृजेगलो मि—
कतुपमदानधर्मदोदविङ्गे निरन्तरमोन्दे मार्गादं ।
मनेयोलनाकुलं मदुवेयन्दद पाङ्गिनोल्लुण्बुदेन्दिड
मनुजनिधाननं पेगण्वने वेगण्वं बलदेवमार्त्यन ।।३२॥
श्विरने मेक-गिरीन्द्रदिन्दे मिगिले गम्भीरने वाण्यु सागरदिन्दग्गल मेन्तु दानिये सुरेग्व्यिजक्षेमेलु भोगिये ।
सुरराजङ्गेणे येन्द्र कीर्त्तिपुदु कय कोण्डल्किरं सन्ततं
धरेयोल् श्रीबलदेवमात्त्यननिलालोक्षेकविख्यातन ।।३३॥

कन्द ॥ बलदेव-इण्डनायक—

नलड्घ्य-भुजवल-पराक्रमं मनुवरितं। जलनिधिवेष्टितधात्री-

वलदेालु समनारो मन्त्रिचूडामणियोलु ॥३४॥

श्रीमत् वार्कीत्तिदेवर गुडु लेखकवे। किमय्य वरद विरुद्द् वारि-मुखतिलक गङ्गाचारिय तम्म कावाचारि कण्डरिसिद॥ ( उत्तर मुख)

ख्त्यनवरतप्रवलिरपुवलिपमसमरावित्महामहारिसहारकरणकारण । प्रचण्डदण्डनायकमुखदर्पण । कघकमागधपुण्यपाठककिनगमिकवादिवाग्मिजनतादारिद्रसन्तर्पण । जिनसमयमहागगनशोभाकरिदवाकर । सकलमुनिजनिरन्तरहानगुणाश्रयश्रेयास । सरखतीकण्णावतस । गोत्रपवित्र । पराङ्गनापुत्र । वन्धुजनमनोरञ्जन । दुरितप्रभञ्जन । कोधलोभानृतभयमानमदविदूर । गुत्तचारुदत्तजीमूत्वाहनसमानपरोपकाराहार । पापविदूर । जिनधम्मीनिर्मल । भव्यजनवत्सल ।
जिनगन्धोदकपवित्रोकृतोत्तमाङ्गन् । प्रनुपमगुणगणोत्तुङ्ग ।
मुनिचरणसरसिरहभृङ्ग । पण्डितमण्डलीपुण्डरीकवनप्रसङ्ग ।
जिनधम्मकथाकथनप्रमोदनु । श्राहाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनोदनुमप् श्रीमत् बल्देव दण्डनायकनेने नेगल्द ॥

म्रा वलदेवड्गं मृग— शावेचणे यनिप वाचिकव्वेगव खिलो— व्वी-बन्धु पुट्टिदं गुणि— लोवरनदटलंच सिङ्गिमय्यनुदारं ॥३५॥

वृत्त ॥ जिनपितभक्तनिष्टजनवत्सलनाश्रितकल्पभूकृतं

मुनिचरणाम्बुजातयुगभृङ्गनुदारनन्नदानि म—

तिन पुरुपर्गो पोलिसुवद्याद्दोरयंग्विनेगं नेगल्टनी
मनुज निवाननेन्द्र पोगल्गुं धरं पेग्गहे सिङ्गिमय्यन ॥३६॥

जिनधम्मीम्बरितग्मरोचि सुचरित्रं मव्यवंगोत्तमं सि—

प्रनिधानं मन्त्रिचन्तामणि बुधविनुतं गात्रवशाम्बरार्धः ।

विनताचित्तप्रियं निम्मलननुपमनत्युत्तमं कृरं कृष्पं

विनयाम्भाराणि विद्यानिधि गुणनिलयं धात्रियं।लिसङ्गिम्ययं ॥

॥ ३७॥

कन्द ।। श्रीयाटंवि गुणाप्रिणि— यी युगदेाल दानधर्मिचिन्तामणि मू— देविय कान्ती देविय देारेयन्न सिङ्गिम्य्यन वधुव ॥ ३८ ॥

खस्यनवरतपरमकस्याणाभ्युदयसतसद्दश्यक्तसोगभागिनि
द्वितीयलच्मीसमानेयुं। सकलकलागमान्नेयुं विवेक्षेकृदृद्दस्पतियुं
सुनिजनिवनयजनविनीतेयुं पतिव्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं सम्यक्त
चूड़ामिण्ययुं उद्यूत्तमविगन्धवारणेयुं श्राहाराभयभैषज्यशास्त्र
दानविनीतेयुं श्रप्प श्रीमिष्ठ ट्णुवद्भन-पोटसलदेवर पिरियरसिपट्टमद्दादिव णान्तलदेवियश्रीवेल्गोलतीत्थेदेशल् मविगन्धवारण्
जिनालयमं माडिसियिदक्षेदेवताप्जेगं रिपिससुदायक्काहारदानकं
जीर्णोद्धारकं कल्कणिनाह मोद्देनविलेयुमं गङ्गससुद्रदं नहुवयल-

लययन तुकोलगगर्देय तेण्टमुम नात्वन्तुगद्याणपोन्निकि कि हिसि चारुगिङ्गे विलसनकर्रमुमं श्रीमद्विपणुवर्द्धन पायसलदेवर वेडि-कोण्डु सकवर्ष साथिरद नात्वन्तय्देनेय श्रीमकृत्स्य स्वत्सर्द् चैत्रशुद्धपडित्रवृहस्पतिवारदन्दु तम्म गुरुगल्ल श्रोसूलसङ्घद देशियगण्द पास्तकगच्छद श्रीमन्से च चन्द्त्रैविद्यदेवरशिष्यरप्प प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर्गो पादप्रचालन माडि सर्व्यवाधापरिहार-वागि विदृद्ति ॥

वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषग्गीयु महाश्रीयुम—
केयिद कायदे काव्य पापिगे कुरुचेत्रोट्यियोलु वाण्यासियोलेक्कोटिमुनीन्द्रर कवित्तेय वेदाह्यर कोन्दुदेान्दयश साग्गुंभिदेन्दु सारिदपुवी शैलाचर सन्तत ॥३६॥
व्रत्तेक ॥ स्वदत्ता परदत्तां वा यो हरेति वसुन्धरा ।
पिर्विपेसहस्राणि विष्टाया जायते क्रमि: ॥४०॥

[यह लेख तीन भागों में विभक्त है। श्वादि से उनी प्रवे पद्य तक इसमें द्वारावती के यादव व शीय पेरसल नरेश विनयादित्य व उनके पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी एरेयद्ग व उनके पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी विष्णु-वर्द्धन का वर्णन हैं। विष्णुवद्ध न बडा प्रतापी नरेश हुश्रा। इसने श्रमेक माण्डलिक राजाश्रों को जीतकर श्रपना राज्य-विस्तार बढाया। इसकी पटरानी शान्तलदेवी जैनधर्मावलम्बिनी, धर्मपरायणा श्रीर प्रभा-चम्द्र मिद्धान्तदेव की शिष्या थी। इसने शक सं० १०१० चेत्र सुदि १ सोमवार को शिवगद्धे नामक स्थान पर शरीर त्याग किया। शान्तलदेवी के पिता का नाम मारसिद्धस्य श्रीर माता का नाम माचिकहवे था। इन्होंने शान्तलदेवी के पश्चाद् शरीरस्थाग किया। लेख के दूसरे भाग में, जो पद्य २० से ३४ तक जाता है, शान्तल देवी की माता माचिकव्ये का वेलगाल में श्राकर एक मास के श्रनशन व्रत के पश्चात् संन्यास विधि से देहत्याग करने का वर्णन हैं श्रीर पश्चात उसके कुल का वर्णन हैं। दण्डाधीश नागवर्म श्रीर हनकी भार्या चिन्दक्व्ये के पुत्र प्रतापी वल्टेव दण्डनायक श्रीर उनकी भार्या वाचिकव्ये से ही माचिकव्ये की उत्पत्ति हुई थी। माचिकव्ये ने श्रपने गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, वर्धमानदेव श्रीर रिवचन्द्रदेव की साची से संन्यास प्रहण किया था।

लेख के अन्तिम भाग में बलदेव दण्डनायक और उनके पुत्र सिक्किमय्य की प्रशस्ति के पश्चात् शान्तलदेवी द्वारा सवित गन्धवारण नामक जिन मन्दिर निर्माण कराये जाने और उसकी आजीविका आदि के लिये विष्णुवर्द्ध न नरेश की अनुमित से कुछ भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख है। यह दान मूलसंघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ के मेघचन्द्र त्रैदियदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव की दिया गया था।

[ नेाट—जेख में शक सं० १०४० विरोधिकृत् कहा गया है। पर ज्योतिप गणना के श्रनुसार शक सं० १०४० कीलक व सं० १०४३ विरोधिकृत् सिद्ध होता है। श्रागे का लेख (४४) शक १०४० कीलक संवत्सर का ही है। दान शोभकृत् (शुभकृत्) संवत् में दिया गया था जो विरोधिकृत् से श्राठ वर्ष पूर्व (शक सं० १०४४) में पढ़ता है। प्ष (६७)

# पार्श्वनाथ वस्ति में एक स्तम्भ पर

( शक स० 1१०५० )

( उत्तरमुख )

श्रीमन्नाधकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्वन्यश्रुत-श्री-सुधा--धारा-धीत-जगत्तमोऽपह-महः-पिण्ड-प्रकाण्डं महत् । यस्मान्निर्मल-धर्म वार्द्धि-विपुलश्रीर्व्यद्वमाना सतां भर्तुर्वेन्य-चकोर-चक्रमवतु श्रीवर्द्धमाना जिनः ॥१॥ जीयादर्व्ययुतेन्द्रभूतिविदिताभिख्यो गणी गातम--स्वामी सप्तमहर्द्धिभिखिजगतीमापादयन्पादयोः । यद्वोधान्द्विधमेस्य वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठाद्वुधा--म्भोदात्ता भुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥ तीर्थेश-दर्शनभवन्नय-हक्सहस्र-विस्नुध्ध-वेष्यव्यश्रु-

निर्मिन्दतां विवुध-मृन्द-शिरोभिवन्द्यास्पूर्जिद्वचः-कुलिशतः कुमताद्विमुद्रा ॥३॥

वण्न्यः कथन्तु महिमा भण भद्रवाहो-म्मोहोरु-मञ्ज-मद-मर्दन-वृत्तवाहो । यच्छिष्यताप्तसुकृतेन स चन्द्रगुप्त-इशुश्रुष्यतेसम सुचिर वन-देवताभि ॥ ४॥ वन्दोविभुभ्भुंवि न कैरिह कैरिण्डकुन्दः
कुन्द-प्रभा-प्रणिय-कीर्त्त-विभूषिताशः।
यश्चारु-चारण-कराम्बुजचच्चरीकश्चके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥ ५॥
वन्दोभस्मक-भस्म-सात्कृति-पदुः पद्मावती-देवतादत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः।
श्राचार्यस्स समन्तभद्रगणभृद्ये नेह काले कलै।
जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तान्मुहुः॥ ६॥
चूर्णि ॥ यस्यैवविधा वादारम्भसरम्भविजृम्भिताभिव्यक्तयस्मूक्तयः॥

वृत्त ॥ पृर्व्वं पाटिलपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताहिता प्रमान्मालव-सिन्धु-ठक-विषये काश्वीपुरे वैदिशे । प्राप्तोऽहं करहाटकं वहु-भटं विद्योत्कटं सङ्कट वादात्यी विचराम्यहत्ररपते शाह्रील-विक्रोहितं ॥ ७ ॥ प्रवटु-तटमटितिभटिति स्फुट-पटु-वाचाटधूर्ज्जेटरिपिजिह्वा । वादिनि समन्तभद्रे स्थितवित तव सद्सि भूप कास्था-

योऽसी घाति-मल-द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन — ध्यानासिः पटुरईतो भगवतस्सोऽस्य प्रसादीकृतः। छात्रस्थापि स सिंहनिन्द-मुनिना नेचित्कथं वा शिला— स्तम्भोराज्य-रमागमाध्य-परिघरतेनासिखण्डो घनः॥ ६॥ वक्रयीव-महामुने-र्हश-शत-प्रोवाऽप्यहीन्द्रो यथा-जातं स्तोतुमलं वचावलमसा कि भग्न-नाग्मि नजा। योऽसी शासन-देवता-बहुमता ही-बक्ब-वादि प्रह-शीवे।ऽस्मिन्नय-शब्द-वाच्यमवदद् मासान्ममासेन षट् ॥१०॥ नवस्तोत्रं तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि प्र**याम वजादे। रचयत पर<b>न्नन्दि**नि मुनै।। नवस्तोत्र येन व्यरचि सकलाईत्प्रवचन-प्रपञ्चान्तर्क्भाव-प्रवर्ण-वर-सन्दर्भ सुभगं ॥ ११ ॥ महिमा स पाचकेसरिगुरो पर भवति यस भक्षासीत् पद्मावती सञ्चाया त्रिलचण-भदर्यन कर्त्तु ॥ १२ ॥ सुमति-देवममु स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततयाञ्चत।

परिहृतापघ-तत्त्व-पथार्त्थिनांसुमति-क्रोटि-विवर्त्तिभवार्त्ति-

हत्।। १३॥

उदेख सम्यग्दिशि दिचणस्या कुमारसेना मुनिरस्तमापत्। तत्रैव चित्रं जगदेक-भाने।स्तिष्ठत्यसी तस्य तथा प्रकाश ॥१४॥ धर्मार्थकामपरिनिवृ तिचारुचिन्तश्चिन्तामणि प्रतिनिकेतम-कारिर्येन।

स स्तूयते सरससीख्यभुजा-सुजावश्चिन्तामणिर्म्मुनिवृषा न कथ जनेन ॥१५॥

चूडामिण कवीना चूडामिण-नाम-सेन्य-कान्य-कविः। ग्रीवर्द्धदेव एव हि क्रतपुण्यः कीर्त्तिमाहर्तु ॥१६॥

चूरिणी ।। य एवमुपश्लोकिता द्रिडना ।।
जहोः कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वरः ।
ग्रीवद्भदेव सन्धत्से जिह्नाग्रेण सरस्वतीं ।।१७॥
पुष्पाश्वस्य जया गणस्य चरणम्भूभृच्छिखा-घटनं
पद्भ्यामस्तु महेश्वरस्तद्पिन प्राप्तुं तुलामीश्वरः ।
यस्याखण्ड-कलावते।ऽष्ट-विलसद्दिक्पाल-मैालि-स्खलत्—
कीर्ति खस्सरिते। महेश्वर इह स्तुत्य स्स कैस्स्यानमुनिः
॥ १८॥

यस्सप्तित-महा-वादान् जिगायान्यानयामितान्।

ब्रह्मरचोऽच्चितस्सोऽच्यो महेप्रवर-मुनीश्वरः ॥ १-६॥

तारा येन विनिन्जिता घट-क्रटी-गृहावतारा समं

वैद्धियों धृत-पीठ-पीडित-क्रहग्देवात्त-सेवाञ्जलिः।

प्रायश्चित्तमिवाड्घि-वारिज-रज-स्नानं च यस्याचरत्

देषाणां सुगतस्स कस्य विषयो देवाकलङ्कःकृती ॥२०॥
चूणिर्णे ॥ यस्येदमात्मने।ऽनन्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवे।प-वर्णनमाक्षण्येते॥

राजन्साहसतुङ्ग सन्ति वहवः श्वेतातपत्रा नृपाः किन्तुत्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागेत्रता दुर्क्क भाः। त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो नाना-शास्त्र-विचारचातुरिधयः काले कली मद्विधाः ॥२१॥ नमा सञ्जिषेण-मलधारि-देवाय ॥

### ( पूर्वमुख )

राजनसर्व्वारि-दर्प-प्रविद्वलन-पटुरतं यथात्र प्रसिद्ध— स्तद्वत्व्याते।ऽहमस्यां भुवि निखिल-मदोत्पाटनः पण्डितानां। नाचेदेपोऽहमेते तव सदसि सदा मन्ति सन्तो महान्ते। वक्तुंयस्यास्ति शक्तिः स वदतु विदिताशेप-शास्त्रो यदि स्यात्॥ ॥ २२॥

नाह्यार-वर्गाकृतेन मनमा न द्वेपिणा क्षेत्रल नेरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्ध्या मया। राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य मदिस प्रायो विद्य्यात्मना विद्धीयान्सक्लान्त्रिज्ञस्य सुगतः पादेन विस्फोटितः॥२३॥ श्रीपुष्पसेन-सुनिरेव पदम्महिम्नो देवस्स यस्य समभूत्म भवान्सधम्मा। श्रीविश्रमस्य भवनन्ननु पद्ममेव पुष्पेपुमित्रमिह् यस्य सहस्रधामा॥२४॥ विसलचन्द्र-सुनीन्द्र-गुरोग्गुरु प्रशमिताखिल वादिमद् पदं। यदि यथावदवैष्यत पण्डिनैर्जनुतदान्ववदिष्यतवाग्विभोः

11 24 11

चूर्ण्यि ॥ तथाहि । यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शोकः पत्रा-

पत्रं शत्रु-भयङ्करोरु-भवन-द्वारे सदा सञ्चरन्— नाना-राज-करीन्द्र-वृत्र्य-त्राताकुले स्थापितम् । भीवान्पाग्रुपतांस्तयागतसुतान्कापालिकान्कापिला— नुद्दिश्योंद्धत-चेतसा विमलचन्द्राशाम्बरेणाद्दरात् ॥२६॥ दुरित-प्रह-तिप्रहाद्भयं यदि भा भूरि-नरेन्द्र-वन्दितम् । ननु तेन हि भव्यदेहिना भजतश्श्रीमुनिमिन्द्रनिन्दिनम् ॥ २७॥

घट-वाद-घटा-कोटि-कोविदः कोविदां प्रवाक् ।

परवादिमञ्ज-देवा देव एव न सशयः ॥२८॥
चूर्ण्णि ॥ येनेयमात्म-नामधेय-निकक्तिकक्तानाम पृष्टवन्त कृष्णराजं प्रति ॥

गृहीत-पचादितरः परस्त्यात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्त्युः । तेषां हि मद्धः **परवादिमल्ला**स्तन्नाममन्नाम वदन्तिसन्तः ॥ २<del>८</del> ॥

श्राचार्यवर्थो यतिरार्थदेवा राद्धान्त-कर्ता घ्रियतां स मूक्षिः।

यस्त्वर्गा-यानात्सव-सीम्नि कायोत्सर्गिधितः

कायमुदुत्ससर्ज्ञ ॥३०॥

श्रवण-कृत-तृणोऽसौ संयमं ज्ञातु-कामैः शयन-विहित-वेला-सुप्त-लुप्तावधानः । श्रुतिमरभसवृद्योन्मृज्य पिच्छेन शिश्ये किल मृदु-परिवृद्या दत्त-तत्कोट-वर्त्मा ॥३१॥ विश्वं यश्श्रुत-बिन्दुनावरुरुधे भावं कुशाग्रीयया बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्ध गणाधीश्वरैः । शिष्यान्त्रस्यनुकम्पया कृशमतीनैदं सुगीनान्सुगी- स्तं वाचार्चित चन्द्रकीर्त्ति-गणिनं चन्द्राभ-भीर्त्तं बुधा

सद्धम्म-कम्म-प्रकृति प्रणामाचस्योग्र-कम्म-प्रकृति-प्रमोचः । तन्नान्नि कम्म-प्रकृतिन्नमामा भट्टारकं दृष्ट-कृतान्त-पारम्

11 33 11

स्त्रिप स्त-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रैविद्य शब्देऽप्यनुमन्यमानः । स्त्रीपालदेवः प्रतिपालनीयस्सता यतस्तत्व-विवेचनीधीः

11 88 11

तीर्त्यं श्रीमितिषागरी गुरुरिला-चक्र चकार स्फुर-ज्ज्योति पीत-तमर्पय:-प्रवितति पृतं प्रभूताशयः। यसमाद्भू रि-परार्द्धय-पावन-गुण-श्रीवर्द्धमानोल्लस-द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाधिप-शिरश्र्षृङ्गारकारिण्यभृत् ॥३५॥ यत्राभियोक्तरि लघुल्लं घु-धाम-सोम-सौम्याङ्गभृत्स च भवत्यपि-भृति-भृमि ।

विद्या-धनव्जय-पद विशददधाना जिप्णु स एव हि महा-मुनिहेससेनः ॥३६॥

चूिण्य ॥ यस्यायमवित्पति-परिषदि निमह्-मही-निपात-भीतिदुश्य-दुर्गार्व्य-पर्व्यतारूढ-प्रतिवादिलोक प्रतिज्ञाश्लोकः ॥
तक्कें व्याकरणे कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धते।
मध्यस्येषु मनीषिषु चितिभृतामये मया स्पर्द्धया ।
य कश्चित्प्रतिविक्त तस्य विदुषो वाग्मेय-भङ्ग परं
कुर्वेऽवश्यमिति प्रतीहि नृपतेहे हैमसेनं मत ॥३७॥

हितैपिणां यस्य नृणामुदात्त-वाचा निवद्धा हित-रूप-सिद्धिः । वन्द्यो दयापाल-मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः ॥ ३८॥

यस्य श्रीमित्सागरो गुरुरसी चञ्च धशश्चन्द्रसूः श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचारी विभोः। एकोऽतीव कृती स एव हि दयापाल्रवती यन्मन— स्थास्तामन्य-परिश्रह-प्रह-कथा स्वे विश्रहे विश्रहः ॥३६॥ त्रैलोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवेादगादिह। जिनराजत एकस्मादेकसा द्वादिराजतः ॥४०॥ श्रारुद्धाम्बरमिन्दु-विम्ब-रचितीत्सुक्यं सदा यद्यश-श्रकतं वाक् चमरीज-राजि-रुचयोऽभ्यणं च यत्कण्णेयोः। सेव्यःसिंहसमच्च्यं-पीठ-विभवः सर्व्व-प्रवादि-प्रजा-दत्तोच्चैर्जयकार-सार-महिमाश्रीवादिराजाविदां ॥४१॥ चूण्णि॥ यदीय-गुण-गोचराऽयं वचन-विलास-प्रसरः कवीनां। नमोऽईते॥

(दिच्यमुख)

श्रीमचुालुक्य-चक्रेश्वर-जयकटके वाग्वधू-जन्म-भूमै। निष्काण्डण्डिण्डिम: पर्य्यटित पदु-रटो वादिराजस्य

जिष्णोः।

जह्य चद्वाद-दर्पो जिहिहि गमकता गर्व्व-भूमा जहाहि व्याहारेक्यों जहीहि स्फुट-मृदु-मधुर-श्रव्य-काव्यावलेपः

पाताले व्याल-राजे। वसति सुविदितं यस जिह्ना-सद्दम्नं निर्गान्ता स्वर्गतोऽसो न भवति धिपणो वजमृद्यस्यशिष्यः। जीवेतान्तावदेते। निलय-वल-वशाह्नादिनः केऽत्रनान्ये गर्व्वे निर्म्युच्य सर्व्वे जयिनमिन-ममे वादिराजं नमन्ति।। ४३ ॥

वाग्देवीं सुचिरप्रयोग-सुदृढ़-प्रेमाणमध्यादरा-दादत्ते मम पार्श्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनि । भो भो पत्र्यत पत्र्यतैष यमिना किं धर्म्म इत्युच्चकें-रब्रह्मण्य-पराः पुरातनसुनेट्यांग्वृत्तय पान्तु व ॥४४॥ गङ्गावनिश्वर-शिरो-मणि-श्वद्य-सन्ध्या-रागं एल्लम्बरण चारु-नखेन्द्र-सद्मी. ।

श्रीगव्द-पृर्व्य-विनयान्त-विनृत-नामा थीमानमानुप-गुर्योऽ-स्ततमः प्रमांशुः ॥४५॥

चृिण्णं ॥ स्तुता हि स भवानेष श्रीवादिराज-इवेन ॥
यद्विद्या-तपसोः प्रशस्तम्भय श्रीहेमसेने मुनी
प्रागासीत्मुचिराभियोग-वलता नीव परामुत्रति ।
प्रायः श्रीविजयं तदेतद्विलं तत्पीठिकाया स्थितं
सङ्कान्तं कथमन्यघानितिचराद्विद्योद्दगीद्दक् तपः ॥४६॥
विद्योदयोऽस्ति न मदोऽस्ति वपोऽस्ति भास्तत्रोप्रत्वमित्ति विभुतास्ति न चास्ति मानः ।
-यस्थश्रयं समलभद्र-मुनीश्वरन्तं
-यः स्थातिमापदिह शाम्यद्यंग्रीणीयैः ॥४०॥

स्मरण-मात्र-पवित्रतमं मना भवति यस्य सतामिह तीर्त्थिनां। तमतिनिर्मात्तमात्म-विद्युद्धये क्समलसद्भसरोवरमाश्रये।। ४८॥

सर्वाङ्गे र्यमिहालिलिङ्ग सुमहाभागं कली भारती भास्तन्तं गुगा-रत्न-भूषगा-गगौरप्यत्रिमं योगिनां। तं सन्तरतुवतामलङ्कृत-द्यापालाभिधानं महा-सूरिं भूरिधियोऽत्र पण्डित-पद यत्रैव युक्तं स्मृताः ॥४६॥ विजित-मदन-दर्प. श्रीद्यापालदेवा विदित-सक्तल-शास्त्रो निर्जिताशेषवादी । विमलतर-यशोभिन्न्यप्ति-दिक्-चक्रवालो जयति नत-मद्दीभृन्मै।लि-रत्नारुणःडिप्नः ॥५०॥ यस्यापास्य पवित्र-पाद-कमल-द्वन्द्वन्तृपः पोय् सलो लद्मीं मन्निधिमानयत्स विनयादित्यः कृताज्ञाभुवः । कस्तस्याईति शान्तिदेव-यमिनस्साम्तर्थ्यमित्थं तथे-व्याख्यातुं विरत्ताः खल्ल स्फुरदुरु-ज्योतिर्देशा स्तादृशाः ॥५१॥ खामीति पागङ्य-पृथिवी-पतिना निसृष्ट-नामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात्। धन्यस्म एव मुनिर।हवसल्लभूभु— गास्थायिका-प्रथित-शब्द-**चतु∓मु<sup>°</sup>खा**ख्यः ॥५२॥ श्रीमुल्लू र-विदूर-सारवसुधा-रत्नं स नाथा गुणे नाच्च्योन महीचितामुरु-महःपिण्डिशिरो-मण्डनः।

श्राराध्या गुरासेन-पण्डित-पितस्स स्वास्थ्यकामैर्जना यत्सूक्तागद-गन्धते। प्रित गलिव-ग्लानि गति लिम्भता: ॥५३॥ वन्दे वन्दितमादरादहरहस्त्याद्वाद-विद्या-विदा स्वान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन-विधा भास्वन्तमन्य भुवि । भक्त्या त्वाजितसेन मानतिकृतां यत्सि नियोगान्मन — पद्मं सद्म भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-भर ॥५४॥ मिष्या-भाषण-भूषणं परिहरेती द्वत्य ... न्मुञ्चत स्याद्वादं वदतानमेत विनयाद्वादीभ-कण्ठीरवं। ना चेत्तद्गु . गिर्जित-श्रुति-भय-भ्रान्ता स्य यूय यत-स्तूर्ण्यो नियद्द-जीर्ण्याकूप-क्रुद्दरे वादि-द्विपाः पातिनः ॥५५॥ गुणाः कुन्द-स्पन्दोड्सर-समरा वगमृत-वाः— प्रव-प्राय-प्रेय -प्रसर-सरसा कीर्त्तिरिव सा। नखेन्दु-ज्योत्स्नाड् घ्रेन्नृ प-चय-चकोर-प्रणयिनी न कासा ऋाघाना पदमजितसेन व्रविपति ॥५६॥ सक्त-भुवनपालानम्र-मूर्डीववद्ध-स्फुरित-मुक्कट-चृडालीढ-पादारविन्द । मदवद्खिल-वादीभेन्द्र-क्रुम्भ-प्रभेदी गणभृदजितसेना भाति वादीभितिहः ॥५०॥

चूर्ण्या ।। यस्य संसार-वैराग्य-वैभवमेवविधास्त्रवाच स्सूचयन्ति । प्राप्तं श्रीजिनशासनं त्रिभुवने यदुर्ल्णभ प्राणिनां यत्संसार-समुद्र-मग्न-जनता-इस्तावलम्वायित । यत्प्राप्ताः परनिर्व्यपेच-मकल-सान-श्रियान द्वृता-स्तस्मातिक गद्दनं कृते। भयवराः फावात्र देहं रतिः ॥५८॥ श्रात्मेश्वर्य्य विदितमधुनानन्त-चे।धादि-रूपं तत्सम्प्राप्यं तदनु ममयं वर्त्ततेऽत्रंत्र चेतः। स्यक्तान्यस्मिन्सुरपति-सुग्वे चिक्त-संख्ये च नृष्णा तचुच्छात्थेरलमलमधी-नाभनंखों कपृत्तं : ॥५६॥ श्रजानन्नात्मानं मकल-विषय-ज्ञान-प्रपुपं सदा शान्तं स्वान्तः करणमपि तत्माधनतया। वद्यी-रागद्वेपं. कलुपितमनाः कोऽपि यततां कथं जानन्तेनं च्यामपि तत्माइन्यत्र यतते।।६०॥

(पश्चिममुख)

चूर्णि॥ यस च शिष्ययोः सविताकान्त-वादिकासा-हलापरनामधेययोः शान्तिनाथपद्मनाभ-पण्डितयोरखण्ड-पाण्डित्य-गुग्रोपवर्णानीमदमसम्पूर्णे ॥

त्वामासाध महाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्ञतज्येष्ठाराध्य-गुणाचिरेण सरसा वैदग्ध्य-प्रम्पद्विगा।
क्रत्लाशान्त-निरन्तरोदित-यशस्त्रीकान्त शान्ते न तां
वक्तुं सापि सरस्तती प्रभवति व्रूमः कघन्तद्वयं।।६१॥
ज्यावृत्त-भूरि-मद-पन्तति विस्मृतेर्व्योपारुष्यमात्त-कहणारुति-कान्दिशीकं।
धावन्ति इन्त परवादिगजास्त्रसन्तः
श्रीपद्मनाभ-बुध-गन्ध-गजस्य गन्धात्।।६२॥

दीचा च गिचा च यते। यतीनां नैनंवपसापहरन्दधानात कुमारसेने।ऽवतु यद्यरित्रं श्रेय. पद्योदाष्टरण पवित्रं ॥६३॥ जगदृरिम-घस्मर-म्मर-मदान्ध गन्ध-द्विप-द्विधाकरण-केसरी चरण-भूज्य-भूमृन्छिखः। द्वि-पड्-गुण-त्रपुस्तपश्चरण-चण्ह-घामोदया दयेव मम मल्लिपेण-मलधारिदेवा गुरु ॥६४॥ वन्दे तं मलधारिण मुनिपति मेहि-द्विपद्-ज्याहति-च्यापार-च्यवमाय-सार-हृदयं सत्संयमोह-श्रिय । यत्कायोपचयीभवन्मलमपि प्रव्यक्त-मक्ति-क्रमा-तम्राक्रम्र-मना-मिलन्मल-मपि-प्रचालनैकचम ॥६५॥ **प्रतुच्छ-तिमिर-च्छटा-**मटिल-जन्म-जीर्ण्णाटवी-द्दवानल-तुला-जुपा पृयु-तपः-प्रभाव-त्विपां। पद पद-पर्यारुइ-भ्रमित-भन्य-मृह्गावलि-र्ममाञ्चमतु मल्लिपेग-मुनिराण्मना-मन्दिरं ॥६६॥ नैर्मल्याय मलाविलाङ्गमखिल-त्रैलोक्य-गान्यश्रियं नैष्किश्चन्यमतुच्छ-तापहृदयेन्यश्चह्रुतागन्तपः। यस्यासी गुण-रव-रोहण-गिरि श्रा मल्लिपेगो गुरु-र्जन्यो येन विचित्र-चारु-चरितै द्वीत्री-पवित्री-कृता ॥६०॥ यस्मिन्नप्रतिमा चमाभिरमंत यस्मिन्दया निर्हया-श्लेपा यत्र-समत्वर्धाः प्रवायिनी यत्रास्पृहा मस्पृहा । काम निवृ<sup>९</sup>ति-कामुकम्ख्यमथाप्यप्रेमरो यागिना-माश्चर्याय कथन्ननाम चरितैरश्रीमल्लिपेगो सुनि ॥६८॥ यः पृज्यः पृथिवीतले यमनिशं सन्तस्तुवन्ताद्दरात् येनानङ्ग-धनु-विर्जतं मुनिजना यस्मे नमस्कुर्ज्वते। यस्मादागम-निर्णायोयमभृतां यस्यास्ति जीवेदया यस्मिन्श्रीमलधारिणित्रतिपते। धन्मों ऽस्ति तस्मे नमः ॥६-॥ धवल-सरस-तीर्त्थे सेप सन्यास-धन्या परिणतिमनुतिष्ठं नन्दिमां निष्ठितात्मा। व्यसृजदनिजमङ्गं भङ्गमङ्गोद्भवस्य प्रियतुमिव समूलं भावयन्भावनाभिः॥७०॥

चूरिशी ॥ तेन श्रीमद जितसेन-पिण्डत-देव-दिन्य-श्री-पंद-कमल-मधुकरी-भूत-भावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धसल्लेखना-विधि-विसृज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनोचित-करण-कुत्-इल-मिलित-सकल-सङ्घ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्त:करण-परिण्वि-प्रकाशनाय निरवद्य पद्यमिदमाश्च विरचितं॥

स्राराध्यरत्न-त्रयमागमोक्त विघाय निश्शल्यमशेषजन्तेः समां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परित्यज्य दिवंविशामः॥७१॥ शांके शून्य-शराम्बरावनिमिते संवत्सरे कीलके सासेफाल्गुनके तृतीय-दिवसेवारेसितेभास्करे। खाता श्वेत-सरावरे सुरपुरं याता यतानां पति-

र्मध्याद्वे दिवसत्रयानशनतः श्री मिल्लिषेगो मुनिः ॥७२॥ श्रीमन्मलधारि-देवरगुड्ढंविरुद-लेखक-मदनमहेश्वरं मिल्लिनार्थं बरेदं विरुद्द-ह्वारि-मुख-तिलकं गङ्गाचारि कण्डरिसिदं॥

# ५५ (६६) कत्तिले बस्ती के द्वारे से दक्षिण की ख्रार एक स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० १०२२ )

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोध-ज्ञाञ्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासन ॥ १ ॥ -भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । स्रम्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥

श्लोक ॥ श्रीमतो वर्छमानस्य वर्छमानस्य शामने । श्री कोगडकुन्द-नामाभूनमूलसङ्घात्रणी गणी ॥ ३॥ तस्यान्वयेऽजनि ख्याते . देशिको गणे । गुणी देवेन्द्रसैद्धान्त-देवो देवेन्द्र-त्रन्दित ॥ ४॥

तच्छिष्यर ॥

जयित 'चतुम्मुख-देवा यागीश्वर-हृदय-वनज-वन-

मदन-मद-कुम्भि-कुम्भस्थल-दलनेाल्वण-पटिप्ठ-निष्ठुर-सिन्नः ॥ ५ ॥

योन्दोन्दु दिग्विभागदे।— स्रोन्दोन्दष्टोपवासदिं कायोत्स-ग्रोन्दस्तेने नेगल्दु तिङ्गस्— सन्दहे पारिसि चतुर्मुखाख्येयनाल्दरु ॥ ६ ॥ श्रवगीलगं शिष्यरादश्रीवमल-गुण्यमल-कीर्त्ति-कान्ता-पितगल् ।
किव-गमिक-वादि-वाग्मि—
प्रवर-नुतर्च्चतुरसीति-सङ्खारे यनुद्धर् ॥ ७ ॥
श्रवरोलगे गापणिन्द —
प्रवर-गुण्यदिष्ट-मुद्धराघातयशकिवता पितामहर्त्ते—
कि-वरिष्ठव्वेकगच्छदे । ए ॥
जयित भुविगापनन्दी जिनमतलसदमृतजलिध तुहिनकरः
देशीयगणाप्रगण्यो भन्याम्बुज-षण्ड-चण्डकरः ॥ ६ ॥

वृत्त ॥ तुङ्गयशोभिरामनभिमान-सुवर्ण-धराधरं तपोमङ्गल-लिह्म-बल्लभिनलातलविन्दितगोपनिन्दिया—
बङ्गमसाध्यमप्प पलकालदिनिन्द-जिनेन्द्र-धर्ममं
गङ्गनृपालरिन्दन विभृतिय रुढियनेय्दे माडिदं ॥ १० ॥
जिनपादाम्भोज-भृङ्गं मदन-मद-हरं कर्म्म-निम्भूलनं वाग्विता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुधर-वज्रायुधं चारु-विद्वजन-पात्रं भव्य-चिन्तामिण सकल-कला-कोविदंकाव्यकजासननेन्दानन्ददिन्दं पेगिले नेगल्दनी गाप्रणिन्द्वतीन्द्रं
॥ ११ ॥

मलेयदे शाङ्घा मट्टविरु भौतिक पोड्गि कडिङ्ग बागदि-चीलतालबुद्ध बाद्ध तले-देरिदे वैष्णवडङ्गडङ्ग वाग्— वलद पांडप्पु वेड गट चार्ल्यक चार्व्यक निम्म दर्पम सन्तिपनं गापणन्दि-मुनिपुङ्गवनेम्य मदान्य-सिन्धुरं॥१२॥ (दिच्या सुख)

तगयल् जैमिनि-तिष्पिकाण्ड परियल् वेगेषिक पे।गदु-ण्डिगंयात्तल् सुगतं कडिङ्ग बले-गायस्कसपादिम्ब्हिल्— पुगं लेक्नायतनेय्दे गाड्ज्य नडमस्कम्मम्म पट्तर्क-बी-थिगले।ल्तुन्दितुगापणिन्द-दिगिभ-प्रोद्भासि-गन्धिहपं॥ ॥ १३॥

दिटनुडिवन्यवादि-मुग्य-मुद्रितनुद्धतवादिपाग्यलो-इट-जय-काल-दण्डनपशच्द-मदान्य कुवादि-देत्य-धू-उन्जिटि कुटिल प्रमेय-मद-वादि-भयद्भग्नेन्दु दण्डुलं म्फुट-पटु-वापदिक्-तटमनेय्दितु वाकु-पटु-गापनन्दिय ॥१४॥

परम-तपा-निघान वसुर्वक-कुटुम्ब जैनशामना-म्बर-परिपूर्णचन्द्र सकलागम-तत्त्व-पदात्व-गास्त्र-वि-म्तर-वचनाभिगम गुग्ग-ग्व-विभूपण गापणिन्द नि-स्रोरेगिनिमापढं दोरंगिलल्लंग्य-गाग्येनिला [ नला ] धटाल् ॥ १४॥

कन्ट ॥ एननंननेनं पेत्चेनण्ण म-न्मान-दानिय गुण-त्रवङ्गर्तं । दान-यास्त्रभिमान-शक्ति वि-ज्ञान-शक्ति मले गापगन्दिय ॥१६॥

### ध्ववर सधम्मेर ॥

श्रीधाराधिप भोजराज-मुक्कुट-प्रोताश्म-रिश्म-च्छ्रटा-च्छाया-कुङ्क म-पङ्क-लिप्त-चरणाम्भोजात-ज्ञच्मीधवः । न्यायाव्जाकरमण्डने दिनमणिश्शव्दाव्ज-रोदोमणि-स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरणिश्रीमान्मभाचन्द्रमाः ॥१७॥ श्रोचतुम्मुख-देवानां शिष्योऽधृब्यःप्रवादिभिः । पण्डितश्रीमभाचन्द्रो रुद्रवादि-गजाङ्कुशः ॥ १८॥

#### प्रवर सधम्भेर ॥

वैद्धोर्व्याधर-शम्त्र. नय्यायिक-कञ्ज-कुञ्ज-विधु-विम्त्रः । श्रीदामनन्दिविवुधः चुद्रमहा-वादि-विष्णुभट्टघरट्ट ॥ १६॥

#### वत्सधम्भेरः ॥

मलधारिमुनीन्द्रोऽसी गुणचन्द्राभिधानकः। विलपुरे मिल्लकामोद-शान्तीश-चरणारुचकः॥२०॥ तत्सधर्मकः॥

श्रीमाघनन्दि-सिद्धान्त-देवा देवगिरि-स्थिरः।
स्याद्वाद-शुद्ध-सिद्धान्त-वेदी वादि-गजाङ्क्ष्मशः॥२१॥
सिद्धान्तामृत-वार्द्ध-वर्द्धन-विधुः साहित्य-विद्यानिधिः
वैद्धादि प्रवितर्क-क्षश-मितःशब्दागमे भारतिः।
सत्याद्युत्तम-धर्म-हर्म्य-निलयस्सद्वृत्त-वेधोदयः
स्थेयाद्विश्रुतमाघनन्दि-सुनिपश्रीवक्रगच्छाधिपः॥२२॥

धवर सधर्मार ॥

जैनेन्द्रे पूज्य [पाद:] सकत-समय-तर्के च भट्टाकलङ्कः साहित्ये भारिवस्त्यात्कवि-गमक-महावाद-त्राग्मत्व-रुन्द्रः। गीते वाद्ये च नृत्ये दिशि विदिशि च सवर्त्ते मत्कीर्त्त-मूर्तिः

स्घेयाश्क्षीये।गिवृन्दार्क्वितपदिजनचन्द्रो वितन्द्रो-मुनीन्द्र: ॥ २३ ॥

म्रवर मधर्मारु ॥ (पश्चिममुख)

वङ्कापुर-मुनीन्द्रोऽभृद् देवेन्द्रो रुन्द्र-सद्गुणः। सिद्धान्ताधागमार्त्यज्ञो सज्ञानादि-गुणान्वित ॥ २४॥ अवर सधर्मरु॥

वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्याद्वाद-तर्क-कर्कश-धिषणः । चालुक्य-कटक-मध्ये वाल-सरस्वतिरितिप्रसिद्धिप्राप्तः ॥२५॥

इवर्गे सहादर-सधर्मक ॥ श्रीमान्यशःकीनि -विशालकीर्त्तस्याद्वाद-वर्काटज-विवोधनार्क । वैद्वादि-वादि-द्विप-कुम्भ-भेदी श्रीसिंदलाधीश-कृताम्ब्ये पाद्य ॥२६॥

श्रवर सधम्मेरः ॥ मुष्टि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्ट शिष्ट-प्रिय-स्त्रिमुष्टि-मुनीन्द्रः ।

## १२० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

दुष्टपरवादि-मञ्जोत्कृष्टश्रीगायनिद्-यतिपतिशिष्यः॥२०॥ श्रवर सधर्मारु॥

मलदा [धा] रि हेमचन्द्रो गरडिवमुक्तरच गौल-मुनिनामा।

श्री गापनिन्द-यति-पति-शिष्योऽभूच्छुद्ध-दर्शनज्ञानाद्याः॥ ॥ २८ ॥

कन्द ॥ धारिणियोल् मनसिजस— हारिगल नेनेयलुप्रपापं किडुगुं । सूरिगलनमल-गुण-स-न्धारिगलं गौल-देव-मलधारिगलं ॥ २-६ ॥ श्रवर सधर्मक ॥

श्रो सूलसङ्घोगतदेषमेघे देशीगणे सचरितादिसद्गुणे। भारत्यतुच्छे वरवकाच्छेजातः सुभावः शुभकीत्ति देवः॥

॥ ३०॥

श्राजिरगे कीर्त्त-नर्त्तिगाजिर भूगोलवागे शुभकीर्ति बुधं।

राजाविल-पूजितने राजिसिदना वकगच्छ देशीयगण

अवर सधर्मा ॥

श्री माघनन्दिसिद्धान्तामृत-निधि-जात-मेघचन्द्रस्य श्रीसोदरस्य भुवन-ख्याताभयचन्द्रिका सुता जाता ॥ ३२॥ भवर सधम्मेर ॥

कल्याणकीति नामाभूद्भव्य-कल्याण-कारकः। शाकिन्यादि-प्रहाणा च निर्द्धाटन-दुर्द्धरः॥ ३३॥ भवर सधर्मारु॥

सिद्धान्तामृत-नार्छ-सूत-सुवची-ल्रह्मी-ल्लाटेचण शब्द-व्याहृति नायिकाम्न(क)चकोरानन्दचन्द्रोदय.। साहित्य-प्रमदाकटाच-विशिख-व्यापार-शिचागुरु स्थेयाद्विश्रुत-वालचन्द्रमुनिप श्रीवकगच्छाधिप ॥३४॥ श्रोस्लसङ्घ-कमलाकर-राजहसो देशीय-सङ्ग्ण-गुण-प्रवरावत स । जीयाविजनागम-सुघाण्णैव-पृण्णेचन्द्र. श्रीवकगच्छ-तिलको मुनिवालचन्द्र ॥३५॥ सिद्धान्ताचिल्लागमार्थ-निपुण-व्याख्यानसशुद्धियं शुद्धाध्यात्मक-तत्वनिण्णीय-त्रचो-विन्यासदि प्रौढिसं— वद्ध-व्याकरणार्थ-शाख-भरतालङ्कार-साहित्यदिं राद्धान्तोत्तम-वालचन्द्र-मुनियन्तार्ख्यातरी लोकदेल्

विश्वाशा-भरित-ख-शीतलकर-प्रश्नाजितस्सागर-प्रोद्भू तस्सकलानतः क्रवलयानन्दस्सतामीश्वरः । कास-ध्वसन-भूषितः चितितले जाता यथात्थीद्वय-स्सोऽयः विश्रुत-**वालचन्द्र**-मुनिपस्सिद्धान्त-चक्राधिपः ( उत्तरमुख )

श्रीसूलसङ्घद देशीयगण्द वक्रगच्छद केण्डकुन्दान्वयद परियलिय बहुदेवर बिलय। देवेन्द्रसिद्धान्तदेवर । अवर शिष्यरु वृष्यमनन्द्याचार्यरेन्य चतुम्मुखदेवर । अवर शिष्यरु गेपनिन्द-पण्डितदेवर । अवर सधम्मरु महेन्द्र-चन्द्र-पण्डित-देवर । देवेन्द्र-सिद्धान्तदेवर । श्रुभकोर्त्ति-पण्डित-देवरु-पण्डित-देवरु । जिनचन्द्र-पण्डित-देवरु । गुणचन्द्र-मलधारि-देवरु । ज्याचनद्र-पण्डित-देवरु । अवरोलगंमाधनन्दि-सिद्धान्त-देवरु । अवरोलगंमाधनन्दि-सिद्धान्त-देवरु । अवरालगंमाधनन्दि-सिद्धान्त-देवरु । अवरालगंमाधनन्दि-सिद्धान्त-देवरु । अवरालगंमाधनन्दि-सिद्धान्त-देवरु । अध्यन्द्र-पण्डित-देवरु । वास्यचन्द्र-पण्डित-देवरु । वास्यचन्द्र-पण्डित-देवरु । चन्द्र-पण्डित-देवरु ।

[ यह लेख कुछ घाचारों की प्रशस्तिमात्र है। लेख के घ्रन्तिम भाग में उपरिवर्णित घाचारों के नामें। की पुनरावृत्ति है। ये सब धाचार्य मूलसब देशिय गण धौर वक गच्छ के देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के समकालीन शिष्य थे। चतुर्मुखदेव इसलिए कहलाये क्योंकि उन्होंने चारों दिशाधों की धोर प्रस्तुत मुख होकर घाठ घाठ दिन के उपवास किये थे। गोपनन्टि घद्वितीय कवि धौर नैयायिक थे जिनके सम्मुख कोई बादी नहीं ठहरते थे। प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजदेव द्वारा सम्मा-नित हुए थे। माधनन्दि, धौर जिनचन्द्र भारी कवि, नैयायिक धौर वैयाकरण थे। देवेन्द्र वद्बापुर के श्राचायों के नायक थे। वासवधन्द्र ने श्रपने वाट-पराक्रम से चालुक्य राजधानी में वालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी। यश कीर्त्त सेद्वान्तिक सिंहल हीए के नरेश हारा सम्मानित हुए थे। त्रिमुष्टि मुनीन्द्र वहे सैद्वान्तिक थे थेर तीन मुष्टि श्रत्र का ही श्राहार करते थे। मलधारि हेमचन्द्र थेर श्रमकीर्त्तिदेव वड़े सटाचारी श्राचार्य थे। कल्याणकीत्ति शाकिनी श्रादि भूत प्रेतें के भगाने की विद्या में निपुण थे। वालचन्द्र श्राग्म श्रीर सिद्धान्त के श्रन्ते ज्ञाता थे।

# ५६ (१३२) गन्धवारण वस्ति के पूर्व की श्रेार

(शक स० १०४५)

त्रैविद्योत्तममेघचनद्वसुवप पीयूषवाराशिज
सम्पृण्णांचयवृत्तिनर्मलतनु घुष्यद्युधानन्दनः ।
त्रैलोक्य प्रसरद्यशश्चिकिचिर्य्यप्रीस्तदे।पागमः
सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धने। विजयते पृर्वे प्रभाचन्द्रमा ॥१॥
श्रीसेषदराम्बुजभवादुदिते।ऽत्रिरित्रजातेन्दुपुत्र-बुधपुत्र-पुरूरवस्तः ।
श्रायुस्ततश्च नहुपे। नहुपाद्ययातिः
तस्माद्यदुर्यदुकुले वहवे। वभूवु'॥२॥
स्थातेषु तेषु नृपति कथितः कदाचित्
कश्चिद्धने मुनिवरेश्च(ध्व)-चल करालं।

शाद् लकं प्रतिह पाय्सल इत्यते। भूतस्याभिधा ग्रुनिवचे। पि चमूरलच्मः ॥ ३ ॥
तते। द्वारवतीनाथा पाय्सला द्वोपिलाञ्छना ।
जाताश्शशपुरे तेषु विनयादित्यभूपितः ॥ ४ ॥
स श्रीवृद्धिकरं जगव्जनिहतं कृत्वा धरां पालयन्
श्वेतच्छत्रसहस्रपत्रकमले लच्मी चिर वासयन् ।
देाईण्डे रिपुखण्डनैकचतुरे वीरिश्रयं नाटयन्
चिचेपाखिलदिचु शिचितरिपुस्तेजः प्रशस्तोदयः ॥ ५ ॥
श्रीमद्याद्ववंश्वमण्डनमिषः चोणीशरचामिषर्लच्मीहारमिषः नरेश्वरशिरः प्रोत्तुङ्गश्चम्भन्मिषः ।
जीयान्नीतिपथेचदर्ण्यमिणिलेकिकचूडामिणः ॥६ ॥
श्रीविद्याञ्चित्यार्जिते। गुणमिणस्सम्यक्तवचूड़ामिणः ॥६ ॥

कन्द ॥ एरेद मनुजङ्गे सुरभू—

मिरुहं शरणेन्दवङ्गे कुलिशागारं ।

परविनतेगनिलतनयं

धुरदे ाल् पे। णर्दङ्गे मृत्यु विनयादित्य ॥ ७ ॥

बिलद डे मलेद डे मलपर—

तलेयोल् बिलडु वनुदितभयरसवस दिं ।

बिलयद मलेयद मलेपर—

तलेयोल् कैरिडु वने। डिन विनयादित्यं ॥ ८ ॥

श्रा पे। यसल भूपङ्गे म—

दीपाल-कुमार-निकर-चूडारतं ।

श्रीपतिनज-भुजविनयम—
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयङ्गनृप ॥ ६ ॥

श्रूत ॥ श्रनुपमकीर्त्ति मूरेनेय मारुति नालकनेयुप्रविद्यय्
देनेयसमुद्रमारेनेय पूगण्येलनेयुर्व्वरेषने
ण्टेनेय कुलाद्वियोम्भतनेयुद्घसमेवहस्तिप—

तेनेय निघानमूर्त्तियेने पोल्ववरारेरेयङ्गदेवन ॥ १० ॥

श्रिरप्रदेश्व्याद्घिगल्दन्धिगलेम्युद्रातिमूमिपा
लरिशरदेश्वार्यार्थिगरीगरिलेम्युद् वैरिभूतले
शर करुलेल् चिमिल्चिम चिमीचिमिलेम्युदुकोपविद्वदुद्वरतरमेन्दोडल्कुरदं कादुवरारेरेयङ्गदेवन ॥ ११ ॥

कन्द ॥ श्रा नेगल्द् स्रेग नृपालन
सृतु वृहद्वैरिमईनं सकलघरित्री-नाघनर्त्धिजनताभानुसुत जिष्णु विष्णुवर्द्धननेसेद ॥ १२ ॥
स्देयं गेयले।हने।हनन्तुदितादितमागे सकलराज्याभ्युद्दय ।
मदवदराति-नृपालकपद्दित्तनमम विष्णुवर्द्धन भूपं ॥१३॥

वृत्त ।। केलरं किर्त्तिकि वेर विदुई केलरनत्युत्रसङ्ग्रामदेालुवा— ल्दले गेण्डाचेपदिन्द केलर तलेगल मेट्टि मिन्दुप्रकीप । मलेवत्युद्वृत्तरेतोत्तलदुलिद्ध निजप्राज्यसाम्राज्यम ता-ल्वलिद्द निष्कण्टक माडिदनिधकवले विप्णु जिष्णुप्रतापं॥१४॥

दुर्ब्बारारिधराधरेन्द्रकुलिशं श्रीविष्णुभूपालना-र्देर्ब्बृहिलु सेडेदेाडि पेागि भयदिन्दावन्दनीवन्दनेन्द् । उर्व्वीपालर कड्गे लोकमिनतुं तहूपमागिर्ष्पिनं सर्व्व विप्णुमयं जगत्तेनिपिदं प्रसन्तमागिई दे। ।।१५ ॥ वचन ।। खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमिण सम्यक्तनूड्रामिण मल-परारगण्डाचनेकनामावलीसमालङ्कतनु । मत्तं तलकाडु नीलगिरि केाडु नङ्गलि केालालं तेरेयूरु केाय-तूरु केा दुलिय उचिद्ग तलेयुरु पाम्युच्चेवन्धासुरचेाक बलेयवट्टण येन्दिवु मोदलागनेक दुर्गो त्रयङ्गलनश्रमिं के।ण्डुं चण्ड-प्रतापदिं गङ्गावाडि ताम्भत्तरः सासिरमुमनुण्डिगे साध्यं माहिसुखिद राज्यं गेय्युत्तमिई श्रोमन्महामण्डत्तेश्वरं त्रिभु-वनमञ्ज तलकाडुगाण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पे।य्-सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्क्ष-तारं बर सल्लुत्तमिरे॥

कन्द ॥ श्रा नेगई विष्णुनृपन म—
ने। नयनप्रिये चलालनीलालिक चन्द्रानने कामन रितयलु ।
तानेग्रे तेग्रे सिर समाने शान्तल देवि ॥ १६ ॥
वृत्त ॥ श्रग्गद मारसिङ्ग न मने।नयनप्रिये माचिकब्बेयन्तग्गदकीर्त्त वेत्तेसेवरप्रतन्भवे विष्णुवर्द्ध नङ्गगाद चित्तवल्लभेयेनस्कभिवण्णिपरारी लिक्षमण-

न्तगालमप्प मान्तनद शान्तलदेविय पुण्यवृद्धियं ॥१७॥

धुरदे। ल्विष्णुनृपालकङ्गे विजयश्रीव च दे। स्सन्तत परमानन्दिनोतु निल्य विपुलश्रीते ज दुद्दानियं। वर दिग्मित्तियने य्दिस स्नेरेवकी तिश्रीये नुत्ति पुँदी-दरेये। ल् शान्त सदिविय नेरेये विष्णप्पातने विष्णापं॥ १८॥

कन्द ॥ शान्तल देविय गुणमं शान्तलदेवियसमस्तदाने।त्रतिय । शान्तलदेवियशीलम-चिन्त्यं भुवनैकदानचिन्तामणिय ॥ १६॥

वचन ।। स्वस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युद्यशतमहस्रफलभीगभागिनी द्वितीयल्हमी समानेयु। मकलकलागमान्नेयुं।

ग्रमिनवरुग्मिणीदेवियुं। पितिहितसस्यभावेयु। विवेकैकवृहस्पतियुं। प्रत्युत्पन्नवाचस्पितयुं। सुनिजनविनेयजनविनीतेयु।

पितन्नताप्रभावप्रसिद्धसीतेयु। सकलवन्दिजनचिन्तामिण्यु।

सम्यक्तवृहामिण्यु। उद्वृत्तसविगन्धवारेणेयु। चतु समयम
मुद्धरकरणकारणेयु। मनोजराजविजयपताकेयु। निजकुलाभ्युद्य

दीपक्रेयु। पीतवाद्यनुत्यसूत्रधारेयुं। जिनममय समुदितप्राकारेयुं। ब्राह्माराभयभेषज्यशास्त्रदान-विनोदेयुमप्प विष्णुवद्धन्पो
य्सलदेवर पिरियरिस पट्टमहादेवी शान्तलदेवि शक्तवष्

सासिर ४० य्देनेय शास्तृतु सवस्तरद चैत्रसुद्धपादिवव्रह
स्पतिवारदन्दु श्री वेल्गालद तीर्त्थदोल् मवतिगन्धवारणजिना-

त्त्रयमं माडिसि देवता पूजेगिषेसमुदायकाहारदानक कल्कियानाड मोहेनविलेयं तम्म गुरुगल् श्रीमूलसङ्घद देसियगण्द पुस्तकग-च्छद श्रीमन्मेघचन्द्र त्रैविद्यदेवर शिष्यर् प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देवर्गो पादप्रचालनं माडि सर्व्ववाधापरिहारवागि विट्ट दित्त ॥

वृत्त ।। त्रियदिन्दिन्तिद्तेय्दे कावपुरुषगायुं महाश्रीयु म-केयिद कायदे कायव पापिगे कुरुचेत्रोर्व्वियोल् बाण्यरा-सियोलेकोटिमुनीन्द्रर कविलेयं वेदाढ्यरं कोन्दुदेा-न्दयसं सार्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैलाचरसन्ततं ।। २०॥ श्रोक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो इरेति वसुन्धरां। षष्टिर्व्वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ २१॥

एलसनकट्टव केरेयागि किट्टिस स्वितगन्धहस्तिवसदिगे सक्तिगे देवियक जिनालयके विट्टक ॥ श्रीमत् पिरियरसि पट्टमहादेवि शान्तलदेवियक ताबु माडिसिद सवितगन्धवारणद्द वसदिगे श्रीमद्विष्णुवर्द्धन पेाय्सल देवर वेडिकोण्डु गङ्गसगुद्रद केलगण नडुवयलय्वत्तु कोलग गर्हे ते। टवं श्रीमत्मभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर काल किर्चि धारापूर्व्वकं माडि विट्टदित्त इदनिलद्वं गङ्गेय तिडयोले हिदनेण्टु कोटि किवलेयं कोन्द महापातक ॥ मङ्गलमहा श्री श्री ॥

(दिचिया पार्श्वपर) श्रीमत्प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यक महेन्द्रकीर्त्ति देवक मुत्रूरहिदमूक किच्चन होलिविगेय शान्त-लदेविय वसदिगे माडिसि कोष्ट्रक मङ्गलमहा श्री श्री। [ यह जेल शान्तलदेवी के दान का सारक है। लेल में यादवकुल की उत्पत्ति ब्रह्मा थीर चन्द्र से चतलाई है। इस कुल में 'सल' नामक एक राजा हुआ। एक बार वन में किसी साधु ने एक व्याब्र की थीर संकेत कर इस राजा से कहा 'पेव्सल' (हे सल, इसे मारो )। तभी से इस राजा का नाम पेव्सल पढ़ गया थीर उसने सिंह का चिह्न अपने सुकुट पर धारण किया। तब से इस व श का नाम पेव्सल पढ़ गया। लेल में इस व श के विनयादिल, एरेयड थीर विव्युवर्द्धन नरेशों के प्रताप का वर्णन है। विव्युवर्द्धन की पटरानी शान्तलदेवी, जो पाति- व्यत, धर्मपरायणता थीर मिक में स्विमणी, सल्यमामा, सीता जैसी देवियों के समान थी, ने सवति गन्धवारणवस्ति निर्माण कराकर श्रमिषेक के लिए एक तालाब बनवाया थीर उसके साथ एक ब्राम का दान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को कर दिया।]

[ नेाट—लेख की ठीक तारीख़ 'सासिरद नल्वत्तयद्नेय' है, परन्तु प्रोद्नेवाले की भूळ से जय 'नल्वत्त' छूट गया श्रीर 'सासिरदयद्नेय' खुद गया तय उसने 'सासिरद, के 'द' के। ४० में घदळकर जितना श्रच्छा उससे हो सका उसे शुद्ध कर दिया। यद्यपि पढ़ते समय इससे ठीक श्रथं निकळ श्राता है परन्तु देखने में यह बढ़ा विचित्र मालूम होता है।

५७ ( १३३ )

# गन्धवारण वस्ति के उत्तर की ख्रीर स्तम्भ पर।

(शक स० ६०४)

( उत्तर मुख )

संसारवनमध्येऽस्मिनृज्ंसाद्गान् जन-हुमान् । ष्रालोक्यालोक्य सद्वृत्तान्छिनत्ति यमतत्तकः ॥ १ ॥ श्रीराजःकृष्णाराजेन्द्रन मगन मगं सत्यशीचद्वंयाल-ङ्कार श्रोगङ्गगाङ्गेयन मगल मगं वीरलस्मीविलासा-गारं श्रीराजचूडामियलियनिदें पेम्पी पेलेन्दलिंप भूरिच्माचक्रमुंबिण्यसे सले नेगल्दं रहुकन्दर्पदेवं ॥ २ ॥ परभूमीश्वरभीकरंकरनिशाते। यात्रीचिती-श्वरविध्वंसपर पराक्रमगुणाटे।पं विपत्तावनी— श्वरपत्तत्त्वयकारणं रणजयोद्योगं द्विपनमेदिनी-श्वरसंद्वारद्वविर्भुजं भुजवलं श्रीराजमार्त्तण्डन ॥३॥ इरियल्कण्मुवरीयलारररेवर् पुण्डीवरारानुमा-न्तिरियल्कन्मरदाव गण्डगुणमावैदार्य्य मेन्दल्कदा-न्तिरिवण्मुं पिरिदीव पेम्पुमेसेदेाप्पिल्दप्पुवार्व्वाण्यासल् नेरेवर्व्यीरद चागदुत्रतिकेयं श्री राजमार्त्तण्डन ॥४॥ किडद जसक्के ताने गुरियादचलं नेरेदिर्विगरर्थमं । कुडुव चलं तेादल्नुडियदिर्पं चल परवेण्णालोतोदं-वड़द चल शरण्गे वरेकाव चलं परसैन्यम पेर-द्गे डे गुडदिह कोल्व चलमाल्द चलं चलदङ्ककार्न ॥४॥ इरु पेरदेननि पेागलुतिल्दपुदीवनेगल्ते कल्पभू-मिरुइदिनग्गलं नुड़ि सुराचलदिन्दचल पराक्रमं। खरकरतेजिद बिसिदु चागल नित्रय वीरदन्दमी-दे।रेतेने वण्णिसल्नेरेवरारलवं चलदङ्ककारन ॥ ६ ॥ श्रीगसुग मछदुल्छदने पेल्दपेनेन्दुमतक्यीविक्रमं मृगपति गल्लदिरले गड सन्द गभीरते वार्द्धिगल्लदि-

स्तेगडजगत्प्रसिद्धिगेते.......मद्देश्त्रति-वे...गः\*\*\*\* ••••••••••••••ग्रेझमेातवानरिवें\*\*\* ••••••

( पूर्वमुख )

दुस्थितेलोक्षफल्पतरुवेम्बुदु वैरिनरेन्द्रकुन्भिकु-न्भस्यल-पाटन-प्रवर्ण-केस रियेम्बुद् कामिनीजनेा-रस्थलहारमेम्बुद्ध महाकविचित्तसरीक्हाकरा-विश्वतहंसनेम्बुदु समस्तमद्दीजनिमन्दुर्गजनं ॥ ८ ॥ पुसिवुदे तक्कु कोट्टलिपि कोल्वुदे मन्तणमन्यनारिगा-टिसुबुदे चित्तमीयदुदे वित्रणमारुमनेयदे कुर्त्तुव-श्विसुबुदे करत किएयेंने मत्तवर पेसर्गोण्डदेन्तु पा-लिसुबुद्दे। पेलिमीगडिन राजवनूजरेालिन्द्रराजनं ॥ ६॥ तिरिवलवित्तसत्ररेशवर-मुखाञ्जनेत्रोत्पलालकालीलशिली-मुखनिकर-दिनेसेवुदु पदनख-कमलाकरविलासमहितर जवन ॥ १०॥ मन्निसि पिरिद्यीवताद-लं नुडियन्ते। हर्दुं माणनलरिन्दिमदे-नुत्रतिवडेदुदे। चागद निनय वीरद नेगल्ते चलदग्गलिया ॥ ११ ॥ शरदमृतकिरणरुचियि चराचरव्याप्तियं जगजननुतियिं करमेसेदिल्दप्रदेनी-

श्वरमूर्त्तिये कीर्त्ति कीर्त्तिनारायणन ॥ १२ ॥
नुहिववीरमनोन्दुगण्डु सेडेवर्चागक्तेमुय्वाम्परीवड़े परगच्चुवरामे सीविंगलेमेन्दिर्पप्परस्रोयरोल्गहर्णं नित्रगे बीगुवर्नुहितोदल् देशसक्ते पक्तादेदं
वहगण्डर् कितकालदेल् किलगलोल् गण्डं वरंगण्डरे॥१३॥

### (दिचण्युख)

श्रीगं विजयके विहेगे
चागक्कदिट जिसके पेन्पि कित—
कांगरिसदेन्दु कन्दुकदागमदोले नेगल्गुमल्ते बीरर बीर ॥ १४॥
श्रीलगं दिचण सुकरदुष्करमं पोरगण सुकरदुष्करभेदमं
श्रीलगे वामद विषममनिष्ठिय विषम दुष्करम निञ्चदर पोरगगालिके येनिपति विषममनदरतिविषम दुष्करमेन्य दुष्कर्म
एलेयोलोर्व्यने चारिस स्वल्लंनास्क्रप्रकरणसुमनिन्द्रराजं
॥ १५॥

चारिसे नाल्कु प्रकरण-चारणे मृत्र मृवतेण्टेनिसिद्वा-चारणेगलनमिदं चारिसुगुं कोटि तेरिदनेलेवेडेड्गं ॥ १६॥ वलसुवेख्व सुलिवगल्विन्त्यप चारणदेश्माद्धदे पेष्ट्व-हलेगे समनागेगिरिगेय कोल्मुट्टि मिगल्लं नेल्लुमण्मीयदिन्तो- न्दलवियोत्त्ररे पारगालगेडदोलं वलदोलं कडुगडुपिन्ने वर्ष

वलयन्दप्पदे चारिसुवोजेयं रहकन्दप्पेनन्तावं वल्लं ॥१७॥ मेलसिन निलिरिद्ध गिरिगेय-नलेदेश्गेंद्बोलेलोलगे पेरिगणे मेलेवे।— स्पलवढे चारिप वहलिके-यलविद्धकेवलमे कीर्त्तिनारायणन ॥ १८॥ गिरिगे मेलसिन्दं किरिदक कालेल्यु नास्वरललविग-किरिद्धमक्क—

तुरगं वेट्टिंदं पिरिदक्ष वलयमु भूवलयदिनत्त पिरिदुमके। गिरिगे कोल्विल वलयमिन्तिनितुम वगेवेाङ्गे करमरि-दिन्तिवरेाल्-

इरदे पत्तेण्डुवलय चारिसदन्न भोगमिक्कवनल्लनिन्द्ररार्ज ॥ १६॥

कडुपुगलुइ वर्लगढ वेदेड्ग गल वेरे भङ्गिगल लिलगिलदें। कडुजागोने विद्वसय्वरः महर्दपुतेने विद्वमेलेरु मेलेववेदेड्गं॥ २०॥ नेगल्द मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डलमर्द्धचन्द्रमार्गा वगेवे।डरिदण सर्व्वतीभद्रमुद्दवलं चक्रव्यूहं वल्मेगलं। पेगिलिसल्तक पेरवु दुष्करदेलेपङ्गलनश्रमदिनेलेयोल्

# १३४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख-

जगदे । त्रिक्षेत्र विषेत्र विष्य ... न्तारालं मान्तरमे ॥ २१ ॥ (पश्चिम मुख

उद्दवल मेलेवरेम्बुदे-बिद्दं मुन्निक्त कडुपिनोल्बहु विधदि-न्दुदवलमेलेदु मुरिगुं। बिद्दमेनल्बलल पारगनेलेववेडेड्नं॥ २२॥

एरकमल्लदे पे। छदागेरगि दे। रेके। एडे कोल्य तेरनल्लदे नेरेये वरले तकदियिछा वीसुवल्लिये वीसल्लिरेदेयिछा। परियनादिष्टे सुरिविछा कडुपिने। ल् सुरिद्दियिछिछिय वित्रणव-न्नेरेये कल्पदे बीररवीरनं गिडेगला-भरणनं ने। डिकछा।। २३।।

श्रासुवनुं कूकुवनु बीसुवनुं गढये नेगल्द तक्कदियोलेनु-त्तासदेयु कुद्धदेयु विसन्देयुविद्दमेलेगुमेलेववेडेङ्गं ॥२४॥ एरगलरियदे जिण्डुकम्मगुल्दुंवरलणमरियदेतप्पंपिन्दुं तेरननरियदे भङ्गमनिक्कियुम्मूरदेगल्लदे कट्टाडियुं। मुरिये पोयिसिदनुरेयं कोन्दु धरेगंडे तगर्गंड यिवनेनिसदे नेरेये कडुजाणनेनिसल्के वक्कुमे गेडेगलाभरणन कल्लदन्नं

कालाल कय्गल तुरगह कालाल तियावुगलीलिख वश्विसुतेलेगुं। गेल्गुमेने नेगल्द मार्गादे
गेल्गुमे पिणेदल्लि कीर्त्तनारायणनं ॥२६॥
वनधिनभानिधिमिसतस्ड ्ष्ये शकावनिपाल
कालम ।

नेनेयिसे चित्रभानुपरिवर्त्तिसे चैत्रसितेतराष्ट्रमी-दिन-युत-भैामवार देशलनाकुलचित्तदे नेशन्तु तिल्दद जननुतिनन्द्रराजनिखलामरराजमहाविभृतिय ॥२७॥

[यह लेख राष्ट्रकृट नरेश कृष्णराज ( तृतीय ) के पेत्र इन्द्रराज की मृत्यु का स्वारक हे । इन्द्रराज गङ्ग गङ्गेय का दाहित श्रीर राज-चूडामणि का दामाद था। 'रदकन्द्पेटेव' 'राजमार्चण्ड' 'किलगलोलगण्ड' 'यीरर वीर' श्रादि इन्द्रराज की प्रताप सूचक उपाधियां थां । १४ वे से लगाकर २६ वे पद्य तक इन्द्रराज के एक गेंद्र के खेल में नेपुण्य का विवरण है । पर श्रानेक शब्दों का श्रायं श्रज्ञात होने के कारण इन पद्यों का प्रा-प्रा भाव स्पष्ट नहीं हा सका है । सम्भवत यह 'पोलो' के सदश कोई खेल रहा है । क्योंकि उक्त पद्यों में गेंद, घोडों श्रीर खेल के दण्डो का उल्लेख है । इन्द्रराज की मृत्यु शक सं० ६०४ चैत्र सुदि म भामवार की हुई ।

#### ४८ ( १३४ )

### तेरिन बस्ति के पश्चिम की ख़ोर एक स्तम्भ पर

( लगभग शक स० ६०४ )

( उत्तर मुख )

....दन्ददे पेागलिसेम्बेने...

|   | ण्वडुविनविल्दु सन्दु सवकट्टलिद्धिगे नुिंदू वीरम-   |
|---|----------------------------------------------------|
|   | चिलविनमामे तिल्तिरिद्ध गेल्दैवरातियनेन्द्र पे।चरि- |
|   | नुडिवलिगण्डरं नगुबुदेाहुजि मावनगन्धहुस्तिय ॥       |
|   | <b>भ्र</b> णुगिनोले राजचूडा–                       |
|   | मिणमार्गोंडे मझनीये गेल्वे लेपद वि-                |
|   | त्रया                                              |
| ( | पश्चिममुख )                                        |

.. ललागं कणे पारुवल्लि वित्तरिसुबुद्दरियंगितयनें
एनेनेगल्द पिट्टुग वीडिनसीचीरने। प्रचण्डसुजदण्डंमावनगन्धइस्ति कविजनविनुत मोनेसुट्टे गण्डनाहवसीण्ड वरेचिचभानुसम्बत्सरमधिकाषाढ़बहुल दशमीदिनदे।ल्गुरुचरणमूलदे।लुसुभपरिणामदे पिट्टनिन्द्रलोकक्कोगदं।।

[ यह लेख एक मावन गन्धहिस्त नामक वीर ये।धा की मृत्यु का सारक है। युद्ध में घद्वितीय वीरता के कारण इसे एक राजा राज-चूढ़ामिण मागंडेमल ने अपनी सेना का नायक वनाया था। चित्रमानु सम्वत्सर की धापाड विद १० की इस वीर का प्राणान्त हुआ। यह लेख बहुत घिस गया है इससे पूरा पूरा नहीं पढ़ा गया। शक सं० ६०४ चित्रमानु संवत्सर था। लेख की जिखावट से भी यह समय ठीक सिद्ध होता है।]

#### ५€ ( ७३ )

# शासन वस्ति के सामने एक शिला पर।

(शक सं० १०३६)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामीघ-लाञ्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाघस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाच सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे । श्रन्यवादि-मद-इस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ नमो वीतरागाय नमस्मिछेभ्यः ॥

स्वस्त समिधगत-पश्च-महाशन्द-महामण्डलेश्वरं द्वारवतीपुरवराधीश्वरं यादव - कुलाम्बर-चु-मणि सम्यक्क-चूड़ामणि
मलपरोल्गण्डाद्यनेकनामावली-समालङ्कृतरप् श्रीमन्महामण्डलेश्वर विभुवनमल्ला तनकाडुगेण्ड भुज-वल-वीर-गङ्गविष्णुवर्द्धन-होय्सल-इंवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धि-प्रवर्द्ध
मानमाचन्द्राक्षेतारं सलुत्तमिरे तत्पादपद्योपजीवि ॥
वृत्त ॥ जनताधारनुद्दारनन्यवनितादृरं वृत्वरसुन्दरीधन-वृत्त-स्तन-हारनुप्र-रणधीरं मारनेनेन्दपै ।
जनकं तानेने माक्षण्यवे विवुध-प्रख्यात-धर्म-प्रयुक-निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेचं महाधन्यनो ॥ ३ ॥
कन्द ॥ वित्रस्तमलं वुध-जन-मित्रं द्विजकुलपवित्रनेचं जगदेालु ।
पात्रं रिपु-कुल-कन्द-खनित्रं काणिडन्य-गोत्रनमलचरित्रं ॥४॥
मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयालु मुनिजन समृहमु व्याजनमु । जिनपूजने जिनवन्दने। जिनमहिमेगलावकालमुं सेाभिसुगु ॥ ५ ॥ उत्तम-गुण-ततिवनिता---वृत्तियने।लके।ण्डुदेन्द्र जगमेख्नम्क-य्येत्त्वनममल गुण-स-म्पत्तिगे जगदोलगं पाचिकव्वेये नान्तलु ॥ ६॥ प्रन्तेनिसिट् एचिराजन पाचिकव्वेय पुत्रनिखलती-र्त्यकरपरमदेवपरमचरिताकण्योनादीण्यो-विपुल-पुलक-परिकलित वारवाणनुवसम - समर-रस-रसिक-रिपुनृपकलापावलेप-लोप-लो-लुप-कृपाणनुवाहाराभय भैपज्य-गास्त्र-दान-विनादनु सकललाक-शोकापनादनु। वृत्त ॥ वजवज्रभृता इल इलभृतश्रक तथा चिकण्-**श्यक्तिश्यक्तिधग्स्य गाण्डिवधनुग्गण्डीवकोदण्डिन: ।** यस्तद्वद्वितने।दि विष्णुनृपतंण्कार्य्य कथ माहणै र्गाङ्गो गङ्ग-तरङ्ग-रश्वितयशोा-राशिस्त्य-त्रण्यो भवेतु ॥ ७ ॥ इन्तेनिप श्रोमन्मद्दाप्रधानं दण्डनायक होद्दघरहं **ग**ङ्गराज चालुक्य-चक्रवर्त्ति -चिभुवनमल्ल-पेर्मा डिदवन दलं पत्रिर्व्त-स्त्रीमन्तर्र्गेरसुक्षणोगाल-शीखनलु विदृरे ॥ कन्द ॥ तेगं वास्वम हास्व वर्गेय तनिगरुलववरमेनुत मवङ्ग । वुगुव कटकिगरनलिरं

पुगिसिदुदु भुजासि गङ्ग-दण्डाधिपन ॥ ८ ॥ वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्द मनिवर्षः सामन्तरुमः भङ्गिसितदीय-त्रस्तुवाहन-समूहमं निजस्वामिगे तन्दु कोष्टु निजभुजावप्टम्भक्षे मेचिचमेचिचदेंवेदि कोल्लिमेने ॥ कन्द ॥ परम-प्रसादमं पडे—–

दु राज्यमं धनमनेतुमं वेडदन --स्त्ररमागे वेडिकोण्डं

परमननिदनईदर्ज्यनाश्चित-चित्त ॥ स ॥

म्रन्तु बेडिकोण्डु—

वृत्त ॥ पसिसे कीर्त्तनंजनि **पे। चलदेवि**यरिर्धवद्रु मा-डिसिद जिनालयक्षमे।सेदात्म-मने।रमे लिद्दमदेवि मा-डिसिद जिनायलक्षमिद्र पूजन योजितमेन्द्र कोट्टु स-न्तोसमनजस्रमाम्पनेने गङ्गचमूपनिदेनुदात्तने। ॥ १० ॥ श्रक्तर ॥ श्रादियागिर्पुदार्हत-समयक्के सूलसङ्घ काण्डकुन्दा-न्वयं

बादु वेडद बलियपुदिल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । बोधविभवद कुक्कुटासन-मलधारि-देवर शिष्यरेनिप पेम्पि-ड्रादमेसेदिप्पे शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुडु गङ्गचमूपित ११ गङ्गवाडिय वसदिगलेनिते।लवनितवानेय्दे पोसियसिद गङ्गवाडिय गोम्सटदेवर्ग्ग सुत्तालयमनेय्दे माडिसिदं । गङ्गवाडिय तिगुलरं बेड्बोण्डु वीरगङ्गङ्ग निमिच्चिकोर्द्ट गङ्गराजना मुनिन गङ्गररायङ्ग नूम्मेडिधन्यन्तते ॥ १२ ॥ एत्तिद्देनेल्लिगल्लि नेलेवीडने माडिद्नेल्लिगल्लि कया

¥

पत्तिदुदेल्लिगल्लि मनमावेडेयेय्दिदुदेल्लिगल्लि स
म्पत्तिन जैनगेहमने माहिसे देशदेालेल्लिगल्लिगे
तेतलुमावगं पलेय माल्केवेालादुदु गृङ्गराजिन ।। १३ ॥

जिनधम्मीप्रियियत्ति मन्दरसियं लोक गुणगोल्वुदेकेने गोदावरि निन्द कारणिदनीगल्ल गृङ्गदण्डिधनाधनुमं कावेरि पेच्चि सुत्ति पिरिदुं नीरोत्तियु मुद्दितिल्लेने सम्यक्तद पेम्पनिनेरेये विण्णप्पण्णने विण्णप ॥१४॥

इन्तेनिप दण्डनायक गङ्गराज सक्तवर्ष १०३६ नेय हेमण्

स्व सवत्सरद फाल्गुण शुद्ध ५ सोमवार दन्दु तम्म गुरुगल्ल

शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेवर कालकिष्वं परमनं कोट्टर् ॥ दण्डनायक

एचिराजनुं तनगभिवृद्धियागे सिलिसिद । परमन सीमान्तरं

मूटलु सल्त्यद कल्ल दल्लवे गिह । तेङ्कलु किटद कुम्मरि होरगागि । हड्डवलु वेर्कनोलगेरेय माविनकेरेय गहेयोलगागि ।

वेलुगेलिक होद वहें गिंछ । व्हगल मेरे । नेरिल-केरेय मूहण कोडिपि वेडूण होसगेरेय-च्चुगट्टादुदेल्ल । आहें सगेरेय वहगण कोडियिन्द मूह होद नीरुवक्केयिन्द । अय्कनकट्ट । ताइवल्लिदिन्दं। वेडूलादुदेल्जिविनितुं परमङ्गे सीमेयागि बिट्ट दत्ति ।। ईधर्म्भमं प्रतिपालि-सिद्दग्गें महापुण्यमक्षुं ॥ चुत्त ॥

प्रियदिन्दिन्तदनेय्दे काव-पुरुपग्गीयुं महाश्रीयुम क्केयिदं कायदे काय्व पापिगे क्रुरुचेत्रोर्व्वियोल् बाखरा- सियोलेल्कोटि मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाट्यरं कोन्दुदेा-न्द्यस सार्ग्युमिदेन्दु सारिद्यु वीशैलाचरं सन्ततं ॥ १५॥ ऋोक ॥

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेद्वसुन्धरा ।
पष्टिर्व्वविसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १६ ॥
वहुमिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः ।
यानि यानि यथा धर्मो तानि तानि तथा फलं ॥ १७ ॥
विकद-स्वारि-मुखितलकं वद्ध मानाचारि खण्डरिसिद ॥

ियह जेख एक दान का स्मारक है। मार श्रीर माकियाब्त्रे के पुत्र एचिराज हुए। एचिराज श्रीर पोचिकव्ये के पुत्र महाप्रतापी गङ्ग-राज हुए। ये होय्सळ नरेश विष्णुवर्द्धन के महादण्डनायक थे। इन्होंने तिगुलों ( तैलड़ों ) की परास्त कर गङ्गवाडि देश की बचा लिया तथा चालुक्य-नरेश त्रिसुवनमळ पेर्माडिदेव की सेना के। जीतकर श्रपने भारी पराक्रम का परिचय दिया। उनकी स्वामि-भक्ति तथा, विजय-शीलता से प्रसन्न होकर विष्यावद्ध न नरेश ने उन्हें पारिते।पिक मांगने को कहा। उन्होंने 'परम' नामक प्राम मांगा। इस ग्राम की पाकर टन्होंने रसे श्रपनी माता पोचल देवी तथा श्रपनी भार्या लक्ष्मीदेवी द्वारा निर्मापित जिन-मन्टिरों की श्राजीविका के हेतु श्रर्पण कर दिया। यह जेख इसी दान का स्मारक है। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे धर्मिष्ट भी थे। इस दान के श्रतिरिक्त इन्होंने गड़वाडि परगने के समस्त जिन-मन्दिरोका जीगोंद्वार कराया, गोम्मट स्वामी का परकोटा वनवाया तथा श्रनेक स्थलों पर नये-नये जिन-मन्दिर निर्माण कराये। लेख में कहा गया है कि इन क़त्यों से क्या गद्गराज गद्गराय ( चामुण्ड राय-गोम्मट स्वामी के प्रतिष्ठाकारक ) की श्रपेत्ता सा गुने श्रधिक धन्य

नहीं कहें जा सके ? लेख में परम प्राम की सीमा दी हुई है जिससें विदित होता है कि यह प्राम श्रवण वेलगोल के समीप ही ईशान दिशा में था। उक्त दान शक संवत् १०३६, फालगुण सुदि १ सोमवार को दिया गया था। गइराज कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गच्छ के कुक्टुटासन मलधारिदेव के शिष्य श्रमचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य थे। दान की रचा के हेतु लेख में कहा गया है कि जो कोई इस दान-द्रव्य में हस्तकेप करेगा वह कुरुक्तेत्र व बनारस में सात करोड़ ऋषियों, किपिल गौथों व वेद्ज् पण्डितों के घात का पापी होगा।

#### ई० (१३८)

### बाहुबलि वस्ति के पूर्व की श्रीर प्रथम वीरगल् पर

( लगभग शक सं० ८६२ )

श्रीगाश्रयवेने तेज-कागरवेने नेगल्द गङ्गवज्रन लेड्स व्वागायचनेम्बरवरा-

रक्तोगेय (वेथिग) मार्पहेगोरण्टनण्तन वण्ट ।। १ ।। रक्तसमिथ्य के। योयगङ्गन कालेगदेश्तित्र साव निश्चरिस कालेगिकडे रक्तसमिथ्य कलिपि तत्र वलसु मार्व्वलसुंतन्नने पेगिले।

भ्रोडने कालग वियसिद घोलियलप्परिपृत्ते मार्ज्वलं विडे किडकरदा नृद्धि किडे तत्र वल पेरवागदिल व-न्दिडिगेडदन्दे विजयोले पायिसि मुलमेल्लमं पडल् विडिस पेगिल्तेयं पडेदु णान्तुदु वियिगनान्तानिषट ॥२॥ श्रिदिरि...लिक वहेगन केंग्येयगङ्गन मोत्तमेल्लमं वेदक्विनं तेरिंच पलकं तुलिलारगलिनिक तन्न बीरद...लदेरोयं परबलं पेगिलरगडिकं...मागि बिस्ददिनलुकेंयं मेरेदु सावुदु बायिगनिन्तलामदोल् ॥३॥
नट्ट-सरस्गलिन्दिदक (कन्वयको) थिकिडि केय्दुबेडिरोस्लिट्ट निसान्तद्देतुगलिनादमगुर्घ्विसिवट्टु बीलुवेास्तोट्टने नेान्दु बील्वेडेये(ल् नय्य) गोण्डु विमान म...लं
मुट्टलुमित्तरिक्ष गल बायिगनं दिविजेन्द्र-कान्तेय...॥४॥

[ यह एक वीरगल है। इसमें उलेख है कि गङ्गवज्र (नरेश) श्रपर नाम रक्ष्मिणि के वोथिंग नाम के एक वीर योद्धा ने 'वहेंग' श्रीर 'के। ऐये गङ्ग' के विरुद्ध युद्ध करते हुए श्रपने प्राण विसर्जित किये। युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपिष्यों ने भी की ]

### ६९ (१३६)

# उसी स्थान के द्वितीय वीरगल् पर

( लगभग शक सं० ८७२ )

श्री-युवतिगे निज-विजय-श्री-युवतिये सवतियेनिसे रग्र-मूर्ख-नृपा-श्रायदेशलायद मेयू-गलि वायिकनेम्य नेगल्तेयं प्रकटिसिदन् ॥१॥ श्री-दियतन वायिकन म-ने।-दियतेगं जमदेश्लेसेद जावस्यगे ताम् भादर्तनयर्पेलल् मादुवरं दे।यिलम्मनेम्बर् पेमरिं ॥२॥ **श्रवरोड-बुट्टिदोलरिविन** तवरेने धर्मदद्गुन्तियंने नेगल्दल्भू-**भुवनक्कं सावियव्विगम्** स्रवनिजेग दोरेयेनल्के पेण्डिकमोल्रं ॥३॥ धारन तनयं विद्युधी-दार घरेगेसेद लोक-विद्याधरनन्त् घा-रमणिगं पतियेनं पेरर् श्रारुमनामतिय पेम्पिनालू पेलियुदे ॥४॥ श्रावक-धर्म्मदोल् दोरेयेनल् पेरिस्लेने सन्द रेवित-श्राविक ताने मंबनिकियोल् जनकात्मजे ताने रूपिनाल्-देविक ताने पेम्पिनेाल**रुन्धति** ताने जिनेन्द्र-भक्ति-सद्-मावदे सा वियववे जिन-शामन-देवतं तानं काणिरे ॥५॥ उदयविद्याघरनप्य साथिव्वेन्द्र

#### ( उसी पायाण के शिखर पर )

ं रियिसिदिदि ' ' मा मा ' ' द जन ' ' ' न्दे मूप ... ... रिदं ' ' ' जि ' प ' ' मु ' ' चिन ' ' न प ' नुडिद- गिदन्दरागि पिसयानिवगानादेनेदिल्ल मुनोल् कादि चिल ' ' विल्डवरन जनिन सायिट्ये कण्ड ' ' टिदरदे केट्यार जि ' मालाप्रद ' ' करिप ' किनंतुमदे नुडियिडे ' ' द्रागि ' नुडिदु

नुव गदल् विगियुरिल्ल सत्तल् ' ''वेत्त' ''ग्ववे सायलेन्दु पेण्डतिये '' वेात्तण्नलोगले पल्कं तेालगिद रायद चल मसल वलगि गन्दिनिष्पण्डतियिन् ।

[यह भी एक वीरगल है जिसमें पराक्रमी श्रीर प्रसिद्ध बायिक श्रीर जावयों की पुत्री 'साविय को' का परिचय है। साविय को का पति 'घोर' का पुत्र 'लोक विद्याधर' था। यह खी रेवती, देवकी, सीता, श्ररूच्यती श्रादि सहश रूपवती, पतिव्रता श्रीर धर्मित्रया थी। वह पक्की श्राविका थी। जिन भगवान् में उसकी शासन देवता के सहश मिक्त थी। उसने 'विगयुर' नामक स्थान पर श्रपने प्राण विस-र्जित किये]

[ नाट — लेख का श्रन्तिम भाग जिसमें इस वीराझना के प्राय-त्याग का वर्णन है, बहुत धिस गया है इससे स्पष्ट नहीं है। ऐसा कुछ विदित होता है कि यह सती स्त्री श्रपने पति के साथ युद्ध में गई थी श्रीर वहीं लड़ते-लड़ते इसने वीरगति पाई। लेख के जरर जो चित्र खुदा है उसमें यह स्त्री घोडे पर सवार हुई हाथ में तलवार लिये हुए एक हाथी पर सवार वीर का सामना करती हुई चित्रित की गई है। हाथी पर चढ़ा हुश्चा पुरुष इम पर वार करता हुश्चा दिखाया गया है। 'सायिडने' सावियडने का संचेप रूप हैं]

६२ (१३१)

### गन्धवारण वस्ति में शान्तीश्वर की सूर्त्ति के पादपीठ पर

( लगभग शक स० १०४४ ) मभाचन्द्र-मुनीन्द्रस्य पद-पङ्कजपट्पदा । शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिविम्यमकारयत् ॥१॥ (सिंह्मीठ पर)

उक्ती वक्त-गुण दृशोस्तरत्ततां सद्विश्रमं श्रूयुगं काठिण्य कुचयोश्रितन्द-फलके धरसेऽतिमात्र-क्रमम्। देश्यानेव गुणीकरोषि सुभगं सौभाग्य-भाग्य तव व्यक्त शान्तत्त देवि वक्तुमवनी शक्नोति की वा कविर ॥२॥

राजते राज-सिहीव पार्श्वे विष्णु-महीभृत । विख्याता शान्तलाख्या सा जिनागारमकारयत् ॥३॥

[ नेाट-गन्धवारण विश्व का निर्माण शान्तल देवी ने शक स॰ १०४४ विरोधिकृत् संवत्सर में व बससे कुछ पूर्व कराया था। देखी लेख नं० ४३ (१४३)]

६३ (१२०)

### एरडु कट्टे वस्ति आदीश्वर की सूर्त्ति के सिंहपीठ पर

( लगभग शक सं० १०४० )

शुभ चन्द्र-सुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्ध-निन्दन ।
पद-पद्म-युगे लक्मीर्लक्मीरिव विराजते ॥१॥
या सीता पतिदेवताव्रवविधा चान्ती चितिर्र्या पुनर्या वाचा वचने जिनार्चनविधा या चेलिनी क्षेत्रसम्
कार्ये नीतिवधू रणे जय-वधूर्या गङ्गसेनापतेः

सा लक्ष्मीर्व्वमिति गुणैक-त्रसति र्व्यातीतनत्रृतनाम् ॥ २ ॥ श्रीमृलसङ्घर देसिग गण्ड पुम्तकान्त्रय ॥

ईष्ठ ( ७० )

# कत्तले वस्ति की ऊपर की मञ्जिल में आदीरवर की मूर्ति के मिंहपीठ पर

(लगमग गक स० १०४०)

भद्रमस्तु श्रीसूलमङ्घद देशिकगणद श्रीशुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डं टण्डनायक-ग(ङ्गर) व्यनु तस्म तायि पा-चव्वेगं माडिसिद्धं वसदि मङ्गलं ॥

[ टण्डनायक गङ्गरय्य (या गङ्गपय्य) शुभचनद्रसिद्धान्तदेव के शिष्य, ने यह वन्ती श्रपनी माता पाचच्ये के लिए निर्माण कराई। (श्रागे का लेख देखें।)]

६५ (७४)

### शासन वस्ति में आदीश्वर की सूर्त्ति के सिंहपीठ पर

(लगभग शक सं० १०४०)

त्राचार्यग्यास्य सम्द्रदंवयितं राद्धान्त-रत्नाकर-स्ताताऽसी वुधिसचनामगदिता माता च पाचास्यिका । यस्मासी जिनयर्म्मीनर्मिलक्षचिरश्रीगङ्गसेनापति-वर्जनं मन्दिरमिन्दिराकुलगृहं सद्भक्तितोऽचीकरत् ॥ १॥ इंहें (१२०)

### चामुण्डराय वस्ति में नेमीय्वर की सूर्त्ति के सि हपीठ पर

(लगभग शक सं० १०६०)

गङ्गसेनापतेस्सृतुर् स्चणा भारतीचणः।
त्रैलोक्यरञ्जनं जैनचैद्यालयमचीकरत्॥१॥
वुधवन्धुस्सतां वन्धुरेचणः कमलाचणः।
वाष्णणापरनामाङ्कचैद्यालयमचीकरत्॥२॥

६७ (१२१)

# जपर की मञ्जिल में पार्श्वनाथ की मूर्त्ति के पादपीठ पर

( लगभग शक स० ६६२ )

जिन गृंहमं बेल्गोलदोल् जनमेल्लं पोगले मन्त्रि-चासुग्डन न-न्दननोलिं माहिसिद जिन-देवगनिजितसेन-सुनिवर गुडुं ॥१॥

[ चामुण्ड के पुत्र श्रीर श्रजितसेन मुनि के शिप्य जिनदेवण ने बेल्गोल में जिन मन्दिर निर्माण कराया।] इंट (१५६)

# काञ्चिन देशों के एक स्तम्भ पर

(शक सं० १०५६)

( उत्तर मुख )

श्रीमत्-परम-गम्भीरस्थाद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वरित समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रीमत् चिमुवनमल्ल चलदङ्कराव होय्सल-सेट्टियरु श्रय्यावलेय युण्डिगेय दिम्मिसेट्टिय मगं
मिल्ल-सेट्टिगे चलदङ्कराव-हे।य्सलसेट्टिय्एन्दु पेस रुके।ट्टरिन्तु सकवर्ष १०५८ से।म्यसवत्सरद् माध-मासद शुक्रपचद सङ्क,मणदन्दु तन्नवसानमनरिदु तन्न बन्धुगलं विडिसि
समचित्तदोल्ल मुडिपि स्वर्गाक्षनादं॥

(पश्चिम मुख)

भ्रातन सति एन्तप्पलेन्दहे ॥

तुरवन्मरसग सुगवेग सुपुत्रि खिस्त श्रीजिन-गन्धोदक-पवित्री - कृतोत्तमाङ्गे युरुंश्राहाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनेदियरप्प चिट्टिकव्वे तन्न पुरुष चलदङ्कराव हो।य्सल सेट्टिगं वनगं तन्न मग बूचगाङ्ग परोच-विनेयमागि माडिसिद निसिधिगे॥

[ त्रिभुवनम् छ चलदङ्करावहोयसलसेहि ने दम्मिसेहि के पुत्र मिलसेहि को चलदङ्करावहोयसलसेहि की उपाधि प्रदान की । मिलसेहि 'श्रय्यावत्ते' के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिगेय ) थे। इनकी पत्नी जैनधर्म-परायणा चिह्नकृत्वे थी जिसके पिता श्रीर माता के नाम क्रमश तुरवम्मरस थाँर सुग्गव्ये थे। इसी साव्यी स्त्री ने श्रपने पति की यह निपद्या निर्माण कराई।

[ नेट—श्रय्यावले सम्भवत यम्बई प्रान्त के कलाद्भि जिलान्तर्गत श्राधुनिक 'ऐहोले' का ही प्राचीन नाम है। लेख में गक १०४६ सेम्य संवस्तर का उक्लेख है। पर ज्योतिप-गणना के श्रनुपार गक-१०४६ पिइन्ल संवस्तर पा श्रीर सोम्य संवस्तर उमसे श्राठ वर्ष पूर्व श्रक सं० १०४१ में था। श्रतएव लेख का ठीक समय शक सं०१०४१ ही प्रतीत होता है ]

ईटं (१५८)

### काञ्चिन देशों के प्रवेशद्वार के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण पर%

( लगभग शक सं० १०६२ )

| ( प्रथम मुख ) |           |     |       |
|---------------|-----------|-----|-------|
|               | •• •••••• | ••• | ••••• |
|               |           |     |       |

••• • • • • • • • चावृत्तविच्छित्तये ।

...क...कित्तकस्मपत्यनुदिनं श्रीवाल चन्द्रंमुनि पत्र्याम श्रुत-रत्न-रोहणधर घन्यास्तु नान्ये वय ॥१॥ प्रचुर-कलान्वितरकुटिलरचञ्चलर्सुह-पत्त-वृत्त-

<sup>\*</sup> यह वापाण श्रव नहीं मि**ल्**ता ।

#### (द्वितीय मुख)

भार्ते...चित्र-समुचितचरिता य...र-धृत...धुविनृ.....वित्वाहं भुजविम्बचितमणि ...... कर त्वं चिरादिमु....सम... गतिभिस्स....चित्रवरुद्ध-श्रीकवि....नध ......श्रीवहं...

#### ( तृतीय मुख )

...राने। बभा... चित्रतन्भृताम.....यतेतरा ..। सकल.....वन्द्य पादारविन्द स...ममूर्त्ति सर्व्वसत्त्वा...वक- दुरित-राशिभव्यद... ..नुविजित - मकरकेतु......र्तित्र - चीन्द्रं। भाने।....सुविक...चक्रा....रे। तत्पद् भव.....

[यह जेख बहुत दूटा हुशा है। इसमें बाळचन्द्र सुनि की कीर्ति वर्णित रही है। द्वितीय पद्य पम्परामायण (श्राश्वास १ पद्य म) में भी पाया जाता है।]

#### 90 (8XX)

### ब्रह्मदेव मन्दिर के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण पर

(लगभग शक सं० १० ६२)

.....दा...न्वयद हुन ..य बिलय श्रीगुणचन्द्रसिद्धान्त-देवरप्रशिष्यरु श्रीनयकी निंसिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल शिष्यरु श्री- दावणिन्द्त्रैविद्य-देवरं भानुकीर्त्तिसद्धान्तदेवरं श्री प्रध्या-

परमागमवारिधि (हिमकिर)ण राद्धान्तचिक नयकीर्त्तियमीश्वरशिष्यन.... लचित्
परिणवनध्यात्म वा(लच)न्द्र मुनीन्द्र ॥ १॥
वालचं

ियह लेख अध्रा ही पढ़ा गया है। हन (सोगे) शाखा के गुण्चन्द्र सिद्धान्तदेव के प्रमुख शिष्य नयकीर्त सिद्धान्त चक्रवर्ति के दाम निन्द त्रैविच देव, भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव श्रीर अध्यात्म बाल-चन्द्र मे तीन शिष्य हुए। बालचन्द्र की प्रशंसा का तो पद्य यहां है वह उनकी प्रामृतत्रय की टोका के अन्त में भी पाया जाता है। देखे। शिलाकेख नं १० (२४०) पद्य २२]

७१ (१६६)

भद्रवाहु गुफा के भीतर पश्चिम की ख्रीर

चट्टान पर\* (नागरी अत्तरों में)

( लगभग जक सं० १०३२ )

श्रीभद्रवाहु खामिय पादम जिनचन्द्र प्रणमता।

<sup>े</sup> यह लेख श्रव नहीं मिलता।

७२ (१६७)

### भद्रबाहु गुफा के बाहर पश्चिम की श्रोर चट्टान पर

(शक स० १७३१)

शालिवाहन शकाव्दाः १७३१ नंय शुक्कनामसंवतसरद भाद्रपद व ४ बुधवारदिख्न । कुन्दकुन्दान्य (न्वय) देसिगण्द श्री चारु । शिष्यराद अजितकी न्ति-देवरु अवर शिष्यरु शान्ति-कीर्नि देवर शिष्यराद अजितकी न्तिदेवरु मासोपवासवं सम्पृर्ण माहि ई गवियद्वि देवगतरादरु ।

[ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण के चारु (कीर्ति पण्डितदेव ) के शिष्य श्रजितकीतिदेव के शिष्य शान्तकीर्ति देव के शिष्य श्रजितकीर्ति देव ने एक मास के उपवास के परचात् शक सं० १७३१ भाद्रपद चिद भ बुधवार के स्वर्गगिति प्राप्त की ।

(00 Fe

# भद्रबाहु गुफा के मार्ग पर चरणचिह्न के पास चट्टान प

( सम्भवतः शक स० ११३ ६)

खिल श्री ईश्वर संवत्सरद् मलयाल केादयु-सङ्करतु इल्लिई एच गहेय इडुवण हुणिसेय मूरुगुण्डिंग

[ इस स्थान पर खडे होकर 'मलयाल कोदयु सङ्कर' ने श्रार्द भूमि के पश्चिम की श्रोर इमली के वृत्त के समीप की तीन शिलाशों पर घाया चलाये। लेख में संवत्सर का नाम ईश्वर दिया हुआ है। शक ११३६ ईश्वर संवत्मर था ]

98 ( १६४ )

### माकार के बाहर दक्षिण भागस्य तालाव के उत्तर की और चट्टान पर

( सम्भवत. शक स० ११६८)

स्रति श्रीपराभवसंवत्सरद मार्ग्गसिर वहुल श्रष्टमी सुक्रवारदन्दु मलेयाल श्रध्याहि-नायक हिरिय-बेहदि चिक्कबेहकेच्च ॥

['मलयाल चप्याडि नायक' ने विन्ध्यगिरि से चन्डगिरि का निशाना लगाया। लेख में पराभव संदत्सर का उल्लेख हैं। शक ११६= पराभव संदल्पर था]

# विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

७५ (१७६-१८०)

### गाम्मटेश्वरकी विशालमूर्त्ति के वामचरणके पास

नागरी श्रचरींमें

श्री चावुएडे-राजें करवियलें।

( लगभग शक सं० ६५० )

श्रीगद्भराजे सुत्ताले करवियले।

( लगभग शक सं० १०३-६ )

[ चामुण्डराज ने ( मृति' ) प्रतिष्ठित कराई । गङ्गराज ने परकीटा निर्माण कराया । ]

७ई ( १७५,१७६,१७७ )

#### दिक्षणचरण के पास

( पूर्वद हले कन्नड़ अचरों मे ) ग्राचासुगडराजं माडिसिदं। (प्रन्थ धीर वट्टेलुत्तु,, ,,) ग्रीचासुगडराजन् सेय्व्वित्तान्। ( कन्नड श्रन्तरों में ) श्रीगङ्गराज सुत्तालयवं माडिसिदं। [ तालपं पूर्वोक्त श्रीर समय मी पूर्वानुसार ] 99 ( १८४ )

#### पद्मासन पर

( लगभग शक सं० १०७२ )

स्वस्ति समस्तदैद्यदिविजाधिप-किन्नर-पन्नगानमनमस्तक-रत्निर्गात-गमस्तिशवावृत-पाद....।
प्रास्त-समस्त-मस्तक-तम.-पटल जिनधर्मशासनम्
विस्तरमागेनिल्के धरे-वारुधि-सूर्यशशाङ्करुक्तिनं ॥ १॥
[ जैनशासन सदा जथवन्त हो । ]

७८ (१८२)

### वाम हस्त की ख़ीर बमीठे पर

( लगभग शक स० ११२२ )

श्रीनयकी रिसिद्धान्त चक्रवर्तिगल गुडु श्रोबस्यिसेदियर सुत्तालयद भित्तिय माडिसि चन्वीसतीर्त्थकरं माडिसिदर
मत्तं श्री बस्विसेट्टियर सुपुत्ररु निम्बदेवसेट्टि बोकि
सेट्टि जितिसेट्टि बाहुबलि-सेट्टि तम्मय्य माडिसिद
तीर्त्थकर सुन्दण जालान्दरवं माडिसिदरु ॥

[नयकीर्त्त सिद्धान्त चक्रवर्त्ति के शिष्य बसिवसिष्टि ने परकेटि की दीवाल बनवाई थार चाैबीस तीर्थ करां का प्रतिष्ठित कराया व उनके पुत्र निम्बदेव सेटि, बोकिसेटि, जिजिसेटि थ्रीर बाहुविल सेटि ने तीर्थ करों के सन्मुख जाबीदार वातायन बनवाया।



रि पर्वत

७६ (१८३)

उपर्युक्त लेख के नीचे जहाँ से मूर्त्ति के अभिषेक के लिस व्यवहार में लाया हुआ जल बाहर निकलता है

( लगभग शक स० ११२२ )

श्रोललित सरावर

**€0** ( १७८ )

#### दिक्षण हस्त की ख़ोर बमीठे पर

( लगभग शक सं० १०८० )

श्रीमन्महामण्डलेश्वर प्रतापहीय्मल नारिसं हदेवर कैयल महाप्रधान हिरियभण्डारि हुल्लमध्य गाम्मटदेवर पारिश्वदेवर चतुन्विशतितीत्र्थेकर श्रष्टविधार्च्चनगं रिपियराहारदानकं सव- योरं विडिसि कीष्ट दित ।

[ महाप्रधान हु छमय्य ने श्रपने स्वामी होय्सळ नरेश नारिस ह देव से सवणेरु (नामक ग्राम पारिनेषक में ) पाकर उसे गेरिमट स्वामी की श्रप्टविध पूजन श्रीर ऋषि सुनि श्रादि के श्राहार के हेतु श्रपेण कर दिया ]

८९ (१८६)

### तीर्थकर मुत्तालय में

( सम्भवतः शक सं० ११५३ )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छन ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रीपृथ्वी-वर्णभ-महाराजाधिराज-परमेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमिण सर्वज्ञ-चूडामिण सगरराज्यनिम्मूलनं चेालराज्य-प्रतिष्ठाचार्यं श्री-मत्प्रतापचक्रवर्त्तं होय्सल-श्रीवीरनारिसंहरेवरसरु पृथ्वीराज्यं गेरयुत्तिरलु तत्पादपद्योपजीवियुं श्रीमन्नयकीति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गल शिष्यरु श्रीमदध्यात्मवालचन्द्रदेवर गुड्ड स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्ननुं जिनगन्धोदक-पवित्रोक्नतोत्तमाङ्गनुं सद्धम्म-कथाप्रसङ्गनु चतुर्विधदानविनोदनुमप्प पदुमसेट्टिय मग गोस्सटसेट्टि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध उत्तरायण-सङ्कान्ति पाडिदिव वृहवारदन्दु श्रोगोम्मटदेवर चन्वीसतीत्र्येकर ब्रष्ट-विधार्चनेगे श्रच्यमण्डारवागि कोट्ट गद्याण्या। १२॥

[ होण्सल नरेश नारसिंह के राज्य में पदुमसेहि के पुत्र व श्रध्यात्मि बालचन्द्रदेव के शिष्य गोम्मट सेहि ने गोम्मटेश्वर की पूजार्चन के लिए १२ 'गद्याण' का दान दिया।

[ नोट — दान 'खर' संवत्सर की उक्त तिथि की दिया गया था। शक सं ११४३ खर संवत्सर था।]

टर (२५३)

# ब्रह्मदेव मग्रडप में एक स्तम्भ पर

(शक सं० १३४४)

(दिचिया मुख)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैतोक्यनाघस्य शासन जिनशासनं ॥ १ ॥ श्रो**बुद्धराय**स्य वभूव मन्त्री श्रो**वैचदण्डेश्वरनामधेयः ।** नीतिर्यदीया निखिलाभिनन्द्या निश्शेषयामाम विपत्त-लोकम्॥ २ ॥

दान चेत्कथयामि लुच्धपदवी गाहेत सन्तानकी वैदिग्धं यदि सा वृहम्पतिकया कुत्रापि सलीयते। चान्ति चेदनपायिनी जडतया स्पृश्येत सर्व्व सहा स्तेात्र वैचपदण्डनेतुरवनै। शक्यं कवीनां कथ ॥ ३॥ तस्मादजायन्त जगद्जयन्तः पुत्रास्त्रये। भूषितचारुशीलाः। यैऽर्भूषितोऽजायत मध्यलोको रत्नैस्निभिन्जैन इवापवर्गाः॥ ४॥ द्रुगपदण्डनाधमध वुक्तणमप्यनुजी खमहिमसम्पदाविरचयन् सुतरा प्रधिता । प्रतिभटकामिनीपृशुपयोधरहारहरा महितगुर्णोऽभवद् जगति **मङ्गप**दण्डपतिः ॥ ५ ॥ दाचिण्यप्रघमाम्पद सुचरितस्यैकाश्रयस्सत्यवा-गाधारस्सतत वदान्यपदवीसञ्चारजङ्घालकः। धम्मीपन्नतरु चमाकुलगृह सै।जन्यसङ्खेतमू कीर्ति मङ्गपदण्डपे। त्यमतने। जैनागमानुवत ॥ ६॥ जानकीत्यभवदस्य गेहिनी चारुशीलगुणभूषणोज्वला । जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राधवस्य रमणीयतेजमः ॥ ७॥ श्रास्तां वयारस्तमितारिवग्गीं पुत्रौ पवित्रोक्तधर्म्भमागी। जायानभूत्तत्र जगद्विजेता भन्यापणी व्वे च**प**दण्डनाथ ॥८॥

### १६२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

द्व्ह्यापदण्डाधिपतिस्तस्यावरजस्समस्तगुणशाली । यस्य यशश्चिन्द्रकया मीलन्ति दिवाप्यरातिमुखपद्माः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

ब्रह्मन् भालिलिपि प्रमार्क्य न चेद् ब्रह्मत्वहानिर्क्यवे-दन्यां कल्पय कालराजनगरी तद्वैरिपृथ्वीभृतां । वेताल ब्रज वर्द्धयोदरतिं पानाय नन्यासृजां युद्धायोद्धतशात्रवैर् इरूगपच्मापः प्रकोपोऽभवत् ॥ १०॥ यात्रायां ध्वजिनीपतेरिरुगपच्मापस्य धाटीधटद्-घोटोघोरखुरप्रहारतितिभः प्रोद्धतधूलिब्रजैः । इद्धे भानुकरेऽगमद्दिपुकराम्भाजं च संकोचनम्

#### (पश्चिम मुख)

प्रापत्की त्तिं कुमुद्वती विकसनं दीप्तः प्रतापानलः ॥ ११ ॥
यात्रायामिरुगेश्वरेण सहसा शून्यारिसीधाङ्गणप्रोल्लासद्विधुकान्तकान्तशकले गच्छद्वनेभाधियः ।
हत्वा स्वप्रतिमां प्रतिद्विपमिति छिन्नैकदन्तस्तदा
त्राहि त्राहि गजाननेति बहुधा वेतालवृन्दैस्स्तुतः ॥ १२ ॥
को धात्रा लिखितं ललाटफलके वर्त्र प्रमाष्ट्वी समो
वार्ता धूर्तवचोमयीमिति वयं वार्तान्न मन्यामहे ।
यद् धात्र्यामिरुगेन्द्रदण्डनृपती सन्त्रातमात्रे प्रियो
निश्नीरप्यधिकित्रयाघटि रिपुस्सन्नीरपत्रीकृतः ॥ १३ ॥
यद् वाहाविरुगेन्द्रदण्डनृपतेर्व्विभ्रत्यनन्ताधुरं
शोषाधीशफणागणे नियमितां सस्ताङ्गनायास्सदा ।

गाढालिङ्गनसान्द्रमम्भवसुखप्रे।द्भृतरेामावलिः साहस्रो रसनामधात्तवगुषान् स्तोतु कृतार्त्यः फणी ॥ १४॥ धाहारसम्पद्मयार्पणमापध च

गाम्न च तस्य समजायतितत्यद्दानम् । हिंसानृतान्यवनितान्यमन स चै।र्य्य मूर्न्छो च देशवशतोऽस्य वभूव दूरे ॥ १५ ॥

दानं चाम्य सुपात्र एव करुणा दीनेपु दृष्टि किने
भक्तिर्द्धम्मेपयं जिनेन्द्रयणमामाकर्त्रनेपु श्रुता ।
जिद्रा तट्गुणकी त्रेनेपु वपुपत्सी एय च तद्वन्दने
प्राणं तचरणाव्जमीरभभरं सर्व्व च तत्सेवने ॥ १६ ॥
विकापदण्डनाययशमा धवले भुवनं
मिलिनिमसीस्त्र परमधीरदृशा चिकुरं ।
वद्वति च तम्य बाहुपरिषं धरणीवत्तय
परमितरीतराक्रम-कथापि च तत्कृचयां. ॥ १७ ॥

कर्त्रेर्व्यिस्मृतकुण्हलेरितलकामङ्गेल्लेलाटस्वले-राक्तीत्रॅरलके पयोधरवर्टरम्ष्टमुक्तागुणे.। विम्बार्प्टरपि वैरिराजसुदृशस्ताम्बूलरागेरिक्सते-

र्यम्य स्फारतरं प्रतापममऋद् न्याकुर्व्वते सर्व्वतः ॥ १८॥

### ( पूर्वमुख )

यत्कीर्त्तिभिस्पुर्घुनीपरिलङ्घिनीभि-र्याते चिराय निजविम्वगते कलड्डे । स्वच्छात्मकस्तुहिनदीधितिरङ्गनाना-

मव्याजमाननसचि कत्रलीकरोति ॥ १६॥

यत्पादाब्जरजःकणा प्रसुवते भक्त्या नतानां भुवं विद्यास्य । यत्कारुण्यकटाचकान्तिलहरी प्रचालयत्याशय । मोहाहहूरण चिणोति विमला यद्वैसरीमीखरी वन्द्यः कस्य न माननीयमहिमा श्रोपिडताय्यों यतिः

11 20 11

मन्दारहुममर्जरोमधुक्तरीमञ्जुस्फुरन्माधुरी-प्रौढाइड्वृतिक्रिवाटवपरीपाटी क्रकाटी भटः । नृत्यदुद्रकपर्दगर्त्तविल्लठत्खर्ज्ञोककल्लोलिनी-सल्लापी खल्ल परिखतार्थ्यमिना व्याख्यानकोलाहलः

11 38 1

कारुण्यप्रथमावतारसरियशान्तेनिर्मशान्तं स्थिर वैदुष्यस्य तपः फलं सुजनतासीभाग्यभाग्योदयः। कन्दर्णिद्वरदेन्द्रपञ्चवदनः कान्यामृताना खनि-वर्जेनाध्वाम्बरभास्करश्रुतमुनिर्जागित्तिं नम्नार्त्तिजत् ॥ २२ ॥ युक्त्यागमार्श्वविलोलनमन्दराद्वि-

श्शब्दागमाम्बुरुहकाननंबालसूर्यः।

श्रुद्धाशयः प्रतिदिन परमागमेन

संवर्द्धते ग्रुतसुनिर्ग्यतिसार्व्वभीमः ॥ २३ ॥ तत्सन्निधी बेलुगुले जगदमत्रतीत्र्ये

श्रीमानसाविरुगपाह्य-दण्डनाथः।

श्रीगुम्मटेश्वरसनातनभागहेता-

ग्रामात्तम बेलुगुलाख्यमदत्तधीरः॥ २४॥

ग्रुभकृति वत्सरे जयित कार्त्ति कमासि तिथा।

मुर्मथनस्य पृष्टिमुपजग्मुषि शीतरुचौ ॥२५॥

सद्युवनं स्विनिर्मितनवीनतटाक्षयुतम् ।

सचिवकुलामग्रीरिदततीर्थवरं मुदितः ॥२६॥

इरुगपदण्डाधीश्वरविमलयशःकलमवर्धनचेत्र ।

श्राचन्द्रतारकिमद बेलुगुलतीर्थं प्रकाशतामतुल ॥२०॥

दानपालनयोर्मिध्यं दानात्स्रेयोऽनुपालन ।

दानात्स्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युत पद ॥२८॥

सदत्ता परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धरां।

पृष्टिर्व्वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते किमि ॥२६॥

मङ्गल महा श्री श्री श्रा श्री ॥

ट्इ ( २४६ )%

### न० ८२ के पश्चिम की खेार मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक स० १६२१)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं ॥१॥ स्वति श्री विजयाभ्युदय शालिवाइनश्वकदर्ष १६२१ ने सलुव श्रोभकृतु संवत्सरद कार्त्तिक व १३ गुरुवारदेल्लु श्रोमन् महाराजाधिराज राजपरमेश्वर कर्जाटकराज्याभिषवष

<sup>\*</sup> लेख के नीचे का नाट देखा।

परितृप्त परमाह्वाद परममङ्गलीभूत पृट्देशन्धंर्ज्जुंग चणोपाय विद्वद्गरिष्ठदुष्टदुष्तजनमद्विभञ्जन महिष्यरे धरानी धिनाथरप्प देाडक्रुष्ण**राज**वडेयरैयनवरु ॥ मत्तं्रीह

वृत्त ॥ जनताधारनुदारसत्यसदयं सत्कीर्त्तिकान्ताजयं विनयं घर्मसदाश्रयं सुखचयं तेजः प्रतापोदयं। जननार्थं वरकृष्णभूवरत्तसस्प्रख्यातचन्द्रोद्यं र वनपुण्यान्वितचत्रियाण्म पहेदं सद्धम्भीसम्पत्तियं गीर्री[

कन्द ॥ श्रामद्वेलगुलदचलदि

सोमार्क्स जरिव देवगोमटजिनपन। श्रीमुखववलोक्सिलोड-

नामोदवु पुट्टि इरुषभाजननुसुदें ॥३॥

वचन ॥ पार्त्थिवकुलपवित्रनुं कृष्णराजपुङ्गव्नुं नवेलुगुर्वदं जिनधर्मके विटन्ध प्रामाधिप्रामभूमिगल्। ष्टे।सङ्ख्रियुं । जिननाथपुरं । निस्तृयमाम्मुं ्राः राष्ट्रन्हः ल्लियुं । इत्तनद्दक्षियुं । जिननद्दक्षियुं । कोप्पलुगल्, वेरस् कसबे-बेलुगुलसमेवं। सप्तसमुद्रमुखन्नेवरः सप्तप्रभेखाः नाधिपतियप्य गोम्मटस्वामियवर पृजोत्सवङ्गत्तु , पुण्यस्मृहि सम्प्राप्त्यनिमित्त्यत्थेवागियुं । धन्जान्ज्ञमित्रर्-साचिपु सर्व्वमान्यवागि दयपालिसियु मत्तंन् कन्द् ॥ चिगदेवराजकल्या-

णिय भागदोलिप्पे भन्नञ्जादिगलिगे

सुगुणियु कवालेग्रामव जगदेरेयतु कृष्णराजशेखर निर्त्त ॥४॥

इन्ती वेल्गुखधर्मातु

प्रान्तिरसदे चन्द्रसुर्य्यरुखन्नेवर ।

सन्तसदिन्देन्मय भू
कान्तर रचिसलि धर्मावृद्धिय वेत्रेय ॥५॥

यी धर्ममं परिपालिसिदवर् धर्मात्र्यकाममोत्त्रङ्गल परम्परेयि पडेयुवर्॥

वृत्त ॥ प्रियदिन्दी जिनधर्मम नहेयिपर्गायु महाश्रीयु-मक्केयिद कायद नीचपापिगे कुक्चेत्रोर्वियोल् वाण्रा-शियोलेस्कोटि मुनीन्द्रर किपलेय वेदाट्यरं कोन्दुदेा-न्द्रयसं सार्गुमिदेन्दु कुल्लानुपरीलाचारगल् नेमिसल् ॥ इतिमङ्गलं भवतु ॥ श्रो श्री श्री ।

[ मैस्र-नरेश कृष्णराज बोडेयर ने गोम्मटेश्वर भगवान् के दर्शन किये श्रीर हव से पुलकित होकर वेल्गोल में जैन धर्म के प्रभावानार्थ सदा के तिए उक्त ग्रामों का दान किया। इन ग्रामों में बेल्गुल भी है ]

[ नोट—लेख में शक सं० १६२१ शोमकृत का उल्लेख है। पर शक १६२१ न तो शोमकृत ही या और न उस समय कृष्णराज श्रोडे-यर का ही राज्य था। लेख का ठीक समय शक सं० १६४६ है जो शोमकृत् था और जब कृष्णराम श्रोडेयर का राज्य था। ८४ (२५०)

### उसी स्तम्भ की दूसरी बाजू पर

(शक स० १५५६)

श्री शालिवाहन शक्तवरुष १५५६ नेय भावसंवत्सरद आषाढ़-शु-९३ स्थिरवार बह्मयोगदल श्रीमन्महाराजा-धिराज राजपरमेश्वर मेसूरपट्टनाधीश्वर पद्धरुशन-धर्माखापना-चार्यराद चामराज्ञवोडेयर श्रय्यनवरु बेलुगुलद स्थानदवर चेत्रवु बहुदिन ष्रडवु श्रागिरलागि श्राचामराजवोडेयरु-श्रय्य-नवरु यीचेत्रव अडविडिदन्तावरु है।सवै। लल केम्पण्पन मग चत्रएन बेलुगुलद पायिसेट्टियर मक्कल चिक्कणन चिग-पायसेट्टि यिवरु मुन्ताद श्रखविहिडिदन्तावर फरिस निम्म ग्रख-विन सालवनु तीरिसेनु यन्नलागि चन्नणन चिक्रणन चिगपायि सेट्टि सुद्दण्न ग्रज्जण्यान पदुमव्यन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य दे। इण्न पञ्चबाणकत्रिगल मग बन्मप्प बेन्मणकि विजेयण्न गुन्मण्न चार्कीत्त<sup>९</sup> नागप्प बेडदय्य बेान्मिसेट्टि होसहितय रायण्न परियण्नगौड बैरसेट्टि बैरण्न वीरय्य इवह मुन्ताद समस्तर तम्म तन्देव।यिगलिगे पुण्येवागलियेन्दु गे।म्मटस्वामिय सन्निधियति तम्म गुरु चारुकीर्त्तिपण्डितदेवर मुन्दे धारा-इत्तवागि यी-म्रडित पत्रसालवनु यी-म्रडव कोट्ट स्थानदवरिगे यी-वर्त्तकरु गौडुगलु यी-सालवतु धारापृर्विकवागि कोट्टेचु यी विट्टन्त पत्रसालवनु धावनादर ध्रलुपिद्रे काशिरामेश्वरदक्षि

साइसकपित्तेयतु त्राह्मण्यतु कान्द पापके होगुवक येन्दु वरेद शिलाशासन ॥ श्री श्री ॥

[ वेल्गुल मन्दिर की जमीन श्रादि बहुत दिनों से रहन थी। एक तिथि को महाराज चामराज थोडेयर ने चेल्नज श्रादि रहनदारों को बुलाकर कहा कि तुम मन्दिरों की सूमि के मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया देते हैं। इस पर रहनदारों ने श्रपने पूर्वजों के पुण्य-निमित्त विना कुळ लिये ही श्रीयोम्मटस्वामी धीर श्रपने गुरु चारुकीनिं पण्डित देव की साची में मन्दिरों की सूमि रहन से मुक्त कर दी थार यह शिला-लेख लिखाया।

#### ८५ (२३४)

### गोम्मटेश्वर-द्वार की वाई ख्रीर एक पाषाण पर

( लगभग शक स० ११०२ )

श्रीगे म्मटजिनन नर-

नागामर-दितिज खचर-पति-पूजितनं ।
योगाग्निहतस्मरनं
योगिध्यंयननमेयन स्तुतियिसुर्वे ।१॥
क्रमदि मेळोणदरिद क्रमदे मात विद्धु तित्रष्ट च-क्रमद्धं नि.प्रममागे सिग्गनोलकोण्डात्माप्रजङ्गोल्पु गेट्रुमहोराज्यमनित्तु पोगि तपदिं कम्मीरे विध्वसियाद महात्मं पुरुसृतुबाहुवलिवोल् मत्तारे। मानोन्नतर् ॥२॥
धृतजयवाहुवाहुवलिकेवलिरूपसमानपश्चिवं-

शति-समुपेत-पश्चशतचापसमुन्नतियुक्तमप्प तत्-प्रतिकृतिय मनामुद्दे माडिसिद भ्रत जिताखिल-चितिपतिचिकि पादनपुरान्तिकदोल् पुरुदेवनन्दनं ॥३॥ चिरकालं सले तजिनान्तिकधरित्रीदेशदोल्लोकभी-करणं कुकुटसप्पेसड्कुलमसङ्ख्यं पुट्टे दल् कुकुटे-श्वर-नामन्तद घारिगादुदु बलिकं प्राकृतग्गीय्तगो-चरमन्तामहि मन्त्रतन्त्रनियतक्कीण्वर्गाडिन्तु पत्तर् ॥४॥ क्तेलल्कप्पुदु देवदुन्दुभिरवं मातेना दिन्यार्च्चना-जाल काग्रल्लमप्पुदाजिनन पादाचन्नखप्रस्फुर-स्लीलादर्पणमं निरीचिसिदवकीण्विज्ञातीत ज-न्मालम्बाकृतियं महातिशयमादेवङ्गिलाविश्रुतं ॥५॥ जनिंद तिज्जनिवश्रुतातिशयमं तां केल्दु ने।ल्पल्ति चे-त्तनेयोल् पुट्टिरे पेागलुद्यमिसे दूरं दुर्गामं तत्पुरा-वनियेन्दार्य्यजनं प्रवाधिसिदां छन्तादन्दु तद्देवक-रूपनेयिं माडिपेनेन्दु माडिसिद्निन्तीदेवनं गामटं ॥६॥ श्रुतमुं दर्शनश्रुद्धियु विभवमुं सद्वृत्तमुं दानमुं भृतियुं तन्नोले सन्द गङ्गकुलचन्द्रं राचमल्लं जग-न्तुतनाभूमिपनद्वितीयविभवं चासुग्डरांयं मनु-प्रतिमं गोम्मटनल्ते माडिसिदनिन्ती देवनं यत्निद् ॥७॥ श्रतितुङ्गाकृतियादे। डागददरोल्सीन्दर्यमीत्रत्यमु नुतसौन्दर्यमुमागे मत्ततिशयंतानागदै।त्रसमुं। नुतसीन्दर्यमुनिर्जतातिशयमुं तन्नित्व निन्दिई वें

चितिसम्पृन्यमा गाम्मटेश्वरजिनश्रीरूपमात्मीपमं ॥८॥
प्रतिविद्ध वरेयल् मयं नेरेये ने। छल् नाकलोकाधिपं
स्तुतिगंटयल् फणिनायक नेरेयनेन्दन्दन्यरारार्ष्पुरिं।
प्रतिविद्ध वरंयल् समन्तु तवे ने। छल् विश्वसल् निस्समाकृतियंदिचिणकुष्टुदेशतनुव माश्चर्यसीन्दर्यमं ॥ ॥ ॥
सरेदुंपारदु मेले पिचिनिवहं कचद्वयोद्देशदोल्
मिरुगुत्तुं पोरपाणमुगु सुरिभकाश्मीरारुणच्छायमीतेरदाश्चर्यमनीत्रिलोकद जनं तानेटदे किण्डहुंदानेलगट्टानागले। क तलमविन दिशाभित्ति भित्तिवज खस्तलभागं मुच्या मेगण सुरर विमाने। तकरं कूटजाल ।
विलस्त तारी घमन्तरिव्वतितमिणवितान समन्तागे नित्य
निलयं श्रोगाम्मटेशङ्ग निसिद्दु जिनोक्तावलं कि त्रिलोक

11 88 11

श्रनुपमक्त्पने स्मरनुद्यने निज्जितचाक मत्तु दा-रने नेरे गेल्दुमित्तनिखले। व्वियनस्मिमानिय तपस्-म्धनुमेरङ्क्ष्रियित्तेन्नेयो लिर्द्युदेम्बनन्नवे। धने विनिद्यतकर्मात्रन्थनेने बाहुबलीशनिदेनुदात्तने। ॥ १२ ॥ श्रभिमानिख्यसावम नमगे माल्कत्युद्धमाने। नत श्रभसीभाग्यमनङ्गज भुजवलावष्टम्भम चक्रव-र्विभुजादर्पविलोपि बाहुबलि तृष्णाच्छेदम मुक्तरा-च्यभर मुक्तियनाप्तनिव्यृत्तिपद श्रीगोम्मटेशं जिनं ॥१३॥

स्फुरदुद्यत्सितकान्तियं परिसरत्सौरभ्यदिन्दं दिशो-स्करम मुद्रिसुतुं नमेरुसुमने।वर्षं स्फुट गोम्मटे-श्वरदेवे।त्तमचारुदिन्यशिरदेाल् देवर्कलिन्दादुदं धरेयेल्ल नेरे फन्डुदामहिमेयादेव इदाश्चर्यमे ॥ १४ ॥ एनगारतीचिशलागदारतेनगे काण्डकेम्बवेालारते पे-ल्वनिताबालकबृद्धगोपतितयुं कण्डल्करिन्दार्व्विनं। दिनवान्दावगमुद्धदिन्यक्तसुमासारं महीलोकलो-चन सन्तेषदमायतु गाम्मटजिनाधीशोत्तमाङ्गाप्रदेाल् ॥१५। मिक्गुव तारकप्रकरमीपरमेश्वरपादसेवेगे-न्देरपुद्दे भक्तियिन्दमेने निर्मिलिनं घनपुष्पवृष्टि ब-न्देरगिदुदश्रदिं धरेगदश्रतराद्गुतहर्षकोटि कण्-देरेदिरे सन्द बेल्गुलद गीम्मटनाथन पादपद्मदोल् ॥१६॥ भरतननादिचक्रधरनं भुजयुद्धदे गेल्द कालदे।लू दुरितमहारियं तिवसि केवलवेशिमनाल्द कालदेशल्। सुरतित मुन्ने माडिदुदु पृमलेयीदे।रेयक्कुमेम्बिनं सुरिदुदु पुष्पवृष्टि विभुवाहुबलीशन मेले लीलेथि ॥१०॥ केम्मगिदेके नाड पलवन्दद नन्दिद बिन्दिगर्फल , नीं मक्तागि देवरिवरेन्दवर मतिगेहू निन्नने-कम्म ते।लल्चिदप्पे भवकाननदे।लू परमात्मरूपनं गोम्मटदेवन नेनेय नीगुवे जाति जरादिदुःखमं ॥१८॥ सम्मद्वागलाग कोलेयु पुसियु कलवु पराङ्गना-सम्मतियु परिश्रहद काङ्क्षेयुमेम्बिवरिन्दमाद्देाडे-

न्दुं मनुजङ्गिरत्रेय परत्रेय केहेनुतुं महाच्चदोल् गाम्मटदेवनिर्द् सत्ते मारववे। तसे दिर्दनी चिसं ॥ १६॥ एम्पुमनोत्रसन्ततुमनिन्दुवुमं ननेविल्ह्यमन्त्रुमं केम्मगनाथयृथमने माडि विसुदृ्तपक्षे पृण्दु नि-न्दिम्मिगित्रपुटें पडेनुदेन्टतिमुग्धयरस्पनादम् गोस्मटदेवांनन्नकिविगेट्यवे निन्नवे। सारं। नि कुपर्॥२०॥ एम्मनिदेके नीं विसुटेयेन्देलेयु लविकाङ्गियर्कन्तु तम्मल्लिन्दे वन्दु विगियप्पिदंगेन्वनमङ्गद्वि पु-त्तुं मुरिदेशित वस्त लविकालियुमाप्पे वर्पानियागटील् गोस्मटदेवनिर्दिरवद्योन्द्रसुरेन्द्रसुनीन्द्रवन्दित ॥ २१॥ तम्मनेपादरंत्रनुजरेह्नरमेय्दं तपक्षे नीनुमि-न्तम्म तपक्ने वादाडेनगीसिरियोप्पहु वेडेनुत्तुम-ण्नं मनमिल्डुमञ्जमिगेयुं वगेगोल्जवे दीन्तेगोण्हे नी गीस्मटदेव नित्र वरिसन्डलवार्व्यजनके गाम्मट ॥ २२ ॥ निम्महियेन्न घात्रियोलगिर्दपुर्वेविदु वेड घात्रि वां निम्मदुमेन्नहुं वर्गवे।डल्लुडु वेरदु दृष्टिवाधवी-र्व्य महिवात्मधर्मामभवोक्तियोज्ञेम्त्र निजायजोक्तियि गोस्मटदेव नी मनद मानकषायमनेय्दे तूल्टिटे॥ २३॥ तम्मतपस्तिगरुं कृतपस्यिति वेस्टवनाङ्गसङ्गतं तम्म शरीरमाने नेगल्यन्यतराप्ररशस्त्रवृत्तकः । कम्मरियोजनन्द्रमे वलं खपराज्ञयसै।त्यहेतुवं गीम्मटदेव र्ना तपमनान्तुपदेशकनाढुदेगपदे ॥ २४ ॥

नीं मनम निजात्मनालकन्पितमागिडे माहनीयमु-ख्यम्मगादोहि वीले घनघातिवलं वलहक्प्रबोधसी-ख्यं महिमान्वितं नेगले वर्त्तिस मत्तमघातिघाति गोस्मटदेवमुक्तिपदमं पडेदै निरपायसै। ख्यमं ॥ २५॥ कम्मिद्वप्य काड पेासपूगलिनचिचेसि पादपद्ममं सम्मददिन्दे नेाडि भवदाकृतियं वलगाण्डु वरुलपा-र्ड्डि मनमोल्डु कीर्त्तिपवरें कृतकृत्यरा शक्रनन्द**िं** गोस्सटदेव निन्ननरिइच्चिसुतिप्पेवरें कृतात्थेरा ॥ २६ ॥ कुसुमास्त्र कामसाम्राज्यद महिमेयनान्तिर्होडं मुन्ने तन्नोल् वसुधा साम्रान्ययुक्त भरतकरविमुक्तं रथाङ्गास्त्रमुमां-शु-समन्तन्नुद्घदे।ईंण्डमनेलसिदे। बं बिट्टवं मुक्तिसाम्रा-च्यसुखार्खे दीचेयं वाहुवलि तलेदनेम्मन्नरेनेन्दोमाण्वर् ॥२०॥ मनदि नुडियिं तनुवि-न्देनसुं मुन्नेरपिद्यमनलरिपेनेम्वी-मनदिन्दमोसेंदु गाम्मट-जिननं स्तुतियिसिद्दिनन्तु सुजने।त्तसं ॥ २८॥ सुजनव्भव्यरे तनगव-रजस्रमुत्तंसमप्प पुरुलि बाएपं। सुजने। तमने निप्पं सुजनर्ग्युत्तसमेम्व पुरुलिन्देनिसं ॥ २६ !। ई-जिननुतिशासनमं श्रीजिनशासनविदं विनिर्मिसिद वि-

द्याजितवृजिनं सुकवि समाजनुतं विशदकीत्ति सुजनीत्तंस ॥ ३०॥
वरमेद्वान्तिक-चक्रेश्वरनयकीर्त्तित्रतीन्द्रशिष्यनिजचित्परिग्रवनध्यात्मकलाधरनुव्वलकीर्ति वालचनद्रमुनीन्द्रं॥ ३१॥
तन्मनिनियोगदि ॥

पोडियमं सन्द गोम्मटिजिनेन्द्रगुणस्तवशासनके स-श्रहमिववप्पनेन्देनिप वाप्पणपण्डितने। स्टु पेल्दिव। सडियसिदं वल सवडमय्यन देवणनिस्तियन्दे वा-गडेमेय स्ट्रनादरदे माडिसिदं विलसस्प्रतिष्ठेयं॥ ३२॥

[ इस लेग में वाहुविल गोम्मटॅंग्वर की म्नुति हैं। वाहुविल पुरुदेव के पुत्र तथा भरत के लघुआता थे। इन्होंने भरत के युद्ध में
पराम्त कर दिया। किन्तु संसार में विरक्त हो राज्य भरत के लिये ही
छोढ़ उन्होंन जिन-दीचा धारण हर ली। भरत ने पाँउनपुर के समीप
१२४ धनुप। प्रमाण वाहुविल की मूर्चि प्रतिष्ठित कराई। कुछ
काल जीतने पर मूर्ति के श्रासपास की मूमि कुक्टुट सपों से व्यास
श्रार बीहड वन मे श्राच्छादित होकर हुगम्य हो गई। रामचछन्य
के मन्त्री चामुण्डराय को बाहुविन के दर्गन की श्रमिलापा हुई पर
यात्रा के हेतु जब वे तैयार हुए तय उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह
स्थान बहुत दूर श्रार श्रगम्य है। इस पर चामुण्डराय ने स्वय वेसी
मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया श्रीर उन्होंने वेसा कर डाला।

लेख में चामुण्डराय-द्वारा स्थापित गोम्मटेम्बर का बढ़ा ही मनोहर वर्णन हैं। 'जब मूर्ति बहुत बड़ी होती है तब उसमें सौन्दर्य प्राय नहीं श्राता। यदि बड़ी भी हुई श्रीर सौन्दर्य भी हुश्रा तो उसमें दैवी प्रभाव का श्रभाव हो सकता है। पर यहाँ इन, तीनों के मिश्रण से गोम्मटेरवर की छटा श्रपूर्व हो गई है।' किव ने एक देवी घटना का उल्लेख किया है कि एक समय सारे दिन भगवान् की मूर्त्ति पर श्राकाश से 'नमेरु' पुष्पों की वर्षा हुई जिसे सभी ने देखा। कभी कोई पर्ची मूर्त्ति के जपर होकर नहीं उडता। भगवान् की सुजाशों के श्रभोभाग से नित्य सुगन्ध श्रीर केशर के समान रक्त ज्योति की श्राभा निकलती रहती है।

बाहुवित स्वामी ने किस प्रकार राज्य को त्याग कठिन तपस्या स्वीकार की, कैसा घोर तप किया, कर्म शत्रुश्चों को कैसा इमन किया श्रादि विपर्यों का वर्णन बड़ा ही चित्तग्राही है।

तेल की कविता बढ़े कँचे दर्ज की है। यह कन्नड़ कविराज ' बोप्पण पण्डित श्रपर नाम 'सुजनोत्तंस' की रचना है। इसे उन्होंने नयकीर्ति के शिष्य बालचन्द्र सुनि के शिष्य कवडमय्य देवन के श्रायह से रचा।

#### टर्६ ( २३५ )

## उसी पाषाण के पश्चिम मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७ )

स्वस्ति श्रो बेलुगुलतीर्तद गोम्मटदेवर सुत्तालयदे लु वहु-च्यवहारि से। सलेय बसविसे दृयक ताबु माडिसिद चतुर्विस-तितीर्त्यकर ग्रष्टविधार्चिनेगे से। सलेय नकरङ्गलु वरिस निब-न्धियागि को डुव पिंड ने सिसे दृबस विसे दृप ४ गङ्गर महदेव चिक्तमादि प २ दिम्मसे दृप ४ बिट्टिसे दृबी चिसे दृष्णि गसे दृ

प ३ उयमसेटि बिदियमसेटि प ४ महदेव सेटि रहे सेटि प २ पारिससेट्टि वसविसेट्टि राथिसेट्टि प ४ मारगूलिसेट्टि हो उसल-सेट्टि प २ निम्बिदेवसेट्टि प ५ चे।िकसेट्टि प ५ जिलिसेट्टि प ५ वाहुवलिसेहिप ५ पृहणसामि ऋद्विसेहि मालिसेहिप ३ महदेव-सेट्टि गोविसेट्टि प २ विन्मसेट्टि सूकिसेट्टि प २ साराण्डिसेट्टि महदेवसेट्टि प २ वैरिसेट्टि मारिसेट्टि प २ से।विसेट्टि दुहिसेट्टि प २ हारुवसेट्टि हरदिसेट्टि प २ बन्माण्डि प २ सान्तेय प १ कूतैय्य प २ मानि शिसंहि कृतिसेहि वनिसेहि प ३ चहिसेहि वसविसेट्टिप १ मल्लिसंट्टिप १ महदेव वियर प २ वन्मेय मसण् प २ **का**लेय गाडेय प २ गबुडुमामि मदवनिगसेट्टिप २ मालि-संहि पारिमसंहि प २ हा ब्रिसेहि बो किसेहि प २ गङ्गिसेहि आखसेहि देविसेहि (प) २ मालिसेहि दिम्मसेहि प २ मारि-सेट्टि ग्राय्वमसेट्टि प २ मारज हरियण कालेय प २ मारगी-ण्डनहरिजय गुम्मज वैरय प १ माकिसेट्टि वूविसेट्टिप १ स्चि-सेट्टिप १ द्र्यक्षत्रेय महदेवसेट्टि पारिस्ससेट्टिप १ निडिय मिख्रिसेट्टि प १...

[ मोसले के वहु व्यवहारि वसवसेटि द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्वि शित तीर्ध करों की श्रष्टविधपूजन के लिए मोसले के महाजनों ने वक्त मासिक चन्दा देने का संकल्प किया। ८७ ( २३६ )

# उसी पाषाण के पूर्व मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७ )-

श्रीबसविसेहियर तीर्त्थकर अप्टविधार्चनेगे मे। सलेय नकर विरस निवन्धियागि चनुण्डेय जकण्ण किरिय-चनुण्डेय प र महदेवसेहि किम्बिसेहि प १ उपमसेहि पारिससेहि प १ बे। कि-सेहि बूकिसेहि प १ माचिसेहि हो। त्रिसेहि सुग्ग सेहि प १ सूकिसेहि प १ रामिसेहि हाविसेहि (प) १ मिच्चसेहि बसविसेहि प १ माचिसेहि हाविसेहि (प) १ मिच्चसेहि बसविसेहि प १ माचिसेहि हाविसेहि (प) २ मसिणासेहि माचि-सेहि स्नम्माण्ड्सेहि प २ स्नित्य बिन्मसेहि स्नारिसेहि प १ मिन्नसेहि स्नारिसेहि सेहियण प १ तेरिण्य चै। ज्वेय हेग्गडे वसवण्ण चन्देय रामेय हुल्लेय जक्षण प २ मालगै। ण्डेय हेग्गडे वसवण्ण साचय मारेय चिकण गोलेय प १ मादि-गै। ण्ड गै। ण्डेय साचय सन्मेय हे। त्रेय जक्षगी। ण्ड प १

[ तात्पर्य्य पूर्वोक्तानुसार ही है ]

टट ( २३७ )

पूर्वीक्त लेखके नीचे

( संभवतः शक सं० १११८ )

नल संवत्सरद् उत्तरायण-सङ्करान्तियलु श्रीमन्महापसा-यितं विजयण्णनवरितय चिक्तसदुकण्ण श्रीगोस्सटदेवर नित्यार्चनेगे २० वासिग हूविङ्गे श्रोमन्महामण्डलाचार्यरु चन्द्र-मभदेवर कैयलु मारुगाण्डु गङ्गसमुद्रदलु गहे स १ वेर्लु कं २०० नृरनुं कोण्डु कोष्ट् दत्ति मङ्गलमहाश्री।

[ उक्त तिथि को महापसायित विजयण्या के दामाद चिक्क मदुकण्या ने गहससुद्ध की कुछ भूमि महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव से खरीदकर गोम्मटदेव की प्रतिदिन की पूजन के हेतु वीस पुष्प मालाओं के लिए श्रर्पया की 1]

[ नोट—लेख में नल संवस्तर का उछे ख है। शक स॰ १११८ नल था ]

टर्ट ( २३८ )

# पूर्वीक्त लेख के नीचे

( संभवतः शक स० ११२० )

कालयुक्तिसंवत्सरद कार्त्ति क सु १ धा श्रीगोन्म टदेवर यर्ज्यनेगे हुविन पिडिंगे श्रीमन्महामण्डलाचार्येक हिरिय नयकीर्त्तिदेवर शिष्यक चन्द्रमसदेवर कयलु यगिलयद किंब सेट्टिय सामेयनु गहे पडवलगेरेय गहे को १० गङ्गसमुद्रदिल कोन्म तगिल को १० ख्रार्व्वदलु गुलेय क्रेयमेगे गद्याया श्रोन्दुहै।न वेदलु धकलुन सीमे।

[ उक्त तिथि की कविसेहि के ( पुत्र ) सीमेय ने उक्त भूमि का टान गोम्मटदेव की पुष्प-पूजन के हेतु हिरियनयकीर्ति देव के शिष्य महामण्डलाचार्य चन्द्रममदेव को कर दिया । ]

[ नोट-लेख में कालयुक्त संवत्सर का टक्लेख है। शक संव ११२० कालयुक्त था।] १८० विन्व्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख दंo (२४०)

## गोम्मटेश्वर-द्वार के दाहिनी तरफ़ एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११०० )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाव्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशामनम् ॥१॥ भद्रमम्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । श्रन्यवादि मदहस्तिमस्तकस्पाटनाय घटने पटोयसे ॥२॥ नमोऽस्तु ॥ जगत्त्रितयनाथाय नमे। जन्मप्रमाधिने । नयप्रमाणवाग्रश्मिष्वस्तव्यान्ताय शान्तये ॥३॥ नमे। जिनाय ॥

खित समिवगतपश्चमहाशव्दमहामण्डलेश्वरं। द्वारवती
पुरवराधीश्वरं। यादव-कुलाम्बर-द्युमिण । सम्यत्तवचूड़ामिण ।
मलपरोल् गण्डाद्यनेकनामावर्लासमालङ्कृतरप्प श्रीमन्महामण्डलेश्वरं । विभुवनमत्त्र तलकाडुगाण्ड भुजवलवीर-गङ्गविरुणु-वर्द्धन-हेग्यसलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्राक्केतार सल्लतिमरे तत्पाद पद्मोपजीवि ॥
यत्त ॥ जनता धारनुदारनन्यविनतादूरं वचस्सुन्दरीधनवृत्तस्तनहारनुप्ररणधीरं मारनेनेन्दपै ।
जनकं तानेने माकणव्ये त्रिवुषप्रख्यातधर्मप्रयुकिनकामात्तचरित्रे वायेनलिदेनेच महाधन्यनो ॥४॥

कन्द ॥ वित्रस्तमल वुधजन
सित्रं द्विजञ्जलपवित्रने चं जगदोल् ।

पात्रं रिपुकुलकन्द-ख
नित्र काण्टिन्यगात्रनमलचरित्र ॥५॥

मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयोल् मुनिजनसमूहमुं वुधजनमु ।

जिनपूजने जिनवन्दने

जिनमहिमेगलावकानमु शोमिसुगुं ॥६॥

चत्तमगुण्यतिवनिता
वृत्तियनोलकोण्डुदेन्दु जगमेल्ल क-

य्येतुविनममलगुणस-म्पत्तिगे जगदोलगे **पे।**चिकञ्चेये नान्तल् ॥७॥

वचन ।। श्रन्तेनिसिद् एचिराजन पेाचिकव्येय पुत्रनिखलतीर्थ-करपरमदेव - परमचिरताकण्नेनोदीण्नं - विपुलपुलकपरिक-लितवारवाणनुमसमसमररसरिक-रिपुनृपकलापावलेपले। लुपक्रपाणनुवाहाराभयभैपज्यशास्त्रदानिवेनोदनं सकललेक शोकापनीदनु ।।

वृत्त ॥ वर्ष्णं वज्रभृतो हलं हलभृतश्वक तथा चिक्रण-श्शक्तिशाक्तिघरस्य गाण्डिवधनुर्गाण्डीवकोदण्डिनः । यस्तद्वद्वितनोति विष्णुनृपतेः कार्व्यं कथं माद्दशै-र्गाङ्गो गङ्गतरङ्गरिज्ञतयशोराशिस्स वण्न्यों भवेत् ॥८॥ वचन ॥ ध्रन्तेनिप श्रोमन्महाप्रधानं दण्डनायकं द्रोहघरट्ट गङ्गराज चोलन सामन्तनिदयमं घट्टिं मेलाद गङ्गवा-डिनाड गडिय तलकाड वीडिनोल् पिडियिप्पन्तिट्टं चेालं कोट्ट नाडं कोडदे कादि कोल्लिमेने विजिगीपुवृत्तियिन्द मेत्ति बलमेरडुं सार्चिवेदल्लि ॥

वृत्त ॥ इत्तवा भूमिभागदोलधन्यरदेके भवत्प्रतापस
म्पत्तिय वर्ण्ननाविधिगे गङ्गचमूप जिगोषुवृत्तियि
न्देत्तिद निन्न कथ्य निशितासिय तै।मोने बेन्न बारने
तुत्तिरे पे।गि किन्च गुरियप्पिनमोडिद दामनेय्दने ॥६॥

कदनदोलन्दु निन्न तरवारिय बारिगे मेथ्यनोडुलारदे निलिदिन्नुवन्तदने जानिसि जानिसि गङ्ग तन्न न
स्विद सुदतीकदम्बदेर्दे पै।वने वे।गिरे पुरुले वेच्चु वे
चिदपनहर्न्निशं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियं ॥१०॥

एनितानुं ववरङ्गलोरुपलबरं बेङ्कोण्ड गण्डिन्दमीवेनिसुत्त तलकाडोलिन्नेवरमिद्दीगरुकरं गङ्गरा
जन खरुगाइतिगरिक युद्धविधियोरुबेन्निन्तु नायुण्नदे।डिनलुण्डिर्द्पनत्त श्रीवशमिवोरुसामन्तदामोदरं ॥११॥

वचन ॥ एम्बिनमोन्दे मेरयोलवयवदिनेरिद मृदलिसि धृतिगिडिसि बेड्कोण्ड मत्तं नश्सिङ्गवर्मा मोदलागे घट्टिद मेलाद चेतिन सामन्तरेरलर बेड्कोण्ड साडादुदेख्नमनेकच्छत्रदुण्डिगेसाध्यं माडि कुढे कृतज्ञ विष्णुनृपति मेचि मेचिदें बेडिकोल्लिमेने कन्द ॥ ध्रवनिपनेनगित्तपने-

न्दवरिवरवालुलिद वस्तुवं बेडदे भू-

भुवनं विष्निसं गोविन्दवाडियं वेडिदं जिनार्च्चन छुव्ध ॥१२॥
गोम्मटमेने मुनिसमुदा—
यं मनदोल्मेचि मेचि विचित्तसुत्तु ।
गोम्मटदेवर पूजेगदं मुददि विदृनल्ते धोरोदात्तं ॥१३॥
प्रकर ॥ ग्रादियागिर्पुदाईतसमयके सूलसङ्घ केंगण्डकु-

दान्वय

वादु वेढद वलेयिपुदिल्लय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । वेषिविभवद कुक्कुटासनमलधारि देवर शिष्यरेनिप पेम्पि-ङ्गादमेसेदिप्प शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुडुं गङ्गचमूपित ॥ १४॥

गङ्गवाडिय वसदिगलेनिते। लवनितुम वानेय्दे पे। सयिसिद ।
गङ्गवाडिय गोम्मटदेवगो सुत्तालयमनेय्दे माडिसिद ।
गङ्गवाडिय तिगुलर वेङ्कोण्डु वीरगङ्गङ्गे निमिचि कोष्टं
गङ्गदाजनामुन्निन गङ्गर रायङ्गं नृम्मेडि धन्यनस्ते ॥ १५ ॥ धर्मास्यैव वलास्लोको जयस्यिखलविद्विष ।
श्रारोपयतु वन्नैव सर्व्वोऽपि गुणमुत्तम ॥१६॥ श्रीमञ्जैनवचोविधवर्द्धनविधु साहित्यविद्यानिधि-स्सर्णदर्पकहित्समस्तकलुठस्प्रोत्कण्ठकण्ठीरव ।
स श्रीमान गुणचन्द्रदेवतनयस्तै। जन्यजन्याविन-स्स्थेयात् श्रीनयको त्तिदेवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेष्ठरः ॥१७॥

कृतदिग्जैत्रविद वरुत्ते नरिसंहचोणिपं कण्डु स-न्मतियि गोन्मटपारर्वनाथजिनरं मत्तीचतुर्व्विशति-प्रतिमागेइमनिन्तिवर्के विजुतं प्रोत्साइदिं बिट्टन-प्रतिमल्ल सवगोरविककागोरेयुमं कल्पान्तरं सल्विनं ॥१८॥ नरिसं हि चिमाद्रितदु इृ तकलश्हदक हु ल्लकर जिह्निकेया-नतधारागङ्गाम्बुनि नयकीत्ति मुनीशपादसरसीमध्ये ॥१६॥ ललनालीलेगे मुत्रवेन्तु कुसुमास्त्रं पुट्टिदों विष्णुगं ललितश्रीवधुविङ्गवन्ते **नरिस रु**चोणिपालङ्गवे-चलदेवीवधुगं परार्थचरितं पुण्याधिकं पुट्टिदों वलवद्वैरिकुलान्तकं जयभुज **बल्लाल**भूपालकं ॥२०॥ चिरकाल रिपुगल्गसाध्यमेनिसिर्दु चङ्गियं मुत्ति दुर्द्धरतेजोनिधि धूलिगोटेयने कोण्डाकामदेवावनी-श्वरनं सन्दोडेयचितीश्वरननाभण्डारमं स्नीयर तुरगन्नातमुमं समन्दु पिडिद बल्लालभूपालकं ॥२१॥

स्ति श्रीमन्नयिकिति सिद्धान्तचकवर्त्तिगल गुडुं श्रीमन्म-हाप्रधानं सर्व्वधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लय्यङ्गल श्रीमत्प्रताप चकवर्त्ति वीरबल्लालदेवर कय्यल गोन्मटदेवर पार्श्वदेवर चतुर्व्विशति तीर्श्वकरर श्रष्टविधार्च्वनेगं रिषियराहारदानकं बेडिकोण्ड स्वर्णेरबेक्ककगोरेय बिट दत्ति ॥

परमागमवारिधिहिम-किरणं राद्धान्तचिक्रनयकीर्त्तियमी- श्वरशिष्यनमलनिजचित्परिखतनध्यात्मवालचन्द्रमुनीन्द्रं ॥ २२ ॥
कन्तुकुलान्तकालयमनूर्जितशासनमं निशिधिकासन्ततियं तटाक सरसीकुलम नयकी त्तिं देवसैद्धान्तिकरालपरोचविनयङ्गलनीतेरदिन्द माल्परारिन्तिरे नीन्तरारेनिसिद नयकी त्तिं निलाविमागदेल ॥२३॥

[यह लेख स्नादि से स्नाउने पद्म तक लेख नं ० १६ (७३) के पूर्वभाग के समान ही है। क्वेंबल इसमें तीसरा पद्म श्रधिक है। इस लेख में भी विष्णु नरेश के महादण्डनायक गहराज के पराक्रम का अच्छा वर्णन है। उन्होंने तलकाहु पर घेरा डालनेवाले चेाल सामन्त श्रियम नरिस ह वर्मा, दामोदर व विगुलदाम को भारी पराजय दी। इस पर विष्णुवर्द्धन ने असन्न होकर उनसे पारितोपक मांगने को कहा। उन्होंने गोम्मटेरवर की पूजन निमित्त 'गोविन्द वाडि' का दान मांग। इसे नरेश ने सहर्ष स्वीकार किया।

गहराज कुन्दकुन्टान्वय के कुक्कुटासन मलधारिदेव के शिष्य शुभ-चन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। उनके तिगुलों को हराकर गङ्गवाढि की रचा करने, गड़वाडि के गोम्मटेश्वर का परकोटा वनवाने व श्चनेक जैन वस्तियों का जीयोंद्वार करने का लेख न० ४६ के सदश यहां भी वल्लेख हैं श्रीर यहां भी वे चामुण्डराय से सेंगुग्रे श्रिधिक धन्य कहें गये हैं।

पद्य १७ श्रीर १८ में गुण्चन्द्र देव के तनय नयकीति देव का वहां स करके कहा गया है कि नरसिंह नरेश ने दिग्विजय से लौटते हुए गोम्मटेन्वर के दर्शन किये श्रीर सदा के लिए पूजनार्थ तीन प्रामो का दान दिया। इसके पश्चात् नरसिंह नरेश श्रीर एचछ देवी से उत्पन्न होनेवाले बहाछ नृप का कामदेव श्रीर श्रीडेय राजाश्रो के। जीतने, वसक्कि का कि़ला विजय करने तथा श्रपने प्रधान केापाध्यन्न, नयकीर्ति देव के शिष्य 'हुलुय' द्वारा इक्त तीनेां श्रामा के दान केा पूरा करने का रहेख हैं।

अन्त में नयकीर्ति देव के शिष्य अध्यात्मि वालचन्द्र के अपने गुरु के स्मारक अनेक शासन रचने व तालाव आदि निर्माण करवाने का उल्लेख है।]

[ नेाट—पद्य १७ से ऐसा विदित होता है कि उसके लिखे जाने के समय । नयकीर्त्त जीवित थे। किन्तु श्रन्तिम पद्य से स्पष्ट होता है कि उनके लिखे जाने के समय नयकीर्ति का स्वर्गवास हो चुका था। मम्भव है कि लेख का पूर्व भाग (पद्य २१ तक) नयकीर्ति के जीवन-काल में ही लिखा गया हो श्रीर शेप भाग पीछे से जीड़ा गया हो।

#### दे९ ( २४१ )

# उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११०० )

खित समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रोबेलुगुलतीर्थद समस्त माणिक्य नखरङ्गलु श्रीगोम्मटदेवर पारिश्वदेवरिगे वर्षनिविधन यागि हूविनपिडगे जातिहवलके तेलिगे ता १ करिदके वीस १ यिद भ्राचन्द्रार्कतारं वर सलिसुवरु ॥ मङ्गल महा श्री श्री ॥

[ वेल्गुल के समस्त जाहिरिया ने गाम्मट देव श्रीर पार्श्वदेव की पुष्प-पूजन के लिए श्रपने माणिक्यों पर उक्त वार्षिक चन्दा देने का संकर्प किया।

देर ( २४२ )

## उपयुक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११०० )

स्वस्ति श्री वेलुगुलवीर्त्यद गुमिसेट्टिय दसैय विकैवेय केतय्य केत्यम मिरसेट्टिय मग लखण्न लेकियसहिण्य मगलु सोमीवे मेलमेलद समस्तनखरङ्गलु गोम्मटदेवर हुविन पडगे गङ्गसमुद्रद हिन्दे गदेस १ श्रागोम्मटपुरद भूमियोलगे श्रोन्दुहोन्न वेदले गुलयकेय्य समुदायङ्गल कय्यलु मारुगेण्डु मा (म) लेगारगे श्राचन्द्राकंतारवरं सलुवन्तागि वरदुकोट्ट शासन ॥

[ बेलाुळ के गुमिसेंहि श्रादि समस्त व्यापारियों ने गङ्गसमुद्र श्राँर गोम्मटपुर की कुछ भूमि खरीद कर उसे गोम्मटदेव की पूजा के निमित्त पुष्प देने के लिए एक माली का सटा के लिए प्रटान कर टी।]

टेरे ( २४३ )

### उसी पाषाण की द्वसरी बाजू पर

(सम्भवतः शक स०११-६७)

खिल श्रीभावसंवत्सरद भाद्रपद शुक्रवारदन्दु श्री गाम्मटदेवरिगेवु तीर्त्थकरिगेवु हूविन पिडगे चित्तसेट्टिय मग चन्द्रकीित्त भट्टारकदेवर गुड्ड कल्लर्य्यतु श्रचयभण्डारवागि कोट्ट ग १ प २३ यि-मरियादेयलु कुन्ददे ६ वासिग-हुव्वनि-कुवद मङ्गक्रमहा श्री श्रो ॥ [चेन्निसेटि के पुत्र व चन्द्रकीति भट्टारक देव के शिष्य कल्लुय्य ने कम से कम ६ पुष्य मालाएँ नित्य चढ़ाये जाने के हेतु उक्त तिथि को उक्त दान दिया।]

[नाट-लेख में भाव संबत्सर का उल्लेख है शक सं० ११६७ भाव संबत्सर था।]

देश (२४४) उपयुक्त लेख के नीचे

( सम्भवतः शक्ष सं० ११६७ )

स्वित श्रीभावसं बत्सरद पुष्य सुद्ध ५ वि (वे) श्रीगान्मट-देवर नित्याभिषेकके श्रीप्रभाचन्द्रभट्टारकदेवर गुडु वारकनूर सेधाविसेट्टिगे पराचित्रनेयकके श्रचयभण्डारकके कीट्ट गद्याण नात्कु यहोत्रिङ्गे श्रमृतपिडगे श्राचन्द्राक्क नित्यपाडि ३ य मान हाल नडसुवदु यि-धर्मिव माणिक-नकरङ्गळं एलियगळं श्रारैवरु मङ्गलमहा श्री श्री ॥

[ प्रभाचन्द्र भट्टारक देव के शिष्य वारकतृर के मेघावि सेट्टि की स्मृति में गोम्मट देव के श्रभिपेकार्थ 3 'मान' दुग्ध प्रति दिवस देने के लिए उक्त तिथि के। ४ 'गद्याया' का टान दिया गया।

[ नाट-लेख में भाव संवत्सर का उहाँ ख होने से समय उपर्युक्त । ]

र्देष ( २४४ )

उपयुक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११-६७ )

इत्तसूर सायिसेटिय मग केतिसेटियर गाम्मट-देवरिगे

नित्यपिं मूरुमान हाल्नु श्रिभिषेकक्के केाट्ट ग ३ क्क होन्न चिंहिंगे हाल नडियसुवरु माणिकनखर नडेयिसुवरु धाचन्द्रार्के-चुल्लनक मङ्गलमहा श्री ॥

[ गोम्मट देव के नित्याभिषेक के हेतु सोमि सेटि के पुत्र हलसूर-निवासी केति सेटि ने ३ 'मान' दूध के लिए ३ ग का दान दिया जिसके न्याज से दूध लिया जावे।]

र्द्ध ( २४६ )

## उसी पाषाण की दायीं बाजू पर

(शक सं० ११-६६)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रेलीक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥

श्रीमस्रतापचकवर्त्त होटसल श्रीवीरनारिम हदेवरसक् श्रीमद्राजधानिद्रोरमसुद्रदल्ल सुखसङ्कथा विनोदद् राज्य गेटनुस-मिरे शक्तवरुष १९८६ नेय श्रीसुखस वत्सरद श्रावण सु १५ श्रादिवारदल्ल श्रीमन्महामण्डलाचार्ट्यक नयकीति देवर शिष्यक चन्द्रमभदेवर कर्यल हो शचगेरेय माद्रय्यन मग सन्भु-देवनु सङ्गिसेट्टियर मग बोम्मण्न स्रागण्पसेट्टियर मक्कल द्रोरय चनुड्य्यनवक् श्रीगाम्मटदेवर श्रमृतपिडगे मित्तयकेरेय नट्टकल्ल सीमामर्थ्यादेयोलगाद गहे सुत्तालयद चनुर्व्विशतितीर्धिकर श्रमृतपिडगे कोट्ट मोदलेरिय गहे सलगे वोन्दु-सहित सर्व्वा-धापरिहारवागि धारापूर्व्वकं माडिकोण्ड श्राचन्द्राक्षतारं वरं सस्त्रन्तागि कोट्ट दित्त । मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

हिरसल नरेश श्री वीर नारसि ह के समय में उक्त तिथि की होज-चगेरे के माठय्य के पुत्र सम्भुटेव ने महामण्डलाचार्य नयकीर्ति देव के शिष्य चन्द्रप्रभदेव से मात्तिय केरे की उक्त मूमि गरीदकर उसे ग्राम्मट देव श्रीर चतुर्वि शति तीर्थ कर के दुग्ध-पूजन के लिये प्रदान कर दी।

**८ं७** (२४७)

# उपयुक्त लेख के नीचे

( सम्भवत: शक सं० ११-६७ )

खिल श्रीभावसं बत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ ख्रादिवार दल श्रीगोम्मददेवर निलाभिपेकको श्रमृतपिंग श्रीप्रभाचन्द्र-भट्टारकदेवरगुडु गेरसपेय गाविन्दसेट्टिय मग आदियणन श्रचयभण्डारवागि इरिसिद गद्याग नाल्कु तिङ्गलिङ्गे होङ्गे हाग विं भाविषयित निलाभिषेक्षे वव्यत्त हाल नहसुवर ई-हा-न्निङ्गे माणिक्यनकर एलमं ग्रे। हेयरु । प्राचन्द्रार्फतारं वरं सत्व-न्तागि नडसुवर । मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

ि उक्त तिथि के। गेरसपे के गेाविन्द सेट्टि के पुत्र व प्रभाचन्द्र भट्टारक देव के शिष्य श्रावियण्या ने गोम्मट्टवेव के नित्याभिषेक के लिए थ गद्याग का टान किया। इस रकम के. एक 'होन' पर एक 'हाग' मासिक व्याज की दर से एक 'यह' दुग्ध प्रति दिन दिया जाना चाहिए।

र्टट (२२३)

#### अष्टदिक्पालक मण्डप में एक स्तम्भ पर

( शक स० १७४८ )

( पूर्व मुख )

श्री स्वस्ति श्रीविजयाभ्युदय शालिवाहन श्रख वरु प १९४८ ने सन्द वर्जमानक मेलुव व्ययनामसवत्मरद फाल्गुण वध्यानामसवत्मरद फाल्गुण वध्यानामसवत्मरद फाल्गुण वध्यानामसवत्मरद फाल्गुण वध्यानामसवत्मरद फाल्गुण वध्यानामसवत्मरद प्रावान कास्यपना श्रीचावुग्रखराज वशस्यराद विलिकेरे ख्रनन्तराजे अरसिनवर प्रावा सत्यमङ्गलद चलुवै-अरसिनवर प्रवा श्रीमन्महिस्रपुरवराधीश श्रीकृष्णराज-वहेयरवर सम्मुखदिल भारिगाद कन्दाचार सवारकचेरि— ( उत्तर मुख )

यिलाखं भि देवराजै अरिसनवरु श्रीगामटेश्वरखामियवर मस्तकाभिषंकपुजीत्सविद्यम स्वर्गस्थराद्यके श्रीमठिदन्द वर्षप्रिति वर्षद्व श्रीगोमटेश्वरस्वामिय विरो पादपुजे मुन्ताद सेवार्त्य नदेयुवहागे यिवर पुत्रराद पुट्टदेवराजै अरिसनवरु १०० वरह हाकिरव पुदुवट्टिन सेवेगे भट्टं भूयाद्वर्द्धतां जिनशासन । श्री ।

[काम्यप गोत्र, श्रहनिय स्त्र, वृषम प्रवर श्रांर प्रथमानुयोग गाला में चातुण्डराज के व गज, विलिक्रे श्रनन्तराज श्ररसु के प्रपात्र, तोटटेवराज श्ररसु के पात्र व सत्यमहरू के चलुवे श्ररसु के पुत्र, मंस्र नरेश श्री कृष्णागज बढेयर के प्रधान शहरसक ( मांच ) देवराज श्ररसु की मृत्यु गोम्मटेशर के मस्ताकाभियेक के दिवस हुई। श्रतपृत उनके

#### १ ६२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

पुत्र पुट देवराजे श्ररसु ने गोम्मट स्वामी की वार्षिक पाद पूजा के लिए उक्त तिथि के। १०० 'वरह' का दान किया।

दंदं (२२४)

# उसी मण्डप में एक द्वितीय स्तम्भ के पश्चिम मुख पर

(शक स० १४५६)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामे। घलाञ्छन ।
जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥
सखवर्ष साविरद १४५६ तन्य विलास्वि सवत्सरद माघ
शुद्ध ५ यलु गेरसोप्पेय चवुडिसिट ग्रमणिबोम्मय्यन मग
कम्भय्यनु तन्न चेत्र भ्रडहागिरलागि चवुडिसिट ग्रहनु विहिसि
कोष्ट्र दक्के वेन्दु तण्डक्के श्राहारदान त्यागद नद्यान सुन्दण
हूविन ते। ट वेन्दु पिंड श्रिक्ष श्रचतेपुञ्ज इष्टनु श्राचन्द्रार्कस्थायियागि नावु नडिस बहेनु मङ्गलम श्री श्री श्री श्रो श्रो श्रो

[गेरसोप्ने के चबुडि सेष्टि ने मेरी भूमि रहन से मुक्त कर दी है इसिलए में अगिया बेम्मय्य का एत्र किम्भिय्य सदैव निम्नलिखित दान का पालन कहँगा—एक संघ (तण्ड) के। श्राहार, त्यागद ब्रह्म के सामने के बाग (की टेख-रेख) व श्रचत पुज़ के लिए एक 'पडि' तण्डुल ।] भुवनं विष्नसे गोविन्दवाडियं वेडिदं जिनाच्चेन लुट्धं ॥१२॥
गोम्मटमेने मुनिसमुदां—
यं मनदोहमेचि मेचि विचलिसुत्तुं ।
गोम्मटदेवर पूजेगदं मुददि विदृनहते धोरोदात्तं ॥१३॥
प्रकर ॥ ग्रादियागिर्जुदार्द्वसमयके सूलसङ्घं केगण्डकु-

दान्वयं

वादु वेडदं वजेयिपुदिन्तिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । वेधिवभवद कुक्तुटासनमलधारि देवर शिप्यरंनिप पेन्पि-ङ्गादमेसेदिप्प शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुडुं गङ्गचमूपित ॥ १४॥

गङ्गवाडिय वसदिगलेनितालवित्तमं तानेय्दे पेसियिसिदं
गङ्गवाडिय गाम्मटदेवर्गो सुत्तालयमनेय्दे माडिसिदं।
गङ्गवाडिय तिगुलरं वेङ्कोण्ड वीरगङ्गङ्गे निमिचि केष्टं
गङ्गवाडिय तिगुलरं वेङ्कोण्ड वीरगङ्गङ्गे निमिचि केष्टं
गङ्गराजनामुन्निन गङ्गर रायङ्गं नृम्मीड घन्यनस्ते॥ १५॥ धर्म्मस्यैव वलास्लोको जयत्यखिलविद्विपः।
ग्रारोपयतु तत्रैव सर्व्वोऽपि गुणमुत्तमं॥१६॥
श्रीमज्जैनवचोव्धिवर्द्धनविधुःसाहित्यविद्यानिधिस्सर्पदर्पकहित्समस्तकलुठत्योत्कण्ठकण्ठीरवः।
स श्रोमान गुणचन्द्रदेवतनयस्सीजन्यजन्याविनस्रथेयात् श्रीनयकोत्तिदेवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः॥१०॥

## १०२ ( २२७ ) उसी स्तम्भ के पूर्व मुख पर (शक स० १४५-६)

इ मोदल...तत्संवत्सरदलु गेरसोप्पेय चवुडिसिट्टिरिंग हूविन चेशय्यनु कोट धर्मसाधनद सम्बन्ध नन्न चेत्रवु ग्रह द्याकिरलागि नीवु ध्राचेत्रवनु विडिसि को.....।।

[ चेनच्य माली ( हूविन ) ने चबुडि सेट्टि की यह 'धर्म-साधन' दिया कि 'श्रापने मेरी जमीन रहन से सुक्त की है इसिल्ए में । ]

१०३ (२२८)

# उसी मगडप में तृतीय स्तम्भ के पूर्व मुख पर

(शक सं० १४३२)

सखवरुष १४३२ डनेय शुक्क संवत्सरद वैशाख्व० १० ख् मण्डलेश्वरकुलो ुङ्ग चङ्गाल्यसददेवमदीपालन प्रधानसिरामि केशव-नाथ-तर-पुत्र कुल-पवित्रं जिनधर्मसहायप्रतिपालकरह बोम्यणमन्त्रिसहोदररह सम्यक्तचूडामणि चेन्नबोम्मरसन नञ्जरायपट्टणद श्रावकभव्यजनङ्गल गाष्टिसद्वाय श्री गुम्मटखा-मिय बल्लिवाडव जीण्नीद्धारव माडिसिदर श्री।।

[ मण्डलेश्वर कुलोत्तुंग चङ्गाल्व महदेव महीपाल के प्रधान मन्त्री, केशवनाथ के पुत्र, वेाम्यण मन्त्री के आता चन्न वेाम्मरस व नञ्जराय पट्टण के श्रावका ने गाम्मट स्वामी के 'बिह्नवाड' (? जपर की मिलिल ) का जीयोंद्वार कराया । ]

808 ( 85% )

## गाम्मटेश्वर के दक्षिण की ख्रार कूष्माण्डिनी के पादपीठ पर

(लगभग शक स० ११००)

श्रीनयकी त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल शिष्यरु श्रीबाल-चन्द्रदेवर गुडु के तिसेट्टिय मग विस्मिसेट्टि माडिसिद यचदेवते॥

## चिद्धरवस्ती में उत्तरकी ख्रोर एक स्तम्भपर ( शक सं० १३२० )

(पश्चिम मुख)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामेाघलाञ्छनं ।
जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १॥
श्रीनाभेयोऽजितःशम्भव-निमिवमलास्मुत्रतानन्तधम्मीश्चन्द्राङ्करशान्तिकुन्यु ससुमितसुविधिरशीतलो वासुपुज्य ।
मिल्लश्श्रेयस्सुपाश्वी जलजकिचररानन्दन पार्श्वनेमी
श्रीवीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुर्व्विशतिम्भीङ्गलानि ॥ २॥
वीरा विशिष्टां विनताय रातीमितित्रैलोकैरमिवण्यनीते य.
निरस्तकम्मी निखिलार्त्यवेदी

पायादसा पश्चिमतीत्र्यनाथः ॥३॥

#### १-६६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

तस्याभवन् सदसि वीरजिनस्य सिद्ध-

सप्तर्द्धयो गण्धराः किल रुद्रसङ्ख्याः।

ये धारयन्ति शुभदर्शनबे।धवृत्ते

मिष्टयात्रयादपि गगान् विनिवर्त्ये विश्वान् ॥४॥

इन्द्राग्नि भूती श्रिप वायुभूतिरकम्पना मीर्य्य सुध-र्म्भपुत्राः।

मैचेयमीएड्योपुनरन्धवेलः प्रभासकश्चेति तदीय-संज्ञाः ॥५॥

पृथ्वेज्ञानिह वादिनोऽविधजुषो धीपर्ययक्ञानिनः सेवे वैक्रियकांश्च शिचक्यतीन्कैवल्यभाजोऽप्यमून् । इस्रग्न्यम्बुनिधित्रयोत्तरनिशानाधास्तिकायेश्यते रुद्रोनैकशताचलैरपि मितान्सप्तैव नित्यं गणान् ॥६॥ सिद्धिं गते वीरजिनेऽनुबद्ध-केवल्यभिख्यास्त्रयएव जाताः । श्रीगातमस्तै। च सुध्यम्मजम्बू यैः केवली वै तदिहानु-बद्धं ॥७॥

जानित विष्णुरपराजितनन्दिमित्री गावर्द्धनेन गुरुणा सह भद्रबाहुः। ये पश्चकेवलिवदप्यिखलं श्रुतेन

शुद्धा तते।ऽस्तु मम धीः श्रुतकेवलिभ्यः ॥८॥ विद्यानुवादपठने स्वयमागताभि-

व्विद्याभिरात्मचरितादमलादभिन्नाः।

पुर्वाणि ये दशपुरूण्यपि धारयन्ति

तात्रीम्यभित्रदशपूर्व्वघरान् समस्तान् ॥ ॥

तेस्रचियः मोष्ठिल गङ्गदेवै।

जयस्तुधम्मी विजया विशाखः।

श्रीवृद्धिले। पृतिषेणनागी

सिद्धार्त्यकश्चेत्रभिघानभाजः ॥१०॥

नस्त्रपागडू जयपालकंशा-

चार्ट्याविष श्रीद्भुमषेणकश्च । एकादशाङ्गीधरणेन रूढा ये पञ्च तेऽमी हृदि मे वसन्तु ॥११॥ श्राचार-संज्ञाङ्ग-भृतोऽभवस्ते

लोहस्तुभद्रो जयपूर्वभद्रः।

तथा यशोबाहुरमी हि मूल-

स्तम्भा जिनेन्द्रागमरब्रहम्म्ये ॥ १२ ॥

श्रोमान्क्रम्भो विनीते।

हलधरवसुदेवाचला मेरुधीरः

सर्वज्ञः सर्वगुप्ती

महिधर-धनपालीमहावीरवीरी।

इत्याद्यानेक सृरिष्त्रथ सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या-शास्त्राघारेषु पुण्यादजनि सजगता

काण्डकुन्दा यतीन्द्रः ॥ १३ ॥

रजोभिरस्ष्रष्टतमत्वमन्तर्वाह्ये ऽपि संव्यश्वयितुं यतीशः।

#### १६८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

रजः पदं भूमितल विद्याय चचार मन्ये चतुरङ्गुलं सः ॥१४॥ श्रीमानुमास्वातिरय यतीश-

स्तत्वात्र्यसूत्रं प्रकटीचकार । यन्मुक्तिमारगीचरणोद्यतानां पाथेयमर्ग्यं भवति प्रजाना।।१५।। तस्यैव शिष्योऽजनि गृद्धूपिञ्ळ-द्वितीयसङ्गस्य बलाक-पिञ्छ:।

यत्सूक्तिरत्नानि भवन्ति लोको

मुक्त्यङ्गनामोद्दनमण्डनानि ॥ १६ ॥ समन्तभद्गस्य चिराय जीयाद्वादीभवज्राङ्कुशसूक्तिजालः । यस्य प्रभावात्सकलावनीय वन्ध्यास दुर्व्वाद्धकवा र्त्तयोपि ॥ १७ ॥

स्यात्कार-मुद्रित-समस्त-पदात्थ-पूर्ण्ने त्रयेलोक्य-हम्म्येमखिल स खलु व्यनिक । दुव्वीदुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रब्नदीपः ॥ १८ ॥

तम्यैव शिष्यश्रियवकेाििटसृरिस्तपे लतालम्बनदेइयिः। संसार-वाराकर-पोतमेतत्तत्वार्थसृत्र तदलश्वकार ॥ १६॥ प्रागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी

बुद्ध्या पुनिर्विपुत्तया स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रोपूज्यपादः ति चैष बुधैः प्रचख्ये

यत्पृजित पद्युगे वनदेवताभिः॥ २०॥ भट्टाकलङ्कोऽकतसौगतादिदुव्वक्यियपङ्करस्कलङ्कभूतं। जगत्खनामेव विधातुमुच्चै सात्धे समन्तादकलङ्कमेव।।२१॥ जीयाज्ञगत्यां जिनसेनसूरिर्य्यस्यापदेशोज्जलदर्पयोन। च्यक्तोकृतं सर्व्वीमद विनेया पुण्न्य पुरायं पुरुषा विदन्ति॥ २२॥

> विनय-भरण-पात्र भव्यत्ते कैकिमत्र विद्युधनुतचरित्र तह ग्रोन्द्राप्रपुत्रं। विहित भुवनभद्रं वीवमा है। हिनद्र विनमत गुणाभद्रं तीण्ने विद्यास मुद्र ॥ २३ ॥ सद्व्यञ्जनस्वरनभम्बनु लच्चणाङ्ग-च्छित्राङ्ग-भीम-शकुनाङ्ग-निमित्तकैर्यं। कालत्रयंऽपि सुखदु खज्याज्याद्य वत्सा च्वित्युनरवेति समस्तमेव ॥२४ ॥

य. पुरुपदन्तेन च सूतवल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे। फलप्रदानाय जगज्जनाना प्राप्ताऽहुराभ्यामिवकल्पभूजः॥२५॥ स्त्रहृद्व लि स्सङ्घ चतुर्विध स श्रीकाण्डकुन्दान्वयसूलसङ्घं। कालस्वभावादिह जायमानद्वेपेतराल्पीकरणाय चकं॥२६॥ सिताम्बरादी विपरीत-रूपे खिले विसङ्घं वितनेति भेद। तत्सेननन्दि-चिदिवेशसंहमङ्घेषु यस्त मनुते कुहक्सः॥२७॥

सङ्घेषु तत्र गणगच्छ-वलि-त्रयेण लोकस्य चत्तुपि भिदाजुपिनिन्दसङ्घ 200

देशीगणे धृतगुणेऽन्वितपुस्तकाच्छ-

गच्छेऽङ्गुलेश्वरवित्रज्जेयति प्रभूता ॥२८॥ तत्रासन्नाग-देवादय-रवि जिन - मेघ - प्रभा-बाल-चन्द्रा

देवग्रो-भानुचन्द्रश्रुतनय गुग्रधम्मदिय: कीर्त्तिहेवाः। देश-श्रीचन्द्र-धर्मेन्द्र-कुल-गुण-तपे। भूषणास्तर-योऽन्ये

दामेन्द्रपद्मामरवसु-गुग्ग-माग्रिक्कनन्या ह्रयाश्च ॥२६॥

( उत्तर मुख )

विहितदुरितभङ्गा भित्रवादीभशृङ्गा

वितत-विविध-मङ्गाः विश्वविद्याब्जभृङ्गाः ।

विजितजगदनङ्गावेशदूरोज्त्रलाङ्गा

विशदचरणतुङ्गा विश्रुतास्तेऽस्तसङ्गाः ॥३०॥

जीयाच्छ्रोनेमिचनद्र:कुवलयलयकृत् कूटकोटीद्धगोत्रो नित्योद्यन्दृष्टिबाधाविरचनकुशलुस्तत्प्रभाकृत्प्रतापः । चन्द्रस्येव प्रदत्तामृत-त्रचन-रुचा नीयते यस्य शान्ति धर्म्भव्याजस्य नेतुस्खमभिमतपदं यश्च नेमी रथस्य ॥३१॥ श्रीमाचनन्दी विबुधे। जगत्यामन्वत्र्थमेवातनुतात्मनाम । समुद्धसत्सवरनिर्ज्जरेण न येन पापान्यभिनन्दितानि ॥३२॥ तुङ्गे वदीये धृत-वादिसिंहे गुरुप्रवाहोत्रतवंशगोत्रे।

ष्प्रधोदितेऽभूत्रिजपाद्येवाप्रमोदिलोकोऽ**भय चन्द्रदेवः** 

11 33 11

जयित जिततमाऽरित्यक्दोपानुषङ्ग.

पदमखिलकलानांपात्र-मम्भेक्हायाः।

श्रनुगतजयपचश्चात्तमित्रानुकूल्य-

स्सततमभयचन्द्रस्तत्सभारब्रदीपः ॥३४॥

तदीयतनुजश्रयुतमुनिर्गणिपदेशस्त्रपाभरनियन्त्रिततनुस्तु-

तजिनेश:।

तते। जिनेन्द्रवचनाम्तिविषयाशस्ततस्वयशसा भृत-समस्तवसुघाश ॥३५॥

भव-विपिनकृशानुदर्भव्यपङ्के जभानु-

स्स विततनमसोनु स्मम्पदे कामधेनुः।

भुविदुरिततमाऽरिप्रोत्यसन्तापवारि-

श्रुतमुनिवरसृरिश्शुद्धशीलोऽस्तनारिः ॥३६॥ चण्डोहण्डित्रदण्ड परम-सुख-पद पापवीज परागी-वारागारोककार-त्रिविधमधिकृता गैरिव गारवं च ॥ वुल्यंभल्लोन-शल्य-त्रयमतुलवपुरशर्म्भमर्मिन्छद हो-

भाषोन्मेषि त्रिदेश श्रुतमुनिमुनिपो निर्मुमोचैक एव ॥३७॥ प्रशिष्यभगग्रेङ्गमहसा भुवितदीय प्रवर्द्धयति पूर्ण्नकलइन्दु-

रिवयस्स ।

श्वनादिनिधनादि-परमागम-पयोधिमभूदिभनवश्रुतसुनिगीखपदे सः ॥३८॥

मार्गे दुर्गे निसर्गोत्प्रतिभटकदुजल्पेन वादेन वापि श्रव्ये काव्येऽतिनव्ये मृदुमधुरपदैः शर्म्मदैर्त्रर्म्मदैश्च । मन्त्रे तन्त्रेऽपि यन्त्रे नुतसकलकलायां च शब्दार्ण्नवे वा को वान्यः कोविदे। ऽस्ति श्रुतसुनि मुनिवद्विश्व-विद्या-

विनोदः ॥३६॥

शब्दे श्री यूज्यपादः सकल-विमत-जित्तर्कतन्त्रेपुदेवः सिद्धान्ते सत्यक्षे जिन-विनिगदिते गौतमः कारडकुन्दः। अध्यातमे वर्द्धमाना मनसिज-मथने वारिसुग्दु:खबन्हा-वित्येवं की ति पात्रं श्रुतसुनिवदभूद्भूत्रये की ऽत्र कश्चित् 118011

श्रद्धां घुद्धां प्रवृद्धां दधतमधिकृतां जैनमार्गो सुसर्गो सिद्धिं बुद्धेर्म्भद्दें वर्बुध-वर-निवद्देरद्भुतामत्वीमानां। मित्र चित्र चरित्रं भवचय-भयद भव्यनव्याम्बु नाना-मप्येने। न्यूनमेनं श्रुतसुनि-मुनिपं चन्द्रमाराघयध्वं ॥४१॥ श्रीमानितेऽन्याभय चन्द्रसूरेस्तस्यातुजात [श] श्रुतकीर्त्ति-देव:।

श्रभूजिनेन्द्रोदिवलचणानामापृण्णंलचीकृत-चार-वृत्तः ॥४२॥ विदित-सक्तवेदे वीत-चेता-विषादे

विजित-निखिल-नादे विश्वविद्याविनोदे। विततचरितमे। दे विस्फुरिचत-प्रसादे

विजुत-जिनप-पादे विश्वरचां प्रपेदे ॥४३॥ स श्रीमांसत्तत्ज्ञसदनु गणिपदे सन्न्यधाचवाहकीत्तिः कीर्त्याकोर्ण्यत्रिलोक्या मुहुरयति विधुः काश्यमद्याप्यतुल्यः। ( तृतीय मुख )

यस्यापन्यास-वन्य-द्विप-पदु-घटयोत्पाटिताश्चादुवाचः
पद्मामद्मात्तमित्रोव्चलतररूचये।ऽप्युत्थितावादिपद्माः ॥४४॥
चारुश्रोश्चार्कीर्तिः पदनतवसुघाधोश्वराऽयोश्चराऽयं
गर्व्व कुर्व्यन्तमुर्व्यश्चर-मद्दिस महावादिनं वादवन्थ्यं।
चक्रे दिक्कोडद्येसरसरसवचा नाधिताशेषसाध्या
ऽवेद्यावेद्याद्यविद्याव्यपगमविलमद्विश्वविद्याविनोदः ॥४५॥
बल्लाल-चोणिपाल विलत-विल-वल वाजिभिन्वे जिताजि
रागावेगावतासु स्थितिमपि सहसोरलाधतामानिनाय।
श्रातीय्येव स्वयं सोऽखिलविद्मयसूरेल्यातारयत्तजिस्सोमाशेप-शास्त्रान्द्यनिधिमभयसूरिं पर विंहणार्यः
॥४६॥

शिष्टो दुष्टाव-पिथ्टो-करण-निपुण सूत्रस्य तस्योपदेष्टुशिश्राच्य. पीयूष-निष्यन्दन-पटु-वचनः पण्डित. खण्डिताघः ।
सूरिस्स्रो विनेयाम्बुरुहविकसने सर्व्वदिग्व्यापिधामा
श्रीमानस्थात्कृतास्थो वेलुगुलनगरं तत्र धम्मीभिवृङ्यै ॥४७॥
यस्मिश्रासुराखराजा भुजविलनिमनं गुम्मटं कर्माठाइं
भक्त्या शक्या च मुक्येजित-सुर-नगरे स्थापयद्भद्रमद्रौ ।
वद्भत्काल-त्रयोत्थोष्वल-चनु-जिन-विम्वानि मान्यानि चान्यः
केलासे शीलशाली त्रिभुवन-विलस्कीर्चि-चक्रीव चक्रे ॥४८॥
स्थाने तत्स्थानमन्त्रोव्वलतरमतुलं पण्डितोऽलङ्करोतु

श्रीमानेषे। क्रिको सि न्र्नृप इव विलसत्सालसापानकार्थे.। चित्रं शीर्षेऽभिषिच्य त्रिभुवनतिलकं तं पुनस्सप्तवारान् पद्मोन्मुक्तं विधायाखिलजगदुरुपुण्यैस्तथालञ्चकार ॥४-६॥ किंवा चीरामिषेकादुतनिजयशसी निम्मेलाच्छद्वराद्रीन् गोत्राद्रीन्स्फाटिकीं च चितिममरगजान्दिगगजानेष धीरः। चीरोदान्सप्तसिन्धूनुदरिजलधरान्शारदात्रागलोक शेषाक्री क्र विदीर्कामृतकलशमपि खर्वितेने न विद्यः ॥५०॥ मेरी जन्माभिषेकं सुरपतिरिव तत्त्रंथेवात्र शैले देवस्यादर्शयन्नो परमखिलजनस्यैष सृरिव्विधाय । सन्मार्गो चाधुनैनं पिहितमपि चिर वामद्यवाक्तमोभि-र्त्रिश्शे तानि पृर्व्वे पुरुरिव पुनरत्राकलङ्कोऽपनीय ॥५१॥ रे रे काणाद कोण शरणमधिवस चुद्रनिद्रानिवासं **सैमांसे**च्छामतुच्छां त्यज निजपटुवादेषु कृच्छाशुगच्छ । बीद्धाबुद्धे विमुग्धीऽस्यपसर महसा साङ्ख्यमारङ्ख सङ्ख्ये

श्रीमान्मश्नाति वादीन्द्रगजमभयसूरिः परं वादिसिंहः॥५२॥ ऐश्वर्थं वहतश्च शाश्वतमुखे धत्तश्च सर्व्वज्ञनां विश्राते च गिरीशतां शिवतया श्रीचारकीर्त्तीश्वरै।। तत्रायं जिनभागसावजिनभाग्धोमानयं मार्गाणे हेमाद्रिं समधत्त मार्गाणमुरुस्थेमा स हेमाचले ॥५३॥ स्फूर्ज्जद्भुर्ज्जीट-भाज-लोचन-शिख-ज्वालावलीढस्य ते हं हो मन्मथजीवने।षधिरभृदेषा पुरा शैलजा। सर्व्वहोत्तमचारकी सि सुमुनेस्सम्यक्तपो-बह्नना
निर्देग्वस्य चरित्रचण्डमरुते दृतस्य का ते गतिः ॥५४॥
पितामहपरिष्वङ्गसङ्गतैन प्रशान्तयं ।
चारकी सि वचेगङ्गालिङ्गिताङ्गी सरस्तती ॥५५॥
द्यास्य वाणीनिवास्य दृदयमुरुद्दयं स्व चरित्रं पतित्र
देहं शान्त्यैक्षगेह सकलसुजनतागण्यमुद्भृत पुण्यं ।
श्रव्या भव्या गुणालिङ्गि खिलबुधत्तेर्व्यस्य से। प्रं जगसा
श्रत्यारूढ़ प्रसादे जयतु चिरमयं चारकी सित्र वीन्द्रः ॥५६॥
भूढं प्रीढं दरिद्र धनपतिमधम मानव मानवन्त
दुष्ट शिष्ट च दु.खान्वित्रभि सुखिनं दुर्मद धर्मशीलं।
कुर्व्यन् सामन्तभद्रं चरितमनुसरन्नम्न सामन्तभद्र।
(चतुर्धमुख)

तन्वन् श्रीचारकीर्त्ति व्र्जगित विजयतं चिन्द्रका-चारु-कीर्त्तिः ॥५७॥

रे रे चाठवीक गर्वे परिहर विरुदािल पुरैंव प्रमुश्व साङ्ख्यासङ्ख्येय-राजस्परिकर-निकरादाप्तघट्टोऽसि

भट्ट।

पूर्ण्नं काराद तूर्ण्नं सज निजमनिश मानमापित्रदानं हिंसन्युंसोऽभिशस्यो व्रजतियदपरान्त्रादिन.सि हरणाय्ये.

तत्पण्डिताङ् व्रानुरती विदेखादिनाथा सम्यक्तन्त्रोध-चरणात्रवदाननिष्ठौ, जातानुभी हरियणी हरियाङ्कचारु-म्माणिद्वदेवइतिचार्जुनदेवकल्पः ॥५८॥

धन्या मन्ये न सन्यासपरमिविधना नेतुमेव स्वय स्व धर्मा कर्मारिमर्मिच्छदमुरुमुखद दुरुर्तमं वरसमं च। शान्ताश्शान्तेन्नि शान्तीकृत-सक्तल-जनाः सुक्तिपीयूषपूरै-स्तेऽसी सर्व्वेऽस्तदेहास्सुरपदमगमन्ध्यात-जैनेन्द्र-पादाः ॥६०॥ तत्र चयादशशतिश्च दशदूयेन

शाकेऽब्दके परिमितेऽभवदीश्वराख्ये। माघे चतुर्द्व शतिथा सितमाजिवारे स्वाती शनेस्सुरपद**ं पुरु** पण्डितस्य ॥६१॥

म्रासीदशाभिनव**परिडतदेव**सृरि-

राशाननाच्छमुकुरीकृत कीर्त्तिरेषः।

शिष्ये निधायनिजधर्मधुरीग्रभावं

यत्रात्मसस्कृतिपदेऽजनि परिडताय्यः ॥६२॥

त्र्यं सिष्ट्या-ऋदम्वं सततमपि विधित्सुर्व्यूषा ताम्यसीदं तत्त्व ताथागतत्वं तरलजनशिरोरव्रतावतप्रधाव। जीव भद्राणि पश्यत्युरुजगदुदितास्यक्तवादाभिलाषा यसाद्रस्तोकरात्रिप्रिरिव भुवितरून्वादिनः परिडतार्थः

॥६३॥

संसारापारवाराकर-धर-लहरी-तुल्य-शल्योत्य-देइ-च्यूहे मुद्यज्जनानामसुखजलचरैरदि वानाममीषां ।

पाता नीता विनीताऽद्भुततिगतवन्नव्यभव्याचि ताङ्गेद्र-र्व्भद्रोन्निद्रस्सुमुद्रस्सततमिनवोराजते परिखताय्यः॥६४॥ भयमय गुरुभक्तयाकारयक्तत्रिषद्या-मपरगियाभिरुचे गोहिभिस्तैस्सहैव। श्चभ-दिन-सुमुहूर्त्ते पृरितोद्घाखिलाश युगपद्रखिलवायध्वानस्त्रप्रदानै ॥६५॥ इलान्मशक्त्या निजमुक्तयं हि द्वासी दितं शासनमेतदुर्व्या । शान्त्रीयकर्तृ-त्रयशसनाङ्गमाचन्द्रतारा-रविमेर जीयात्॥ ६६ ॥

१०ई (२५५)

## उपर्युक्त लेख के नीचे

(शक सं० ४३३१)

श्रीमत्क्तर्त्राटदेशे जयति पुरवरं गङ्गवत्याख्यमेतत् मद्हक्दानापवासत्रतक्तिरभवत्तत्र माणिक्यदेवः। बाचायी वर्मपत्री गुणगणवमतिसस्य सूनुस्तयोश्च श्रोमान्मायराननामाजनि गुणमणिभाक् चन्द्रकीर्र्सेश्र शिष्य ॥ १ ॥

मन्यक्तवृहामिययेनिसिद श्राभव्योत्तमतु स्रस्ति श्री शक वरुष १३३१ नेय विरोधिसंवत्सरद चैच ब ५ गु श्री गुम्मटनायन मन्याहद भ्रष्टविधाचर्चना निमित्तवागि वेलुगुलद गङ्गसमुद्रद करंय केलगे दानशालेय गदे ख २ गवनू बेलुगुलद माणिक्यनखरद हरियगौडन मग गुम्मटदेव माणिक्यदेवन मग बोस्मण्ननेत्तांगांद गौडुगल समचदिल देवरिगे पादपुजेय माडि क्रयवागि कोण्डु कोष्टु ग्रसाधारणवहन्त कीर्त्तियन् पुण्य-वन् डपार्व्जिस कोण्डनु मङ्गलमहा श्री श्री शो ॥

[कर्नाट देश की गङ्गवती नामक नगरी में माणिक्यदेव धीर उनकी भार्या बाचायि रहते थे। इनके मायण्ण नामक पुत्र हुत्रा जो चन्द्र-कीर्त्ति का शिष्य था। मायण्ण ने उक्त तिथि को वेलाुल के गङ्गसमुद्र नामक सरोवर की दो खण्डुग भूमि खरीद कर उसे गोम्मट स्वामी के श्रष्टविध पूजन के लिये वेलगुल के कई पुरुपों के समन्न दान की।

१०७ (२५६)

# उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११०३ )

शीलिद चन्द्रमीलिविभुवाचलदेवि निजीद्वकानतेया-लेलिम्गाचि बेल्गुलद गुम्मटनाथन पादद-च्चिलिगे बेडे बेक्कन शीमेयनित्तनुदारवीरब-ल्लाल-नृपालकनुर्वियुमिव्धियुमुल्लिनमेय्दे सिव्वनं ॥१॥ श्रन्तु धारापृर्विकवं माडिकोटन्त ग्रामसीमे । मूड होन्नेन-हिल्ल तेड्क बिस्तहिल्ल देवरहिल्ल पडुव चेलिनहिल्ल हाडोनहिल्ल (पूर्व मुख के नीचे)

बडग सञ्चेनहिल्लय बिद्धुकाट प्रामी श्राचन्द्रार्कशायियागि सलुगे मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

[चन्द्रमोलि की पत्नी श्राचल देवी की प्रार्थना पर वीरबल्लाल नृप ने 'बेक' नामक ग्राम का दान गोम्मटनाथ के पूजन के हेतु किया। लेख में ग्राम की सीमा दी हुई है। नेट—श्राचल देवी के श्रन्य श्रनेक दाना का उल्लेख गक म० ११०३ के लेख न० १२४ (३२७) में हैं। अतप्त प्रम्तुत लेख का समय मी शक म० ११०३ के लगभग होना चाहिये। पर श्राक्ष्य यह है कि यह लेख इसमे बहुत पीछे के दो लेखा (न० १०४ श्रार ६०६) के नीचे खुदा हुश्रा है। लिपि भी इसकी उतनी पुरानी प्रतीत नहीं होती। सम्भव है कि किसी श्राधार पर लेख पीछे से ही जिल्ला गण हो।

१०८ (२५८)

## सिद्धरवस्ती में दक्षिण श्रोर एक स्तम्भ पर

( शक सं० १३५५ )

(प्रथममुख)

श्री जयत्यज्ञस्यमाहात्म्य विशासितकुशामनं । शामनं जैनमुद्गासि मुक्तिल्स्येकशासनं ॥ १ ॥ ग्रपरिमितसुखमनल्पावगममयं प्रवलवलहतातङ्क । निखिलावलोकविभव प्रमरतु हृदयं पर ज्योति ॥ २ ॥ उद्दीप्ताखिलरत्नमुद्धृ तज्ञ नानानयान्तगृ ह मम्यात्कारसुधाभिलिप्तिजनिभृत्कारुण्यकूपोच्छित । ग्रारोप्य श्रुतयानपात्रममृतद्वीप नयन्त. परा-नेते तीर्त्येक्ठना मदीयहृदये मध्येभवाञ्च्यासता ॥ ३ ॥ तत्राभवत् त्रिभुवनप्रसुरिद्धवृद्धि

श्रीवर्द्धमान मुनिरन्तिम-तीर्त्थनायः । यहेहदीप्तिरपि सन्निहिताखिलाना पृथ्वीत्तराश्रितभवान् विशदीचकार ॥ ४॥ तस्याभवज्ञरमचिज्ञगदीश्वरस्य

यो योव्तराज्यपदसंश्रयतः प्रभूतः । श्रीगीतमागणपतिन्भगवान्वरिष्टः

श्रेष्टे रनुष्टितनुतिन्र्भुनिभिस्स जीयात् ॥ ५ ॥ तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समप्रशीलामलरत्नजालं। अभूचतीन्द्रो भुवि भद्रबाहु: पय:पयोधाविव पूर्णन-

चन्द्रः ॥ ६ ॥

भद्रबाहुरियमः समत्रवुद्धिसन्पदा

शुद्धसिद्धशासनं सुशन्द-त्रन्ध-सुन्दरं। इद्ववृत्तसिद्धिरत्र बद्धकर्मिभत्तपो-

वृद्धिवर्द्धितप्रकीत्ति रुहधे महद्धिकः ॥ ७ ॥

यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीश्वरायामिह पश्चिमोऽपि । श्रपश्चिमोऽभूद्विदुषा विनेता सर्व्वश्रुतार्त्थप्रतिपादनेन ॥ 🗆 ॥ तदीय-शिष्योऽजनि **चन्द्रगुप्तः** समप्रशीलानतदेवदृद्धः । विवेश यत्तीत्रतप प्रभाव-प्रभूत-कीर्त्तिबर्भुवनान्तराणि ॥ ६ ॥ तदीयवशाकरतः प्रसिद्धादभूददेशमा यतिरत्नमाला । वभा यदन्तम्भी वन्मुनीन्द्रस्स कुग्डकुन्दोदित-चण्ड-दण्ड. ॥ १०॥

श्रभूदुमास्वातिप्रनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलात्र्यवेदी । सुत्रीकृतं येन जिनप्रगीतं शास्त्रात्थेजात मुनिपुङ्गवेन ॥११॥ स प्राणिसरचणसावधाना बभार योगी किल गृद्धपचान्।

त्तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचार्य्यशब्दोत्तरगृद्ध-पिञ्चळं ॥ १२ ॥

त्तस्मादभूद्योगिञ्जलप्रदीपा वलाकिपिञ्च्छः म तपा-महर्द्धि ।

यदङ्गसरपश्नेमात्रतोऽपि वायुर्व्विपादीनमृतीचकार ॥ १३ ॥ समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूर्त्तिस्ततः प्रखेता जिनशासनम्य । यदीयवाग्वज्रकठारपात्रम् एनीचकार प्रतिवादिशैलान् ॥१४॥ श्री यूज्यपादी धृतधर्म्भराज्यस्तते। सुरावीश्वर-पृज्य-पादः ।

यदीयवैद्युष्यगुणानिदानी वदन्ति शास्त्राणि वदुद्भतानि ॥१५॥ भृतविश्ववुद्धिरयमत्र योगिभि

कृतकृत्यभावमनुविश्रदु वकैः।

जिनवद्गभूव यदनङ्गचापहत्

सजिनेन्द्रवुद्धिरिति साधुविण्नित ॥ १६ ॥

श्रीपूज्यपाद्मुनिरप्रतिमीषघद्धि -

व्जीयाद्विदेव्जिनदर्शनपृतगात्रः।

यत्पाद्धीतजलसंस्पर्श प्रभावा-

त्कालायसं किल तदा कनकी चकार ॥ १७ ॥

तत. पर शास्त्रविदा मुनीना

मध्रेसरोऽभूद्कलङ्कसूरि'।

मिथ्यान्धकारस्थगिवाखिलात्थाः

प्रकाशिता यम्य वचामयुखैः ॥ १८ ॥

तस्मिन्गते स्वर्गभुव महपै दिवः पतीन्नर्तुमिव प्रकृष्टान् । तद्दन्वयोद्भृतमुनीश्वराणा वभूवुरित्यं भुवि सङ्घभेदाः ॥१८॥ स योगिसङ्घश्वत्रः प्रमेदानासाच भूयानविरुद्धवृत्तान् । वभावयं श्रीभगवान्जिनेन्द्रश्चतुर्म्भुखानीव मिथस्समानि ॥२०॥

देव-नन्दि-सिंह-सेन-सङ्घभेदवर्त्तनां

दंशभेदतः प्रबेाधभाजि देवयोगिनां । वृत्ततस्समस्तते।ऽविरुद्धधर्मसेविनां

मध्यत प्रसिद्ध एष **नन्दिस**ङ्घ इत्यभूत् ॥ २१ ॥

निद्सङ्घं सदेशीयगयो गच्छे च पुस्तके । इंगुलेशवलिब्जीयान्मङ्गलीकृतभूतल ॥ २२॥

तत्र सर्व्वशरीरिरचाकृतमतिन्विजितेन्द्रय-

स्सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलव्ध-कीर्त्तिकलापकः।

विश्रुत-्रयूतकोत्ति-भट्टारकयतिस्समजायत

प्रस्फुरद्वचनामृतांश्चिवनाशिताखिलहत्तमाः ॥ २३ ॥

कृत्वा विनेयान्कृतकृत्यवृत्तीन्निधाय तेषु श्रुतभारमुच्चैः । खदेइभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदेन दिव स भेजे ॥२४॥

#### (द्वितीयमुख)

गते गगनवासिस त्रिदिवमत्र यस्योच्छिता न वृत्तगुणसंहतिर्व्वसित केवल तद्यशः । धमन्दमदमन्मथप्रणमदुप्रचापे।चल-त्प्रतापहतिकृत्तपश्चरणभेदलव्धं सुवि ॥ २५ ॥ श्रांचारकीर्त्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव-

स्तसादभूत्रिजयशोधवलीक्रवाश ।

यस्याभवत्तपसि निष्टुरतापशान्ति-

श्चित्ते गुणे च गुरुता कृशता शरीरे ॥ २६ ॥

यस्तपाविस्त्तभिव्वें स्त्रिताघट्रमा

वर्त्तयामाम सारत्रय भूततुं।

युक्तिगास्त्रादिक च प्रकृष्टाशय-

ग्शब्दविद्याम्बुधेष्ट<sup>(</sup>द्विक्ठचन्द्रमा: ॥ २७ ॥

यस्य यागीशिन पादयास्सर्व्वदा

सङ्गिनीमिन्दिरा पश्यतश्शाङ्गि ॥

चिन्तयेवाभवत्क्रणाता वर्ण्यण

मान्यथा नीतृता किं भवेत्तत्तनोः ॥ २८ ॥ यपां शरीराश्रयताऽपि वातो रुजः प्रशान्तिं विततान तेषां ।

वल्लालराजाित्यतरागगान्तिरासीत्किलैवित्कमु

भेषजेन ॥ २६॥

मुनिर्म्मनीषा-त्रलते विचारित समाधिभेटं समवाप्य सत्तमः।

विद्वाय देहं विविधापदा पदं विवेश दिन्यं वपुरिद्ध-

वैभवं ॥ ३० ॥

श्रस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यर्य्य-

मिण नाभविष्यत्तदा परिख्तयति-

म्सोम. वस्तुमिच्यातमस्तामपिहितं

मर्ज्यमुत्तमेरित्ययं वक्तुभिरूपाघोषि ॥ ३१ ॥

विबुधजनपालक कुबुध-मत-हारकं।
विजितसकलेन्द्रियं भजत तमलं बुधाः।। ३२ ॥
धवल-सरावर-नगर-जिनास्पदमसदशमाकृततदुरुतपोमहः॥ ३३ ॥

यत्पादद्वयमेव भूपतितितश्चके शिरोभूषण
यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुलं पीत्वा जिजीवानिशं।
यत्कीत्यी विमलं वभूव भुवनं रह्नाकरेणावृतं
यद्विद्या विशदीचकार भुवने शास्त्रात्थेजातं महत्।। ३४॥
कृत्वा तपस्तीत्रमनल्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपप्तुतानि।
तेषां फलस्यानुमवाय दत्तचेता इवाप त्रिदिवंम योगी॥३५॥
तिस्मन्जाते। भूम्नि सिद्धान्तयोगी

प्रोचद्वाचा वर्द्धयन् सिद्धशास्त्रं । शुद्धे न्योन्नि द्वादशात्मा करौषै-र्यद्वत्पद्मन्यूहमुन्निद्रयन्स्वैः ॥ ३६ ॥

ढुव्वींद्युक्तं शास्त्रजातं विवेकी वाचानेकान्तार्त्थसम्भूतया यः । इन्द्रोऽशन्या मेघजालोत्थया भूषृद्धां भूभृत्सहति वा विभेद ॥ ३७॥

यद्वत्पदाम्बुजनतावनिपालमौलि-रत्नाशवोऽनिशममुं विद्धुः सरागं। तद्वन्न वस्तु न वधूत्रे च वस्त्रजातं नो यौव्वनं न च बलं न च भाग्यमिद्धं ॥ ३८ ॥ प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरे। जप्राह पृर्व्वं मकलार्त्यस्त्रं। परेऽसमर्त्यास्त्रद्वनुप्रवेशादेकैकमेवात्र न सर्व्वमापु ॥३८॥ सम्पाद्य शिष्यान्स सुनि प्रसिद्धा-

नध्यापयामान कुशाधवुद्वीन् । जगत्पवित्रीकरणाय धर्मा-प्रवर्त्तनायाखिल सविदे च ॥ ४०॥

कृत्वा भक्ति ते गुरोस्मर्व्वशास्त्रं नीत्वा वत्मं कामघेनुं पया वा । स्वोक्ठत्याच्चैस्तत्पिवन्तोऽतिपुष्टा

शक्ति स्त्रेषां स्थापयामासुरिद्धां ॥ ४१ ॥
तदीयशिष्येषु विदावरेषु गुणैरनेकैयु तसुन्यभिस्य ।
रराज शैलेषु मसुन्नतेषु स रन्नकूटेरिव मन्दराद्धि ॥ ४२ ॥
कुल्लेन शीलेन गुणेन मत्या शाम्त्रेण रूपेण च योग्य एप ।
विचार्य्य त सृरिपद स नीत्वा कृतिक्रय स्व
गण्याध्वकार ॥ ४३ ॥

श्रधेकदा चिन्तयदिखनेना स्थिति समालेक्य निजायुपाऽस्प । समर्प्य चास्मिन् स्वगणं समर्त्ये तपश्चरिष्यामि समाधि-योग्य ॥ ४४ ॥

विचार्य्य चैवं हृद्यं गणायणीत्रिवेद्यांमास विनेयवान्यव.।
सुनि नमाहूय गणाप्रवर्त्तनं स्वपुत्रमित्यं श्रुतवृत्तगालिन॥ ४५॥

२१६

(तृतीयमुख)

मदन्वयादेप समागते। प्रयो गुणानां पदमस्य रचा। त्वयाङ्ग मद्रक्तियतामितीष्टं समप्पेयामास गणी गणं स्वं॥ ४६॥

गुरुविरहसमुद्यहु:खदृनं तदीयं

मुखमगुरुवचे।भिस्स प्रसन्नोचकार।

सपदि विमलिताव्द-ऋष्ट-प्रांसु-प्रतानं

किमधिवसति यापिनमन्दफूत्कारवातैः ॥ ४७ ॥

कृतिततिहितवृत्तस्य स्वगुप्तिप्रवृत्तो

जितकुमतविशेषश् शे।षिताशेषदे।पः।

जितरतिपति-मत्वस्तत्त्व-विद्या प्रभुत्व-

न्सुकृतफल-विधेय से15 गमहिन्यभूयं ।। ४८ ।।

गतंऽत्र तत्सृरिपदाश्रयोऽयं

मुनीश्वरस्सङ्घमवर्द्धयत्तराम् ।

गुणैश्च शास्त्रेश्चरितरिनिन्दतैः

प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपङ्कजम् ॥ ४६ ॥

प्रकृत्य कृत्य कृतसङ्घरचो विहाय चाकृत्यमनल्पबुद्धिः।

प्रवर्द्धयन् धर्म्ममनिन्दित तद्गुरूपदेशान् सफलीचकार ॥५०॥

अखण्डयद्यं मुनिन्विमलवाग्भिरत्युद्धतान्

भ्रमन्द-मद-सञ्चरत्कुमत-वादिकोलाहलान् ।

अमन्नमरभूमिभृद् अमितवारिधिप्रोचलत्

तरङ्ग-वितिविश्रम-प्रहण-चातुरीमिन्धुंवि ॥ ५१ ॥

का त्व कामिनि कथ्यता श्रु तसुने: कीर्त्तः किमागम्यते महान मित्रयसित्रभा भुवि वुधस्सम्मृग्यते सर्व्वतः । नेन्द्रः कि सच गात्रभिद् धनपति कि नास्यसा किन्नरः शोषः कुत्रगतस्स च द्विरसना कृत्र पश्चना पतिः ॥ ५२ ॥ वाग्देवताहृदय-रञ्जन-मण्डनानि

मन्दार-पुष्प-मकरन्दरसोपमानि । श्रानन्दिताखिल-जनान्यमृत वमन्ति

• क्रोंपु यस्य वचनानि कवीश्वराणा ॥ ५३ ॥

ममन्त्रभद्रोऽप्यसमन्त्रभद्रः

श्री-पृज्यपादाऽपि न **पूज्यपादः** । मयूरपिञ्च्छोऽप्य**मयूरपिञ्च्छ**-

श्चित्र विरुद्धोऽप्यविरुद्ध एष ॥ ५४ ॥ एव जिनेन्द्रोदितधर्मामुच्चै. प्रभावयन्त मुनि-वंश-दीपिनं । भ्रम्ब्यवृत्त्या कलिना प्रयुक्तो वधाय रागस्तमवाप दूतवत् ॥ ५५ ॥

यथा खल. प्राप्य महानुभाव तमेव पश्चात्कवलीकरेति ।
तथा शनैरसे। प्रमनुप्रविश्य वपुर्व्ववाधे प्रतिवद्धवीर्थ्यः ॥५६॥
ध्रङ्गान्यभूवन् सकृशानि यस्य न च व्रतान्यद्भुत-वृत्त-भाजः ।
प्रकम्पमापद्वपुरिद्धरागान्न चित्तमावस्यकमत्यपूर्व्यः ॥ ५७ ॥
स मोत्त-मागं रुचिमेष धीरा मुद च धम्मे दृदये प्रशान्ति
समाद्दे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन् प्रसप्तत्यधिदेवसुर्व्यः ५८.

### २१८ विनध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

म्रङ्गेषु तस्मिन् प्रविज्ञम्भमार्ये

निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां।

ततम्समागत्य निजामजस्य

प्रमुम्य पादाववदत् कृताञ्जलि ॥ ५६॥

देव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्मावत्सल

त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तमजितं मया।

मद्यशः श्रूतं व्रतं तपश्च पुण्यमचय

किं ममात्र वर्त्तित-कियस्य कल्प-काह्मिणः ॥ ६० ॥

देहता विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्त्रये

तस्य राग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दत ।

देय एव ये।गते। वपु-विर्वसन्जेन-क्रम-

स्साधु-वर्ग-सर्व्य-कृत्य वेदिनां विदावर ॥ ६१,॥

विज्ञाप्य कार्य मुनिरित्थमर्थ

मुहुम्मु हुर्व्वारयते। गणीशात्।

स्वीकृत्य सल्लेखनमात्मनीन

समाहितो भावयति सा भाव्यं ॥ ६२॥

च्चद्-विपत्-तिमि-तिमिङ्गिल-नक-चक्र-

प्रोत्तद्ग-मृत्यमृति-भीम-तरङ्ग-भाजि ।

तीव्राजवञ्जव-पयोनिधि-मध्य-भागे

क्रिश्नात्यहिन शमय पतितस्स जन्तु ।। ६३ ॥

इद खलु यदङ्गकं गगन-वाससां केवलं

न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि।

#### २१८ विनध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

अङ्गेषु तस्मिन् प्रविज्नम्भमाखे

निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां ।

ततस्समागद्य निजाप्रजस्य

प्रणम्य पादाववदत् कृताञ्जलिः ॥ ५६ ॥

देव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्मवत्सल

त्वरपद-प्रसादतरसमस्तमितं मया।

मद्यशः श्रुतं व्रतं तपश्च पुण्यमचयं

किं ममात्र वर्त्तित-कियस्य कल्प-फाङ्किणः ॥ ६० ॥

देहते। विनात्र कप्टमस्ति किं जगत्त्ये

तस्य राग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दतः ।

देय एव योगते। वपु-विर्वसर्जन-क्रम-

स्साधु-वर्ग-सर्व्व-क्रय वेदिनां विदांवर ॥ ६१/॥

विज्ञाप्य कार्य्यं मुनिरित्थमर्थ्यं

मुहुम्मु हुर्व्वारयता गणीशात्।

स्वीकृत्य सल्लेखनमात्मनीनं

समाहिता भावयति सा भाव्यं ॥ ६२ ॥

उद्द-विपत्-तिमि-तिमिङ्गित्त-नक्र-चक्र-

प्रेत्तुन्मत्यमृति-भीम-तरङ्ग-भाजि ।

तीत्राजवज्जव-पयोनिधि-मध्य-भागे

क्षिआत्यद्वन्नि शमयं पतितस्स जन्तुः ॥ ६३ ॥

इदं खलु यदङ्गकं गगन-वाससां केवलं

.न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि।

### २२० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

नदाश्रयः श्रीजिन-धर्मसेवा

ततो विना मा च परः कृती कः ॥ ६ स ॥

इत्य विभाव्य मकल भुवन-खरूपं

योगी विनश्वरमिति प्रशमं दधानः।

श्रद्धीवमीलितदृगस्वलितान्तरङ्गः

पश्यन् स्वरूपमिति सोऽवहितः समाधै।। ७०॥

हृदय-कमल-मध्ये सैद्धमाधाय रूपं

प्रमरदमृतकल्पैर्म्मूलमन्त्रैः प्रसिञ्चन्।

मुनि-परिषदुदीपर्न-स्तोत्र-घोषेस्स हैव

श्रुतमुनिरयमङ्ग स्व विद्वाय प्रशान्तः ॥ ७१ ॥

अगमदमृतकरुपं करुपमरुपीकृतैना

विगलितपरिमोहस्तत्र भागाङ्गकेषु ।

विनमदमर-कान्तानन्द वाष्पाम्बु-धारा-

पतन-हृत-रजाऽन्तर्द्वाम-सापानग्म्य ॥ ७२॥

यतै। याते तस्मिन् जगदजनि शून्य जनिभृतां

मना-मोह-ध्वान्त गत-त्रलमपूर्यप्रतिहतं।

व्यदीप्युद्यच्छोको नयन-जल-मुणा विरचयन्

वियोगः किं कुर्व्यादिह न महता दुस्सहतरः ॥ ७३॥

पादा यस्य महामुनेरि न कैर्भूभृच्छिराभिष्ट्रीता

वृत्तं सन्न विदांवरस्य हृदयं जम्राह कस्यामलं।

सोऽयं श्रीमुनि-भानुमान विधि-वशाद्स्तं प्रयाता महान्

यूर्य तिद्विधिमेव हन्त तपसा हन्तुं यतध्वं बुधाः ॥७४॥

यत्र प्रयान्ति परलोकमनिन्धवृत्ता-

स्थानस्य तस्य परिपूजनमेव तेषा । इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशे

स्थेयादियं श्रुतसुनेस्सुचिर निषद्या ॥ ७५ ॥

इशु-शर-शिखि-विधु मित-शक-

परिधावि-शरद्द्वितीयगाषाढ़े

सित-नवमि-विधु-दिनादयजुषि

सविशाखे प्रतिष्ठितेयमिह ॥ ७६ ॥

विलीन-सकल-क्रियं विगत-रे।धमत्यूर्जित

विलङ्घित-तमस्तुला-विरहित विमुक्ताशय ।

अवाङ्-मनस-गोचर विजित-जोक-श<del>त्त्</del>यप्रिम

मदोय-हृदयेऽनिश वसतु धाम दिव्य महत् ॥ ७७॥ प्रवन्ध-ध्वति-सम्बन्धात्सद्वागोत्पादन-चमा ।

मङ्गराज-कवेर्वाणी वाणी-वीणायतेतरां ॥ ५८ ॥

[ नेाट-मंगराज कवि-कृत यह श्रुतमुनि की प्रशन्ति ऐतिहा-यिक रुपयोगिना के श्रतिरिक्त अपने काव्य-मान्दर्श में भी श्रनुपम है।]

१०६ (२८१)

त्यागदब्रह्मदेवस्तम्भ पर

(लगभग शक सं० ६५०)

( उत्तर मुख )

ब्रह्म-चत्र-कुलोदयाचल-शिरोभूषामणिव्मीनुमान् त्रह्म-चत्रकुलाव्यि-वर्द्धन-यशो-रोचिस्सुधा-दीधिति:।

ब्रह्म-ज्ञत्र-ज़ुलाकराचल-भव-श्री-हार-ब्रह्मीमियः ब्रह्म-चत्र-कुलाग्निचण्डपवन**ञ्चावुग्डराजा**ऽजनि ॥ १ ॥ कल्पान्त-ज्ञुभिताव्धि-भीषण्य-बल **पातालमल्ला**नुजम् जेतु विज्वलदेवमुद्यतभुजस्येन्द्र-चितीन्द्राज्ञया । पत्युरश्रो**जगदेकवीर** नृपतेर्जेत्र-द्विपस्यामता धावहन्तिनि यत्र भग्नमहितानीकं मृगानीकवत् ॥ २ ॥ ग्रस्मिन् दन्तिनि दन्त-वज्र-दलित-द्विट्-कुम्भि-कुम्भोपले वीरात्तंस-पुरानिषादिनि रिपु-व्यालाह्नुशे च त्वयि। स्यात्कोनाम न गोचरप्रतिनृपो मद्बाण-वृष्णोरग-प्रासस्येति ने ल स्वराजसमरे यः श्लाघितः खामिना ॥३॥ खात चार-पयोधिरस्तु परिधिश्चास्तु विकूटर्पुरी लङ्कास्तु प्रति नायकोऽस्तु च सुरारातिस्तथ।पि चमे । त जेतु जगदेकवीर-नृपते त्वत्तेजसेतिचग्रान्-निन्द्र्यूढं रणसिङ्ग-पार्त्थिव-रणे येने। निर्जतं गन्जितम् ॥४॥ वीरस्यास्य रखेषु भूरिषु वयं कण्ठमहोत्कण्ठया तप्तास्सम्प्रति लव्ध-निन्द्वितरसास्त्वत्वङ्ग-धाराम्भसा। कल्पान्त रणरङ्गसिङ्ग-विजयी जीवेति नाकाङ्गना गीव्याणी-कृत-राज-गन्ध-करिखे यस्मै वितीण्णाशिषः ॥ ५ ॥ श्राकष्टु भुज-विकमादभिलषन् गङ्गाधिराज्य-श्रियं येनादै। चलदङ्क-गङ्गनृपतिव्वर्यत्याभिलापीकृतः। कृत्वा वीर-कपाल-रत्न-चषके वीर-द्विषश्शोणितम् पातुं कै।तुकिनश्च के। ग्राप-गगाः पृण्नि भिलापीकृताः ॥६॥

[ नेट-वेवल यही एक लेख है जिसमें चामुण्डराय मत्री का स्वतन्त्र थीर विस्तृत रूप में वर्ण न पाया जाता है। दुर्भाग्यवश यह लेख का एक खण्ड मात्र है। ज्ञात होता है कि श्रपना एक छोटा मा लेख नं० 15० (२८२) लिखान के लिये हेर्ग डे कण्याने इस महत्त्वपूर्ण जेख की तीन बाजू विमवा डाली हैं। यदि यह लेख पूरा मिल जाता तो सम्भव हैं कि उससे चामुण्डराय थीर गोम्मटेश्वर मृति के सम्बन्ध की श्रनेक बाने विदित हो जातीं जिनके विपय में श्रय केवल श्रनेक श्रनुमान ही लगाये जाते हैं।

**११**० ( २८२ ) **उसी स्तम्भ पर** ( लगभग शक स० ११२२ )

(दिचणमुख)

श्री-गाम्मट-जिन-पायद चागद कम्बक्के यत्तनं माडिसिद। वीगम्भीरगुणाह्यं भाग-पुरन्दरनेनिष्य हेर्गाडे कर्णां।।

[ गम्मीर बुद्धि श्रीर गुणवान् हेगंडे कण्ण ने गोम्मट जिन के सन्मुख त्यागढ स्तम्भ के किये यह देवता निर्माण कराया । ]

१९९ (२७४) ऋखगड बागिजु के पूर्व की स्रोर चट्टान पर (शक स० १२-६५)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाव्छन। जीयात् त्रैलोक्यनाघस्य शासनं जिन-शासन॥ १॥ श्रीसूल-सङ्घपयःपयोधिवर्छनसुधाकराःश्रोबलात्कारगणक-मल-कलिका-कलाप-विकचन-दिवाकराः वनवा . त कीर्त्ति-

११२ ( २७३ )

## उसी चट्टान पर

( लगभग शक स० १३२२ )

श्री शान्तिकीर्त्तिदेवर शिष्यरु हेमचन्द्र-कीर्त्ति-देवर निसिद्धि॥ मङ्गलमहाश्री ॥

११३ (२६८)

# उसी चट्टान पर

(सम्भवतः शक स० १०-६६)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासन ॥ १ ॥

ममधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलाचार्यादि-प्रशस्तय-विराजित-चिद्वालङ्कृतरुं विमम्बोधाववे।धितरुं सक्तल-विमल-क्षेत्रल-ज्ञान नेत्र-त्रयरुं प्रनन्त-ज्ञान-दर्शन-वीर्य्य-सुखात्म-करं विदिताता-सद्धम्मीद्वारकर एकत्व-भावना-भावितात्मर उभ-नय-पमरिर्थमखरू त्रिदण्ड-रहितक त्रिशल्य-निराकृतकं चतुर्विधवुपमर्गागिरिकन्दरादि-दैरेय-चतु-क्रपा-विनाशकर पब्च-दम-प्रमाद-विनास-कत्तुंगलु पब्चाचार-समन्त्रितरु वीर्व्याचार-प्रवीणक सङ्घदकशनद भेदाभेदिगलु सटु-कर्म्म सारकं सप्तनयनिरत्तरः श्रष्टाङ्ग-निमित्त कुशलरु श्रप्ट-विध-ज्ञानाचार-मम्पन्नर्रं नव-विध-ब्रह्मचरिय-विनिम्र्मुक्तरु दश-धर्म्म-शर्म-शान्तरु मेकादगश्रावकाचारबुपदेशव्रताचार-चारित्ररु द्वादशावप-निरतरु द्वादशाङ्ग-श्रुतप्रविधान सुधाकररु त्रयोदशाचार-शील-गुण-वैटर्यम सम्पन्नरु एम्बत-नास्क्र-लच जीव-भेद-मार्गीणुरु सर्व्व-श्रीमत्कार्डकुन्दान्त्रय-गगन-मार्चण्डम जीव-दया-परह विदितेातण्ड-कुप्ममाण्डक देशिगण्-ग नेन्द्र-सिन्धूग्मदधारात्रभा-सुरक श्री-महादेशि-गण-पुस्तक गच्छ काण्ड-ज्ञन्दान्त्रय श्रीमत् विभुवनराज-गुरु-श्रोभानुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्त्तगलु श्री-सेामचन्द्र-सिद्धान्त चक्रवर्त्तिगलु चतुम्मुखभट्टारकदेवहं ्श्रोसिहनन्दिमहाचार्य्यके श्री शान्तिमहारकाचार्यके श्री-शान्तिकीर्त्ति...र.. भट्टारकदेवर .. श्रीकनकचन्द्रमल-धारिदेवरुं श्री नेमिचन्द्र मलधारिदेवरुं चतुसङ्घश्रीसकल-गण्-प्राधारण...... इ-देवधामरं किल्युग-गण्धर-पञ्चासत

मुनीन्द्रकं ध्रवर शिष्यक गैरिश्रीकन्तियकं से सिश्रीकन्तियकं ...नश्रीकन्तियकं देवश्रीकन्तियकं कनकःश्रीकन्तियरं शिष्य...यिप्पत्तु-एण्टुतण्ड-शिष्यक वेरसु हेवणन्दि संवत्स-रद फाल्गुणसु ट वि श्रो गोस्सटदेवर तीर्त्थनन्द.....पञ्च कल्याण

[इस लेख में कुन्दकुन्दान्वय, देशी गया, पुस्तकगच्छ के महाप्रभावी श्राचायों — त्रिभुवनराजगुरु भाजुचनद्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ति, सेमचनद्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ति, चतुर्मुख भट्टारकदेव, सिहनन्दि भट्टाचार्य, शान्ति भट्टारकदेव, कनकचन्द्र मलधारिदेव, श्रार नेमिचनद्र मलधारिदेव—के उल्लेख के पश्चात् कहा गया है कि इन सब श्राचार्यों व श्रनेक गयों श्रार संघों के श्राचार्य, कित्युग के गणधर पचास मुनीनद्र, व उनकी शिव्यायों गौरश्री, सेमश्री, देवश्री, कनकश्री व शिव्यो के श्रट्टाइस सघो ने उक्त तिथि के। एकत्रित होकर पञ्चकत्यायोक्तिव मनाया।

नेाट—लेख में संवत्सर का नाम हेंबण्डिट दिया हुश्रा है जिससे सम्भवत हेमलम्ब का ताल्पर्य है। शक सं० १०६६ हेमलम्ब था।] **११४** (२६६)

एक शिला पर जा उस चट्टान के सामने खड़ी है

( सम्भवतः शक स० १२३८ )

स्रितः श्रीसूलसङ्घदेशीगण-पुस्तकगच्छ-केाण्डकुन्दान्वय श्रोचेविद्य-देवर शिष्यक पद्मणिन्दिदेवक नल-संवत्सरद चैच-सु-१ सामवारदन्दु नाक-श्रीमनस्सरोजिनीराजमरा-लरादक मङ्गलमहाश्री ॥

[ उक्त तिथि को त्रैविद्यदेव के शिष्य पद्मनिद्देव ने समाधिमस्य किया। [ नेाट—लेख में नल संवत्सर का उल्लेख है। शक सं० १२३८ नल था]

#### १९५ ( २६७ )

### अ़खण्डवागिलु की शिला पर

( लगभग शक सं० १०८२ )

स्वस्ति श्रीमन्महाप्रधान भव्य-जन-निधान सेनेयङ्ककार
रण-रङ्ग-नीर श्रीमन्मिरियाने-दण्डनाधानुजं दानभानुजनेनिसिद
भरतमय्य-दण्डनायकनी-भरतबाहुत्रलिकेवलिगल प्रतिमेगलुमनी - वसदिगलुमातीर्थ-द्वार-पच-शोभार्व्य माडिसिदनी-रङ्गद
हप्पलिगेयुमर्नामहासोपानपङ्कियुम रचिसिदं श्रीगोन्मटदेवर
सुत्तलु रङ्गम हप्पलिगेय विगियिसिदनन्तुमल्लदेयुमी-गङ्गवाडिनाडोलल्लिगेल्लगेल्लि ने।प्पेड ।

कन्द ॥ प्रकट-यशो-विभुवेण्य-

च कन्ने-वमदिगत्तने।सेंदु जीण्नोद्धार-

प्रकरमनिन्नूरनले।-

किक-धृति माडिसिदनेसेये भरत-चमूपं ॥ १॥

भरत-चमूपतिसुते सु-

स्थिरे **धान्तल-देवि वूचि**राजाङ्गने वहरवनेयं**मरि...** ..

...ने। महु वरियसिदनिद् ॥ २ ॥

[ मरियणे दण्डनाथ के लघु आता महामत्री भरतमय्य दण्डनायक ने ये भरत थार बाहुनिल केविल की मृति या व ये विस्तर्था इस तीर्थ-

स्थान के द्वार की शेशभा के लिये निर्माण कराई । उन्होंने रङ्गशाला की हप्पलिगे (कटघर ?) व महासोपान व गोम्मटदेव की रङ्गशाला की हप्पलिगे भी निर्माण कराये, तथा गङ्गवाडिभट में श्रस्सी नवीन बिन्यां बनवाई श्रार दे। सौ बिट्यों का जीणोंद्वार कराया। भरत चमूपित की सुता शान्तल देवी ं ने यह लेख लिखवाया।

#### ११६ (३१२)

# वेदिगल बस्ति के पश्चिम की स्रोर चट्टान पर

( शक सं २ १६०२ )

श्रीमतु शालिवाहन शक्तवरुष १६०२ सिद्धार्त्थ-संव-त्सरद माघ-बहुल १० यल्लु मुनिगुन्दद सीमेय देश-कुलकरिय-यर मकलुबाङ्क हे। कप्पय्यन श्रनुज वेङ्क प्पेय्यन पुत्र सिद्ध्येन श्रनुज नागण्पेय्यन पुण्यक्षीयराद बनदास्विकेयर वन्दु दरु-शनवादर भद्र भूयात् श्री॥ श्रुतसागर-वर्त्रिगल ममेत यिदे तिथियलि माडिगूर गिडगप्प नागप्पन पुत्र दानप्पसेट्टर पुण्य-स्रो नागवन मेंद्रन सिष्टुप्पनु दरुशनवादरु॥

[ डक्त तिथि को श्रुतसागर गर्णी के साथ उक्त व्यक्तियों ने तीर्थ वंदना की । ]

#### ११७ (२५६)

# किञ्च गुब्बि बागिलु के दिक्षण की ग्रेगर चट्टान पर

(सम्भवत शक सं० १५३१)

श्री से। स्यसं वत्सरदे छि विभवद ग्राश्वयज व ७ मियो-छ ता श्रीसोमनाथपुरवेनिसिद के। क्षनाडिङ्गदं श्रनादिय ग्रामं॥ श्रा-प्रामदलु श्रीमत्पि हत देवर शिष्यर काश्यप-गोत्रद द्विज-कुल-सम्पत्ररु सेनवीव सायण्ननवरु प्रवर मदविलगे महदेविगल प्रिय-पुत्र हिरियण्ननृ श्री गुस्सटनाथ-खामिगल दिव्य-श्री-पदवन् दरुशनवागि परमजिनेश्वर-भक्तरु वर-गुणिगलु मुक्ति-पथवं पडदरु ॥ श्री

[ कम्यपगोत्रीय ब्राह्मण श्रांर पण्डित देव के शिष्य सेनवेव सायण्ण के पुत्र जिनभक्त हिरियण्ण ने उक्त तिथि के। श्रनादि ब्राम केङ्गिनाडु की गणना की (?) श्रीर उसकी पन्नी महादेवी ने गोम्मटनाथ स्वामी के चरणारवि द की वन्दना कर मुक्ति-मार्ग प्राप्त किया।

िनोट--जेख में सौम्य मंबत्सर का उल्लेख है। शक सं० १४३१ सौम्य था

### १९८ (३१३) चैावीस तीर्थंकर बस्ति में

( शक स० १५७० )

(नागरी लिपि)

वों नम सिद्धेभ्य गोमट-स्वामी श्रादीश्वर. मुल्ल-नाईक चेावीम तीर्त्थं करं कि परतीमा चारकीरती पण्डित धरमचन्द्र बल्लातकार उपदसाः सके १५७० सर्वधारी-नाम-संवत्सर वैशाख वदी २ सुकुरवार देहराङ्की पती स्यहे .. गेरवाल्ल. यवरेगोत्रः जीनासाः धीवा सा का पुत्र सदावनसा व काव्यूसाः व लामासाका पुत्र ताकामा मनासा कागुलपूरे सातसा भाससा..... वद ..भोपत ....रसे राव..... ११६ (२७७)

# ग्नखरड बागिलु केा जानेवाले मार्ग के पश्चिम की श्रोर चट्टान पर

( विक्रम सं० १७१६)

(नागरी लिपि)

संवत् १७१८ वर्षे वैसाष-सुदि ७ सोसे श्री काष्टा-सङ्घो सण्डितटगच्छे...श्रो-राजकीत्तिः । तत्पट्टे भ श्रो लक्ष्मीसेनस्तत्पट्टे भ श्री इन्द्रभूषण्यतत्पट्टे श्रोसू वधेरवाल जाती वीरखन्ज-बाई-पुत्र पं भा धनाई तथा पुत्र पं खाम्फल पूजनाई तथा पुत्र पं वन जन पढाई स-परिवारे गामट-खामि चा जाता .....सफल

१२० (३१८)

पहाड़ी पर चढ़ने के मार्ग के पूर्व की ख़ार चट्टान पर

( लगभग शक सं० ११४० )

स्प्ररकेरेय वीर वीरपल्लव-रायन मकं केदेसङ्खर-नायकं बेल्लुगोल प्य...येच बेलबिडगर बेटके ॥

१२१ (३२१)

ब्रह्मदेव मग्डप के पीछे चट्टान पर

(सम्भवतः शक स० १६०१)

सिदात्ति स । कात्ति क सुद्ध २ रहा । श्री-ब्रह्म-देवर-मटपवन्नु हिरिसालि गिरिगै।डना तम्म रङ्गीयन से वे ॥ [ रक्त तिथि के हिरिसालि के गिरिगोंड के लघु आता रहें ये ने असदेव मण्डप को दान दिया। ]

[नाट — लेख में निदार्थि संवत्सा का उल्लेख है। शक संव १६०१ स्टिहार्थिथा।]

#### १२२ (३२६)

# पहाड़ी के दिष्मण मूल में चट्टान पर

( लगभग शक स० ११२२ )

खित प्रसिद्ध-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्तिगल् त्रिविष्टपावेष्टित-कीर्तिगल् केगण्डकुन्दान्वयगगन-मार्तण्डक्सप्प श्रीमन् नय-गेर्त्तिसिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल् गुड्ड वम्मदेव-हेग्गडेय मग नागदेव-हेग्गडे नागसमुद्रमेन्दु केरेय कृष्टिसि ते।टविन किसिद्धवर शिष्यक सानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवक प्रभाचन्द्र देवक सहारक-देवक नेमिचन्द्र-पण्डित-देवक बालचन्द्र देवर सित्रिधियल नागदेव हेग्गडेगे आ-ते।ट गहे ग्रावरेहाल सर्व्यवाधा परिहारवागि वर्शके गद्धाण ४ तेकवन्तागि मक्क्त मक्कल पर्य्यन्त कोष्ट शासनार्थवागि श्री-गाम्मर-देवर श्रष्ट-विधार्च्वनेगे विट दित्त ॥

[ वस्मदेव हेगाडे के पुत्र व नयकी तिं सिद्धान्तचक्रवर्ति के शिष्य नागदेव हेगाडे ने नागममुद्ध नामक सरोवर धार एक उद्यान निर्माण कराये। इन्हें भ्रवरेहालु सहित नयकी तिं के शिष्य मानुकी तिं, प्रमा-चन्द्र, भट्टारकदेव धार ने मिचन्द्र पण्डितदेव ने नागदेव हेगाडे की ही इस शर्त पर दे दिया कि वह सदैव प्रतिवर्ष गोस्मटदेव के श्रष्टविध प्रजन के निमित्त चार गद्याण दिया करे। १२३ (३७५)

# चेन्नएणन के कुञ्ज में एक चट्टान पर

( लगभग शक सं० १५६५ )

पुट्टसामि-सट्टर श्रो-देवीरम्मन मग चेत्रगणन मण्ट्रप धादि-तीर्त्तद कोलविद्ध हालु-गोलनेविद्ध ध्रमुर्त-गोलनेविद्ध गङ्गे नदियो। तुङ्गबद्भियाविद्ध मङ्गला गौरेयो विद्ध रुन्द-वनवेविद्ध सङ्गार-तोटवे।। श्रयि श्रयिया श्रयि श्रयिये वर्ले तीर्त्त वर्ले तीर्त्त जया जया जय।।

[यह पुरुषामि श्रीर देवीरम्म के पुत्र चण्णाण का मण्डप श्रीर श्रादितीर्थ है। यह दुग्धकुण्ड हैया कि श्रमृतकुण्ड १ यह गङ्गा नदी हैया तुइभद्राया मङ्गलगीरी १ यह वृन्दावन है कि विहारी-पवन १ श्रोही ! क्या ही उत्तम तीर्थ है १]

## श्रवण वेल्गाल नगर में के शिलालेख

१२४ (३२७)

# अक्कन वस्ति में द्वार के समीप एक पापाण पर

( शक सं० ११०३ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामे।घ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शामनं जिन-शासनम् ॥ १ ॥ भद्रम्भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाध-नाशिने । क्रतीर्ध-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २ ॥ स्वस्ति श्री-जन्म-गेहं निभृत-निरुपमीर्व्यानलोहाम-तेजं विस्तारान्त:क्रतोर्व्वा-तलममलयशश्चन्द्र-सम्भूति-धामं । वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्यावलम्यं गभीरं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भोनिधि निभमेसगुं होय सलोर्व्वाश-

श्रदरालु कै।स्तुभदोन्दनर्ग्य-गुणमं देवेभदुदाम-सत्वदगुर्व्वे हिमरिमयुज्वल-कला-सम्पत्तियं पारिजातदुदारत्वद पेम्पने।र्थ्वनं नितान्तं ताल्दि तानस्ते पुदिदनुद्रेजित-वीर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं ॥ ४ ॥
कं ॥ विनयं व्रधरं रिजासे

वन-तेजं वैरि-वलमनलरिसे नेगल्दं।

विनयादित्य-नृपालक-

ननुगत-नामात्थेनमल कीर्त्ति-समत्य ॥ ५ ॥ ष्रा-विनयादित्यन वधु

भावोद्भव-मन्त्र-देवता-सन्निभे सद्-भाव-गुण-भवनमखिल-क-

ला-विलिसते केलेयवरसियेम्बलु पेमरि ॥ ६ ॥ श्रादम्पतिगे तन्भव-

नाद शचिगं सुराधिपतिगं मुन्ने-न्तादं जयन्तनन्ते वि-

षाद-विदूरान्तरङ्गनेरेयङ्ग-नृप ॥ ७॥
श्रातं चालुक्य-भूपालन वलद भुजा-दण्डमुद्दण्ड-भूपत्रात-प्रोत्तुङ्ग-भूभृद्-विदलन-कुलिशं विन्दि-सस्यौध-मेघं।
श्वेताम्भाजात-देव-द्विरदन-शरद्भेन्दु-क्रुन्दावदातख्यात-प्रोद्यद्यशश्री-धवलितभुवनं धीरनेकाङ्गवीरं॥ ⊏॥
एरेयनेलेगेनिसि नेगल्दिई

**एरेयङ्ग** नृपाल-तिलकनङ्गने चल्वि-ङ्गेरेनद्दु शील-गुणदि

नेरदेचलदेवियन्तु नेान्तरुमीलरे ॥ ६॥ एने नेगल्दवरिव्यर्ग

तनूभवन्नेंगल्दरस्ते बल्लाल वि-ष्यु-नृपालकनुदयादि-

त्यनेम्त्र पेसरिन्दमखिल-त्रसुधा-तलदोल् ॥ १० ॥

२३४

श्रवरेाल् मध्यमनागियुं भुवनदेाल् पृर्वापराम्भोधियेय्दुविनं कूडे निमिच्चुंवोन्दु-निज-वाहा-विक्रम-क्रीडेयुद्वदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातैक-धामं धराधव-चूडामणि थादवावज-दिनप श्रोविष्णुभूपालक
॥ ११॥

एलेगेसेव केर्रायतुर्तत्तलवनपुरमन्तं रायरायपुर वतलवनपुरमन्तं रायरायपुर वत्वल वलेद विष्णु-तेजेाज्वलनदे वेन्दवु वलिष्ठ-रिपु-दुर्गाङ्गल् ॥ १२ ॥
इतितं दुर्गम-वैरि-दुर्गा-चयमं कोण्ड निजाचेपदिन्दिनिवर्ग्मूपरनाजियोल् तिविसदं तन्नस्न-सङ्घातदिन्दिनिवर्गानतिर्गत्ततुद्घ-पदम कारुण्यदिन्देन्दुतानित लेक्षदे पेल्वोडव्ज-भवनुं विश्रान्तनप्प वल ॥१३॥

 पहे-माते बन्दु कण्डङ्गमृत-जल्धि तां गर्ब्वदि गण्डवातं नुडिवातङ्गे न्ननेम्बै प्रलय-समयदेाल् मेरेय मीरिवर्णा-कडलन्नं कालनन्न मुलिद कुलिकनन्नं युगान्ताग्नियनं सिडिलन्नं सिहदनं पुरहरनुरिगण्णन्ननी नारिसं हं

तदद्धींड्र-लिन्म।।

मृदु-पदेयेचलदेवी -

सुदतिये नरिसं ह-नृपतिगनुपमसौख्य-

प्रदे पट्ट-महादेवी-

पदिवा सले योग्येयागि घरेयोल् नेगल्दल् ॥ १७॥

चृत्त ॥ ललना-लीलेगे सुत्रवेन्तु क्रसुमास्त्रं पुट्टिदों विष्णुगं

ललित-श्री-वधु-विङ्गवन्ते नरिसंह्चोिणपालङ्गवेचल-देवी-त्रधुग परार्थ-चरितं पुण्याधिकं पुट्टिदो

बलवद्वेरि-कुलान्तकं जय-भुज बल्लाल-भूपालक ॥१८॥
रिपु-भूपालेभ-सिंहं रिपु-नृप-निलनानीक-राका-शशाङ्कं
रिपु-राजन्यौध-मेध-प्रकर-निरसने।ढूत-त्रात-प्रपात ।
रिपु-धात्रोशाद्रि-वज्र रिपु-नृपित-तमस्तोम-विध्वंसनार्कः
रिपु-पृथ्वीपालकालानलनुद्दियसिदं वीर-बल्लाल देवं॥१८॥
गत-लीलं लालनालन्वित-वहल-भयोग्र-ज्वरं-यूर्जं रं सन्धृत-शूल गालनुच्चै:कर-धृत-विलसत्पल्लवं पल्लवं-प्रेाविभत-चेलं चालनादं कदन-वदन-देालु भेरियं पे।टसेवीराविकत-चेलं चालनादं कदन-वदन-देालु भेरियं पे।टसेवीरा-

भरदिन्द तन्न देगर्गर्व्वदिने डियर्स काय्हु काद्रकर्ण पू-ण्डिरे वल्लाल-चितीशं नड्ड वलसियुं मुत्तेसेना गजेन्द्रो-त्कर-दन्तावात-सञ्ज्वण्णितशिखरदे छच्च ङ्गियोल्सि त्किद्दभा-सुर-कान्ता-देश-केशा-न्न जनक-हयी घान्वित पार्ड्यभूप

चिरकाल रिपुगलगसाध्यमेनिसिई चुिङ्ग्यं मुत्तिहु-र्द्धर-तेजेा-निधि धूलि-गोटेयने कोण्डाकाम-देवावनी-रवरनं यन्दे। डिय चितीश्वरननाभण्डारम स्रोयर

तुरग-त्रातमुम समन्तु पिडिदं वल्लाल-भूपालक ॥२२॥ खिल समिधगत-पञ्च-महा-गव्य महा-मण्डलेश्वरं द्वार-वितीपुरवरावीश्वरं तुलुववल-जलिध-चडवानल दायाद-दावानल पाएड्य-कुल-कमलवेदण्ड गण्ड-भेरुण्ड मण्डलिक-वेण्टेकार चाल-कटक-स्रेकार। सङ्ग्राम-भीम। किल-काल-काम। सकल-विन्द-मृन्द-सन्वर्ण्य-ममप्र-वितर्णविनोद। वासिन्तका देवी-लव्य-वर प्रसाद। यादव-कुलाम्त्रर-चुमणि। मण्डलिक-मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड मलपरेलिगण्ड शनिवारसिद्धि गिरि-दुर्ग्य-मल्ल नामादि-प्रशस्ति-पहित श्रीमित्वभुवन-मल्ल तलकाडु-काडु-नङ्गिल-नालम्बवाडि-वनवसे-हानुङ्गल-गोण्ड-भुज-वल-वीर-गङ्ग-प्रताप-होण्यल वीर-बल्लाल देवहिचण-मण्डलम दुष्ट-निप्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पृर्विक सुलसङ्क्ष्या-विनेा-दिदं राज्य गेट्युत्तिरे। तत्पाद-पद्योपजीवि॥

तनगाराध्यं हर विक्रम-भुज-परिषं वीर-बङ्गाल-देवा-वित्तपालं स्वामि विश्वाजितविमल-चरित्रोत्करं शम्भु-देवं। जनकं शिष्टेष्ट-चिन्तामणि जननि जगत्स्यातेयक्कव्वेयेन्द-न्दिनिस श्री-चन्द्रसालि-प्रभुगे सममे कालेय-मन्त्रीश वर्गा

पति-भक्त वर-मन्त्र-शक्ति-युत्तिन्द्रङ्गेन्तु भाखद्-वृह-स्पति-मन्त्रीश्वरनादनन्ते विलसद्घल्लाल-देवावनी-पतिगी-विश्रुत-चन्द्रसालि-विबुधेशं मन्त्रियादं समु-त्रतन्तेजो-निलयं विरोधि-सचिवेान्मत्तेभ-पश्चाननं ॥ २४॥

वर-तक्किन्बुज-भास्करं भरत-शास्त्राम्भोधिचन्द्रं समु-द्धुर-साहित्य-लतालवालनेसेद नाना-कला-कोविदं। स्थिर-मन्त्रं द्विज-वंश-शोभितनशेषस्तुत्यनुद्यद्यश धरेयोल् विश्रुत-चन्द्रभालि-सचिवं सैजिन्य-जन्मालयं

॥ २५ ॥

#### तदधीङ्ग-लिदम ॥

घन-बाहा-बहलोम्मि-भासिते मुख-व्याकोश-पङ्कोज-मण्डने दङ्गोन-विलासे नाभिविततावर्ताङ्के लावण्य-पावन-बास्सम्भृते चन्द्रभालिवधुवी श्री श्राचियकं जगजन-संस्तुत्ये कलड्क-दृरे नुते गङ्गा-देवि तानञ्जले ॥ २६ ॥खत्त्यनवरत-विनमदमर-मौलि-माला-मिलित-चलन-निलनयुगल-भगवदर्द्वत्परमेश्वर-स्नात-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाङ्गे युं चतु-

र्विधानून-दान-समुत्तुङ्गे युमप्प श्रीमतु हिरिय-हेर्गाढितियाचल-देवियन्वयवेन्तेन्दोडे ॥

वरकोर्त्त-धवलिताशा-

द्विरदै।घ मासवाडि-नाड विनूतं।

परम-श्रावकनमलं

धरिययोली-शिवेयनायकं विभुवेसेदं॥ २७॥

श्रातन सतिगे सीताम्युज-

शीतांशु-शरत्पयोद-विशदयशश्री-

यात-धरातलगिखल-वि-

नीतेगं चन्दव्येगवलेयर्होरेयुण्टे ॥ २८ ॥

तत्पुत्र ॥

जिन-पति-पद-सरसीरुह-

विनमद्भृद्धं समस्त-त्रलनानद्ग ।

विनय-निधि-विश्व-धात्रियाल्

श्रनुपमनी वस्म-देव हेग्गहे नेगल्दं ॥ २<del>६</del> ॥

तत्सहोदर ॥ गत-दुरितनमल-चरितं

वितरण-सन्तर्णिताखिलारिथे-प्रकरं।

चितियोल्-वावेय-नायक-

नित-वीर कल्प-वृज्ञ गं गेले वन्दं ॥ ३०॥

तत्संहादरि ॥

सरसिरुह-वस्ते वत-कुचे

इरियाचि मदोत्क-कोकिल-खने मदव-

२४० श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख

त्करि-पति-गमने तन्द्रि धरेयोल् कालव्वे रूपिनागरमादल् ॥ ३१॥

वत्सहोदरि॥

धरेयोल् रूढिय सासवाडियरसं हेम्साडि-देवं गुणा-करना-भूपन चित्त-वल्लभे लसत्सीभाग्ये गङ्गानिशा-कर-ताराचल-तार-हार-शग्दम्भोदस्फुरत्कीार्च-भा-सुरेयप्पाचल-देवि विश्व-भुवन-प्रख्यातियं ताल्दिदल् ॥ ॥ ३२॥

तत्सहोदरं॥

वर-विद्वडजन-कल्प-भूजनमलाम्भारासि-गम्भारनु—
द्धुर-दर्ण-प्रतिनायक-प्रकर-तीव्र-ध्वान्त-सङ्घात-संहरणाक्की शरदश्रश्रश्रविलसत्कीर्त्यङ्गनावल्लभं
धरेयोल् सावण-नायकं नेगल्दनुदाद्धैर्य-शार्याकरं॥
॥ ३३॥

कं ॥ गिरिसुतेगे जहु कन्नेगे धरणी-सुतेग स्तिमञ्जेगनुपम-गुण-देाल् ।

देारेयेनलिन्तीसकलो-

र्व्वरेयोल् **बाचठ्वे** शीलवति सति नेगल्दल् ॥३४॥ तत्पुत्रं॥

परसैन्याहि-विहृङ्गनुन्जितयशस्सङ्गं जिनेन्द्रांचि-प-च-रजो-भृङ्गनुदार-तुङ्गनेसेदं तन्नोप्पुवीसद्गुग्रो- त्करिं देशिय-दण्डनायकिनताभिष्टार्श्वसन्दायकं धरेयोल् वस्मेय-नायकंनिखिलदीनानाथसन्त्रायक ॥३५॥ तद्वनिते ॥

शतपत्रेचणे मिल्लसेट्टि-विभुगं निश्शेष-चारित्र-भा-सितेगी माचवे-सेट्टिकव्वेगवनृनात्मीय-सौन्दर्य-नि-विर्जत-चित्तोद्भवकान्तेयुद्भविसिदल् देशचव्वे सत्कान्ते वा-र-तुषाराष्ट्य-त्रसद्यशो-धवितवाशा-चक्रेयीघात्रियोल्॥ ॥ ३६॥

बम्मेय-नायकननुज ॥

मार मदनाकार

द्वार-चीराव्धि-विशद-कीस्यीधार ।

धीर घरेयाल् नेगल्द

दूरीकृत-मकल-दुरित-विमलाचार ॥ ३७॥

तदनुजे ॥

हरिणी-ज्ञोचने पङ्कजानने घनश्रोणिस्तनामाग-मा-सुरं विम्वाधरे कोकिल-स्वने सुगन्ध-श्वासे चध्वत्तनू-दरि-भृङ्गावलि-नोलकेशे कल-इसीयानेयीकम्बुक-न्धरेयप्पाचलदेवि कन्तु-मतियं सान्दर्थे दिन्देलिपल्॥ ॥ ३८॥

तदनुजे ॥

इन्दु-मुखि मृग-विलोचने मन्दर-गिरि-धैर्ये तुङ्ग-कुच-गुगे भृङ्गी- **युन्द-शिति-केश-विलसिते** 

चेन्द्व्वे विन्तेयादलखिलोव्वेरेयेख् ॥ ३-६॥ तदनुजं॥

द्वार-हरहास-हिम-रुचि-

तारगिरि-स्फटिक-शङ्ख-शुभ्राम्युक्ह-

चोर-सुर-सिन्धु-शारद-

नीरद-भासुर-यशोऽभिरामं कामं ॥ ४० ॥

सिरिगं विष्णुगवेन्तु मुत्रवसमास्त्रं पुट्टिदेां शम्भुगं

गिरिसञ्जातेगवेन्तु षड्वदननादेां पुत्रनन्तीगली-

धरणी-विश्रुत-चन्द्रमौलि-विभुगं श्रीय।चियक्कङ्गवु-

द्धर-तेजंगुणि सामनुद्भविसिद निस्सीम पुण्योदयं ॥४१॥ वर-त्तन्मी-प्रिय-वल्लभं विजयकान्ताकण्नेपृरं विभा-

सुर-वाणी-हृदयाधिपं तुहिन-तार-चीर-वाराशि-पा-ण्हुरकीर्त्तीशनुदय-दुर्द्धर तुरङ्गारूढ़-रेवन्तनु-द्धर-कान्ता-कमनीयकामनेसेदं श्री सेामनी धात्रियोस्

11 83 11

परमाराध्यननन्त सै। ख्य-निलयं श्री-मिक्तिनाधीश्वरं गुरु-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्तं नयकी त्ति-ख्यात-योगीश्वरं । धरणी-विश्रुत-चन्द्रसे। लि-सिचवं हत्कान्तनेन्दन्दछा- हेरियीया चलदे विगिन्दु विशदोद्यत्की त्तिंगी धात्रियो ल्।४३। भरदिं वेलुगोल-तीर्थ-देल् जिन-पित-श्री-पार्थ-देवोद्धम- न्दिरमं माडिसिदल् विनृत नयकी त्तिं ख्यात-थोगीन्द्रभा-

सुर-शिष्योत्तम-बालचन्द्र-मुनि-पादाम्भोजिनीभक्ते सु-धिरेयप्पाचलदेबि कीर्त्ति-विशदाशा-चक्रेसद्गक्तियां।४४। वद्गुरुक्कल श्रीसूनसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्ड-कुन्दान्वयदेशल् ॥

कं ॥ विदित-गुराचन्द्र-सिद्धा-न्त-देव-सुवनात्म-वेदि परमत-भूभृद्-भिदुर नयको त्ति -सिद्धा-

न्त-देवनेसेद मुनीन्द्रनपगत-तन्द्र ॥ ४५ ॥ वर-सेद्धान्त-पयोधि-वर्द्धन-शरत्ताराधिप तार-हा-र-रुचि-श्राजित-कीत्ति -येति-नित्तिको व्वी-मण्डल दुर्द्धर-स्मर-वाणाविल-मेष-जाल-पवनं भव्याम्बुज-त्रात-भा-सुरनी-श्रीनयकी त्ति देव-मुनिपं विख्यातिय ताल्दिदे ४६ तच्छिष्यर् ॥

वर-सेद्धान्तिक-भानुकी ति -मुनिपर्ग्नी-मत्मभाचन्द्र दे-वरशेपस्तुत-भाचनन्द्र-मुनि-राजर्णद्मनिन्द्र-त्रती-श्वरकर्ग्नी-नुत-ने मिचन्द्र-मुनि नाघर्ष्यातरादर्त्रिर-न्तरवीश्रीनयकी ति -देव-मुनि-पाटाम्भोकहाराधकर्॥ ॥ ४७॥

नगर-मातङ्ग-मृगेनद्रनुद्ध-नयकी ति - ख्यात-योगीनद्र-भा-सुर-पादाम्बुरुहानमन्मघुकरं चश्चत्तपो-स्रिमगी-श्वरनादेशं नरपाल-मौलि-मणि-रुण्मालाच्चितांघ्रि-द्वय स्थिरनाध्यात्मिक-वालचन्द्र-मुनिपं चारित्र-चक्रेश्वराष्ट्र गैरि तपङ्गलं नेगल्डु तां नेरेदल् गड चन्द्रमौलियोल् नारियर्गिन्नदे-सेवगु पेल्पलवुं भवदेश् निरन्तरं। सार-वपङ्गल पडेढु तां नेरंदं गड चन्द्रमौलि-गं-भीरेयेनिष्प तन्ननेनिपाचलेवेश्ल् सेविगङ्गे नेग्नतरार् ॥४८॥ • शक्तवर्षद् साथिरद नूर नाल्केनेय प्रव-संवत्सरद् षोष्य-बहुल-तदिगेसुक्रवारदुत्तरायण संक्रान्तियन्दु॥ वृ॥ शीलिध चन्द्रमौलि-विभुवाचल-देवि-निजेाद्ध-कान्तेया-लेशल-मृगाचि-माडिसिद वेलगोल-तीर्श्यद पार्श्वदेवर-च्चीलिगे वेडे वस्मेयनदिख्यनित्तनुदारि-वीर-ब-

ल्लालनृपालकन्धरेयुमव्धियुमुल्लिनमेय्दे सल्विनं ॥५०॥ वस्वनिपनित्त दत्तिय-

नदनाचले बालचन्द्र-मुनि-राजशी-पद-युगर्म पूजिसि चतु-

रदिध-वर निमिरे की ति जिनपितिगित्तल् !! ५१ ।।

श्रन्तु धारा-पृर्व्वकं माडि को ह तह मि-सीमे । मूह केम्बरेय

इल्लं । श्रन्ति तेड्क मेहरे । श्रिष्ठं तेड्क हिरिय-हेदारि । श्रिष्ठं तेड्क श्रालद-मर । श्रन्तितेड्क मेलियज्जनोव्ये । श्रन्ति तेड्कलड्कदद्दा-लेक्ये । श्रन्ति तेड्कलड्कदद्दा-लेक्ये । श्रन्ति तेड्कलड्कद्दा-लेक्ये । श्रन्ति तेड्कलपड्डव के-न्तिह्य इल्ल । श्रन्ति पड्डव मर-नेल्लिय गुण्डु । श्रन्ति पडुव मेहरे । श्रन्ति पडुव पिरियरेय कल्लित्त । श्रन्ति पडुवल् कडवद कोल । श्रन्ति पडुव कन्नति । श्रन्ति पडुव वण्डि-दारियोच्ये । श्रन्ति वडगलेगिय दारि । श्रन्ति वडग देवणन-करेय

ताय्वल्ल । श्रक्ति वहग हुणिसेय गुण्डु । श्रक्ति वहगतालद गुण्डु । श्रद्धि मूडलोव्वे । श्रद्धि मृड नपृ-गुण्डु । श्रद्धि मूडल त्तेयलियनगुड्ढे। अलि मूडलालद-मर। अलि मूडल् फोम्बरय इल्लमं सीमे कूडित् ॥स्थल वृत्ति ॥ श्री-करणद केशियणन तम्म बाचगान कैयि मार कोण्डु बेक्कन कील्केरंय चामगट्टम विट्टरहर सीमे। मृह सागर। तेड्स सागर। पडुव हुन्नगट्ट। वसग नट्ट कल् । हिरिय जिक्कियव्वेय करेय ताट । केतङ्गेरे । गङ्ग-समुद्रद कीलेरिय ताट । वसदिय मुन्दश श्रङ्गिड इप्पत्तु ।। नानादेसियुं नाडुं नगरमुं देवरष्ट-विधार्च्चनेगे विदृाय दवसद हेरिङ्गे बल्ल १ म्राडकेय हेरिङ्गे हाग १ मेलसिन हेरिङ्गे हाग १ अरिसिनद हेरिङ्गे हाग १ हत्तिय मलवेगे हागे १ सीरेय मलवेगे होड्गे वीस १ एलेय हेरिड्गे अकनूरु ॥

दान वा पालनं वात्र दानाच्छे योऽनुपालनं । दानात्स्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युत पद ॥ ५२ ॥ वहुभिर्व्वसुघा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फला ॥ ५३ ॥ स्व दत्ता पर-इत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां। षष्टिर्व्वर्ष-सहस्राणि विष्ठाया जायते कृमिः ॥ ५४ ॥

मङ्गलमहा श्री श्री श्री।।

इस लेख में चन्द्रमाेलिम त्रा की भार्या श्राचलदेवी (श्रपर नाम श्राचियक ) द्वारा निर्माण कराये हुए जिन मन्दिर (श्रक्षन वस्ति) को चन्द्रमौत्ति की प्रार्थना से हायसल नरेश वीर बलाल द्वारा बम्मेयन-हिल्ल नामक ग्राम का दान दिये जाने का बल्जेख है। प्रथम के बाइस पशों में होय्सल वंश के नरेशों का वर्ण न है। जिनकी वशावली इस

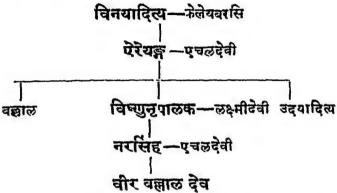

विष्णुनुप की कीर्त्ति में कहा गया है उन्होंने कई युद्ध जीते छीर श्रपने शत्रुश्रों के प्रवल दुर्ग जैसे कि कीयत्र, तलवनपुर व रायरायपुर जला हाले।

वीर बलाल देव की युद्ध-दुन्दुभी धजते ही लाड नरेश की शान्ति भक्ष हो गई, गुर्जर-नरेश की भीतिज्वर हो गया, गाँड-नरेश की शूल उठ श्राया, पल्लव-नरेश पल्लवाक्षिल लेकर खड़े हो गये, श्रीर चोल-नरेश के वस्त्र स्वलित हो गये। श्रोडेयरस-नरेश ने श्रभिमान में श्राकर युद्ध करने की ठानी, पर बलाल-नरेश ने उच्चित्त दुर्ग के शिखरें की चूर्ण कर ढाला श्रीर पाण्ड्य-नरेश की इसकी श्रद्धनाश्रों-सहित कैंद्र कर लिया।

पद्य बाइस से आगे इन्हीं द्वारवती के यादव वशी नरेश त्रिभुवन-मल वीर वल्लाल देव का परिचय है। जेख में इनकी अनेक प्रताप-सूचक पदविया तथा इनके तलकाद्ध, कागु, नद्गिज, नेगलम्बवादि, बनवसे और हानुंगंज की विजय का उल्लेख है। शम्भुदेव और श्रक्कव्वे के पुत्र चन्द्र-माजि इन्हीं त्रिभुवन मल वीरवलालदेव के मंत्री थे।

पद्य सत्ताइस से चालीस तक श्राचल देवी के वश का वर्ण न है जो इस प्रकार है—

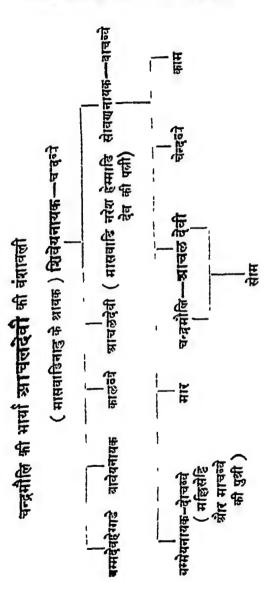

श्राचल देवी नयकीर्ति के शिष्य बालचन्द्र की शिष्य। थी। नय-कीर्ति सिद्धान्तदेव मूलसंघ, देशियगण, पुस्तक गच्छ, कुन्दकुन्टान्वय के गुणचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य (सुत) थे। नयकीर्ति के शिष्यों में मानुकीर्त्ति, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि श्रीर नेमिचन्द्र थे।

१२५ (३२८)

अक्कन बस्ति के प्रधान प्रवेश-द्वार के सामने की दक्षिणी दीवाल पर

(शक सं० १३६८)

स्वगह्नय-क्र-वत्सरं द्वितय-युक्त-वैशाखके मही-तनय-वारके युत-बलर्स-पद्मेतरे। प्रताप-निध-देवराट् प्रलयमाप हन्तासमा चतुर्दश-दिने कथ पितृपतेनिवार्या गतिः॥

१२६ं (३२६)

उसी दीवाल के पूर्व केाण पर ( शक स० १३२६ )

तारण-संवत्सरद भाद्र-पद-बहुल - दशमियू सा-मवारदल हरिहररायन खस्थनादन ॥

> १२७ (३३०) उपयुक्त लेख के नीचे (शक स० १३६८)

चयाल्य-शक-वत्सरे-द्वितय-युक्त-वैशाख के महीतन [य]- वारके यु.... **१२**८ (३३३)

### नगर जिनालय के बाहर

( ? शक स० ११२८ )

ं श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं। जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासन जिन-शामन ॥ १ ॥ भय-लोभ-द्वय-दूरन मदन-घोर-ध्वान्त-तीब्राश्चव नय-निचेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतात्य -सन्दोहनं। नयनानन्दन-शान्त कान्त तनुवं सिद्धान्तचकेशनं नयकीति व्रति-राजनं नेनेदोड पापोत्कर पिङ्गुगु॥ २ ॥ प्रवर तन्त्रिष्यरु॥

श्रा-दामनिद् त्रैविद्य-देवर श्री-भानुकीर्त्त -सिद्धान्त-देवर वालचन्द्र-देवर प्रभाचन्द्र-देवर माघणन्दि-महारक-देवर मन्त्रवादि-पद्मणन्दि-देवर नेमिचन्द्र-पण्डित-देवर इन्तिवर शिष्यर नयकीर्ति -देवर ॥

घरेयाल् खण्डलि-सूलभद्र-विलसद्-वशोद्भवर्स्सत्य-शौ-चरतर् स्सिह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भोधि वेला-पुरा-न्तर-नाना व्यवहार-जाल-क्रशलर् व्विख्यात-रब्न-त्रया-भरणर् व्वेल्गुल-तीर्थ-वासि-नगरङ्गल् रुढियं ताल्दिदरु॥ ॥ ३॥

श्रीगोस्मटपुरद समस्त-नगरङ्गलो श्रोमतु-प्रताप-चक्रवर्त्तं वीरवल्लाल-देवर कुमार-सामेश्वर-देवन प्रधानं हिरिय-

माणिक्य-भण्डारि-रामदेव-नायकर सन्निधियल श्रीमन्य-कीर्ति -देवरु कोट्ट शासनपत्यलेय-क्रमवेन्तेन्दर्डे गाम्मट-पुरद मनेदेरे ग्राक्षय-संवत्सर मोदलागि थाचन्द्रार्क-तारं वरं सल्लवन्तागि इणवोन्दर मोदलिङ्गे एन्टुइणवं तेत्तु सुखविष्पर तेलिगर गाण्वोलगागि घ्ररमनेय न्यायवन्यायमलत्रय एनुं वन्दडं श्रास्थलदाचार्य्यर तावे तेतु निर्द्रियसुवर ग्रोकत कारण कथेयिल ई-शासन-मर्यादेयं मीरिदवर धर्म-स्थलव केडिसि-दवर ई-तीत्थेद नखरङ्गलोलगे स्रोटबरिटवर प्रामिणिगलागि श्राचार्य्यरिगे कै।टिल्य-बुद्धियं कलिसि वीन्दकान्द नेनदु त्तेालसाटवं माडि हाग वेलेयनलिहि बेडिकील्लियेन्दु भ्राचा-र्यिरिगे मनंगोट्टडे अवक समय-द्रोहक राजद्रोहक बण्जिग-पगेयर नेत्त-गयर कोलेकवर्तेंगोडेयर इदनरिंदु नखरङ्गल उपे-चिसिदरादर्ड ई-धम्भेव नखरङ्गत्ते केडिसिदवरल्त्रदे श्राचाटर्यर्र दुर्ज्जनरु केडिसिदवरल्ख नखरङ्गल श्रनुमतविल्लदं श्रे।व्यरिव्यर यामिणिगल्ल भाचार्य्यर मनेयनके भ्ररमनेयनके होकडे समय-द्रोहरु मान्य-मन्नग्रेय पृर्व्व-मर्थ्यादे नडसुवरु ई-मर्थ्यादेय' कि डिसिदवर गङ्गे-तडिय कविलेयं ब्राह्मण् के न्द पापद हो हरू।

ख-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां। षष्टिर्व्वर्प-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि'॥ ४॥

[ नयकीर्त्ते सिद्धान्तचक्रवर्त्ति के शिष्य दामनिन्द, भानुकीर्त्ति, यालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनिन्द्र, पद्मनिन्द् श्रीर नेमिचन्द्र हुए । इनके शिष्य नयकीर्त्तिदेव हुए । नयकीर्त्तिदेव ने वीरवलालदेव के कुमार सोमेन्दरदेव के मंत्री रामदेव नायक के ममस बल्गोल नगर के ज्यापारियों ने। यह गासन दिया कि वे सदैव के जिये आठ 'हण्।' का टैक्स
दिया करेंगे जिसका एक 'हण्।' ज्याज आ सकता है। इसके अतिरिक्त
वे और कोई टेक्स नहीं देवे गे। यदि राज्य की ओर से कोई न्याय,
अन्याय व मल्यय टेक्स लगाये जावेंगे तो स्वय बल्गोल के आचार्य
ही उसका प्रवन्ध करेंगे। यदि कोई व्यापारी आचार्य के। जल-कपट
मिन्तावे ने ते। वे धमं के और राज्य के ट्रोही उहरेंगे। व्यापारियों के।
अपने अधिकार प्वेवत् ही रहेंगे। ये व्यापारी खडिल और मूलभड़ के
व शज जैनधमीवलम्बी थे।

[ ते।ट-अवण वेग्गोल पर पूरा ऋधिकार जैनाचार का ही या। वहां के टेक्स श्राटि का भी वे ही प्रवन्ध करते थे।

१२८ ( ३३४ )

## नगर जिनालय में दक्षिण की श्रीर

( शक सं० १२०५ )

स्वस्ति श्रो जनम-गेहं निभृत-निरुपमौर्व्यानले। हामतेजं विस्तारान्तः कृते। व्यानकमान प्रश्यक्त स्मृति-धामं । वस्तु-त्रातो द्भव-स्थानकमितशय-सत्यावलम्यं गभीरं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भो निधि-निभमेसेगुं हे। यमले। व्वीर्श-वंशं ॥ ५॥

खिला श्री-जयाभ्युदयं सकवर्ष १२०५ नेय चित्रभानु संवत्सर श्रावण सु १० वृद्न्दु स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमनमहा-मण्डलाचार्यरुमाचार्य-वर्यरंश्री-सूल-महुदद्रुलेश्वर देशिय-गणात्रगण्यरुम् राज-गुरु-गल्लमप्य नेमिचन्द्र-पण्डित-देवर शिष्यरु बाल चन्द्र-देवरु श्रीमन्महामण्डलाचार्यरुमाचार्य वर्यश्रं होरमल-राय-राज-गुरुगलुमप्प श्री-माचनन्दि-सैद्धान्त-चकवर्त्तिगल प्रिय-गुड्डुगलुमप्प श्री-बेलुगुल-तीत्थेद बलात्कार-गणायगण्यरुमगण्यपुण्यरुमप्प समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु नखर-जिनालयद आदि-देवर अमृत-पिडिंगे राचेयनहिलय होलवेरेगा-लगाद एडवल्लगेरेय केलगे पृर्व्वदत्ति मोदलेरिय तेाटमुं श्रमृत-पिंख गहे .. प्रारर भूमिय से रुवेगे प्रा-बाल चन्द्र-देवर कय्यल समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु विडिसिकोण्ड वलय-शासनद क्रमवेन्ते-न्दडे राचेयन-हिल्लय मिल्लाकाजुन-देवर देव-दानद गहे होर-गागि भ्रा-गहेथि मूडलु नट्ट कल्जु । भ्रलिंत तेन्क हासरे गल्लु । ष्परित तेड्क गिडिगनालद गुण्डुगलिं मूडण किरु-ऋट्ट गरे। नीरात्तोलगाद चतुस्सीमे । श्रा-किरु-कट्टद पडुवण कोडियलु हुट्डु गुण्डिनलि वरद मुकोडे इसुबे नेट्टे अल्लि तेड्स हिरिय बेट्टद

तप्पत्त हासरे-गल्लु। श्रास्त्र मूडय देवलङ्गे रेय तेङ्कण को हिय गुण्डि-नित वरद मुक्कोडे इसुवे नेट्टे श्रा-करे-नीरातिले सीमे। श्राकरेय वडगण-को डिय गुण्डि-निल्ल वरद मुक्कोडे इसुवे नेट्टे इन्तीकरेयुं किरु-कटे वे तिगाद चतुस्सो मेय गरे।

[ इस लेख में कुमुद्चन्द्र श्रार माघनिन्द की नमस्कार के पश्चात् होरसल व श की कीर्त्त का रल्लेख है श्रार फिर कहा गया है कि उक्त विधि की इगले न्दर, देशिय गण, मूलमंघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेव के शिष्य बालचन्द्रदेव श्रार वेल्गाल के समस्त जाहिरिया (माणिक्य नगरङ्गल) ने नगर जिनालय के श्रादिदेव की पूजन के हेतु कुछ भूमि का दान दिया। यह भूमि वन्होंने वालचन्द्रदेव से खरीद की थी। ये जाहरी होयसलव श के राजगुरु महामण्डलाचार्य माघनिन्द के शिष्य थे। लेख के प्रथम पथ में शास्त्रसार नामक किसी शास्त्र के कर्ता का उल्लेख रहा है। यह पद्य घिस जाने से श्राचार्य का नाम नहीं पदा गया ]

१३० ( ३३४ )

### नगर जिनालय में उत्तर की श्रीर

(शक स० १११८)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-जाव्छन । जीयात् त्रैज्ञोक्य-नाथस्य शामनं जिन-शामन ॥ १ ॥ स्वस्ति-श्रीजन्म-गेहं निभृत-निरुपमार्व्वानलोहामचे ज विस्तारान्तः कृते। व्यक्तिममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-धामं । वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावलम्वं गभीरं प्रस्तुत्य नित्यमम्भा-निधि-निभमेसगुं हाय्स होव्वीश-वंशं स्रदरेशित् कैरिन्दान्दनन्ध्येगुणम देवेभदुद्दास-स-त्वदगुर्वे हिम-रिमयुव्वल-कला-सम्पतियं पारिजा-तदुदारत्वद पेम्पनेर्विने नितान्तं ताल्दि तानल्ते पु— रह्दनुद्वेजित-वीर-वैरि-विनयादित्यावनी-पालकं ॥ ३ ॥ क ॥ विनयादित्य-नृपालन

तनु-भवने**रेयङ्ग-भू**भुजं तत्तनय । विनुतं विष्णु-नृपातं जनपति तदपत्यनेसेदनी**नरसिद्ध** ॥४॥

तत्पुत्रं ॥

गत-लील लालनालम्बित-बहल-भयोग्र-व्वरं गूर्व्जरं सन्धृत-शूलं गालनुच्चै:-कर-धृत-विलसत्पञ्चवं पञ्चवं प्रोकिकत चेल चालनादं कदन-बदनदोल् भेरियं पोयसे बीराहित-भूभृज्ञाल-कालानलनतुलवलं वीर-ब्ल्लाल-देवं
॥ ४॥

चिरकालं रिपु-गरगसाध्यमेनिसिद्युं चुिङ्गयं मुत्ति दुः र्छर-तेजो-निधि-धूिलगोटेयने कोण्डाकाम-देवावनी-श्वरनं सन्दे।डेय चितीश्वरननाभण्डारमं खीयरं

तुरग-त्रातमुमं समन्तु पिडिद बल्लाल-भूपालकं ॥६॥ स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द-महा मण्डलेश्वर द्वारवती-पुरवराधीश्वर । तुलुव-त्रल-जलिघ बढवानल । दायाद-दावानल । पाराङ्य कुल-कमल-वेदण्ड । गण्ड-भेरुण्ड । मण्डलिक - वेटेकार । चेाल-कटक-सुरेकार । सङ्ग्राम-भीम । कलि-काल-काम । सकल-वन्दि-वृन्द-मन्तर्पण-समग्र-वितरण विनोड । वासन्तिका-देवी-जञ्घ-वर-प्रसाट । यादव-कुता-म्वर-चुमिण । मण्डलिक-मकुट-चूडामिण कदन-प्रचण्ड मल-पराल्-गण्ड नामादिप्रशस्ति-सहित श्रीमत्-विभुवनमञ्च-तलकाडु केाङ्ग-नङ्गलि नोणम्बवादि-बनवसे हानुङ्गल् लोकिगुरिड-कुम्मट-एरम्बरगेयोलगाद समन्त-देशद नानादुर्गञ्जल लीला-मात्रदि माध्यं माडिकाण्ड भुज-त्रल-वीर गङ्ग-प्रताप-चक्रवत्ति हो यसल वीर-बल्लाल-देवर् समस्त-मही मण्डलमं दुष्ट-नियह-शिष्ट-प्रतिपालन-पूर्विक सुखमङ्कथाविना-दिद राज्य गेट्युत्तिरं। तदीय-करतल-कलित-कराल-करवाल-घारा-दलन-निम्मपन्नीकृत-चतुर्पयोधि-परिखा-परीत-पृथुल-पृथ्वी-तलान्तर्व्वर्त्तियु श्रीमद्-चिण-कुकुटेश्वर-जिनाधिनाथ पद-कुशे-शयालङ्कृतमु श्रीमत्कमठ-पाश्व देवादि-नाना-जिनवरागार-मण्ड-तमुमप् श्रीमद् बेलांाल-तीर्ह्यद श्रीमन्महा-मण्डलाचार्यरे न्तप्परेन्दहे ॥

भय-लाभ-द्वय-दूरन मदन-घार-ध्वान्त-तीत्रांशुव नय-निचेप-युत-प्रमाण-परि-निन्नीतार्त्य-सन्दे।हनं। नयनानन्दन-शान्त-कान्त-तनुव सिद्धान्त-चक्रेणन नयकीर्त्ति-त्रति-राजनं नेनेदेाड पापात्कर पिहुगु॥ ७॥ तच्छित्यर् श्री-दामनन्दि-त्रैविद्य-देवरु। श्री भानु-कीर्तिसिद्धान्त देवरुं।श्री वालचन्द्र-देवरुं।श्री-प्रभाचन्द्र देवरुं।श्री साधनन्दि-महारक-देवरु।श्री मन्त्रवादि-पद्म- निन्द-देवरं। श्री नेमिचन्द्र-पण्डित देवरं। श्री-सूल-सङ्घर देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद श्री केगण्ड-कुन्दान्वय-भूषणरप्प श्रीमन्महामण्डिलाचार्य्य श्रीमन्मद्यकीर्ति-सिद्धान्त-चकवर्तिगल गुडु॥

चितितलदेशल् राजिसिदं धृत-सत्यं नेगल्द नागदेवामात्यं। प्रतिपालित-जिन-चैत्यं-कृत-कृत्यं वेशस्मदेव-सचिवापत्यं॥ प्रा। तद्वनिते॥

मुददि पट्टण-मामियेम्ब पंसरं ताल्दिई लच्मी-समान्पदनिष्प-गुणि-मिल्ला-सेट्टि-विभुगं लोकोत्तमाचार-सन्पदेगी-माचेवे सेट्टिकव्वेगमनुनेत्साहमं ताल्दि पुटिट्ट चन्दव्वे रमाप्र-गण्ये भुवन-प्रख्यातियं ताल्दिह्न ।।।।।
तत्पुत्र ।।

परमानन्दिवनेन्तु नाकपितगं पैति। मिगं पृष्टिदेां वर-सैन्दर्य-जयन्तनन्ते तुहिन-चीरेद-कल्लोल-भा-सुर-कीर्त्तिप्रिय-नागदेव-विभुगं चन्द्रव्येगं पृष्टिदेां स्थिरनी-पट्टण-मामि-विश्व-विभुगं जीमिल्लादेवाह्यं ॥१०॥ चितियोल् विश्रुत समदेव-विभुगं जीग्वव्येग प्रोद्धवत्-सुतनी-पट्टणसामिगार्जित-यशङ्गी-मिल्ला-देवङ्गमू-रिजेतेगी-कामलदेविगं जनकनम्भे। आस्यंगुर्व्यतिल-स्तुतेगी-चन्द्ले नारिगीशनेसेदं श्रीनागदेवात्तम॥ ११॥ कारिते वीरवल्लाल-पत्तन-स्वामिनामुना । नागेन पार्श्व देवामे नृत्य-रङ्गाश्म-कुट्टिमे ॥ १२ ॥

श्रीमन्यको त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगर्गे परोच-विनयार्थ-वागिमुडिजमुम निपिधियुमं श्रीमत्कमठ-पार्श्व-देवर वसदिय मुन्दण कलु-कृट्टम नृत्य-रङ्गमुमं माडिसिद तदनन्तर ॥

श्री-नगर-जिनालयमं श्री-निज्ञयमनमल-गुण-गणम्माडिसिदं। श्रीनागदेवसचिव श्री-नयकीर्त्ति-त्रतीश-पद-युग-भक्त ॥ १३॥

तिज्ञनानय-प्रतिपात्तकरप्प नगरङ्गल् ॥

धरेयोल् खराडिल-सूलभद्र-विनसद्-वंशोद्भवर्स्सत्य-गै।-चरवर् स्सिह-पराक्रमान्त्रितरनेकान्मांधि-वेला-पुरा-न्तर-नाना-ज्यवहार-जाल-कुशनर् विख्यान-रत्न-त्रया-भरणर् व्येलगाल-तीर्थ-वासि-नगरङ्गल् रुढियं वाल्दिदर्

सक्तवर्ष १९९८ नेय रा सससंवत्सरद जेष्ठ सु १ वृहवार दन्दु नगर-जिनानयक्षे यहनलगेरेय मेादलेरिय ताटमु याक-सलगे-गहेयु उडुकर-मनेय मुन्दण केरेय केलगण वेहले के।लग १० नगर-जिनालयद वहगण केति-सेट्टिय केरि आ्रा-तेड्कण एरडु मने आ-श्रङ्गढि सेटेयिक गाण एरडु मनेगे हण श्रय्दु ऊरिङ्गे मलविय हण मूरु ॥ [ इस लेख में नयकी तिं के शिष्य नागदेव मंत्री-द्वारा नगर जिनालय तथा कमठपार्श्वदेव बस्ति के सन्मुख शिलाकुट्टम श्रीर रह्मशाला
बनवान व नगर जिनालय को कुछ भूमि का दान दिये जाने का उरलेख
है। श्रादि में लेख न० १२४ के समान होय्सल व श का परिचय है।
वीरब्रहाल देव के प्रताप का वर्णन कुछ श्रंश छोड़कर श्रचरश वही
है। इसके पश्चात् नयकी तिंदेव श्रीर उनके शिष्यों दामनिंद, भानुकी तिं, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि श्रीर नेमिचन्द्र का
उत्लेख है। नागदेव के वंश का परिचय इस प्रकार है—



खडिल श्रीर मूलभड़ के व'राज व्यापारिया का भी उल्लेख है। ये ही व्यापारी जिनालय के रचक थे।

### १३९ (३३६)

# नगर जिनालय के भीतरी द्वार के उत्तर में

(शक सं० १२०१ तथा १२१०)

स्विस्त श्रीमतु-शक-वर्ष १२०३ नेय प्रमाथि-संवत्सरद मार्गिशर-सु (१०) बृ दन्दु श्रीबेलुगुल-तीत्थेद समस्त नख-रङ्गिलिगे नखर-जिनालयद पुजाकारिगलु श्रोडम्बट्ट बरसिद सासनद क्रमवेन्तेन्दं । नखर-जिनालयद भ्रादि-देवर देव दानद गहे वेद्दल एल्लि उल्लदनु वेलदकालदलु देवर अष्टविधा-च्चेने भ्रमृत-पिड-सिहत श्रोकार्यवनु नकरङ्गलु नियामिसि केष्ट्र पिडयनु कुन्ददे नडसुवेवु भ्रा-देव-दानद गहे वेद्दलनु भ्राधि-क्रय हालोते गुतगं एम्म वंशवादियागि मक्कलु मक्कलु दप्पदे स्थाक माडिदड राजद्रोहि समयद्रोहिगलेन्दु वोडम्बट्टु वरसिद-शासन इन्तप्पुदक्के श्रवर वेष्प श्रो-गाम्मटनाध ॥ श्री वेलुगुल तीर्त्यद नकर-जिनालयद भ्रादिदेवर नित्याभिषेकके श्री-हुलिग-रेय सावण्न भ्रच-भण्डार-वागि कोष्ट्र गद्यासं श्रायदु-होन्निङ्गे हालु व १॥

सर्वधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद-सु ५ द्वि।
श्रा-चेल्लगुल-तीर्त्धद जिननाथ-पुरद ममस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु
तम्मोलोडम्बट्ट वरसिद शासनद क्रमवेन्तन्दोडे। नगर-जिनालयद श्री-श्रादिदेवर जीर्जीद्धारवुपकरण श्री कार्यकेवू धारापृर्विक माडि श्राचन्द्रार्क्षतारं वरं सल्लवन्तागि श्रा-येरजु-पट्टणद समस्त-नखरङ्गलू म्बदेशि-परदेशियिन्दं वन्दन्तह दवण
गद्याण-नृरक्षे गद्याण वेान्दरोपादिय दवण श्रादिदेवरिगे सल्लवन्तागि कोट्ट शासन यिदरोले विरहित-ग्रुप्तवनारु माडिद्दहमवन
सन्तान निस्सन्तान श्रव देव-ट्रोहि राज-ट्रोहि ममय-ट्रोहिगलेन्दु
वोडम्बट्ट वरसिद समस्तनकरङ्गलोप्प श्री-गोम्मट ॥

[ यह लेख तीन भागों में विभक्त हैं। प्रथम भाग में उछेख हैं कि एक तिथि की नगर जिनालय के पुजारियों ने वेल्गोल के व्यापारियों कें। यह लिखा-पढ़ी कर टी कि जब तक मंदिर की देव-दान भूमि में धान्य पेटा होता है तत्र तक वे सटैव विधि श्रनुसार मंदिर की पूजा करेंगे।

दूसरे भाग में उछेख है कि नगर जिनालय के श्रादि देव के नित्या-भिषेक के लिये हुलिगेरे के सेावण्ण ने पाँच गद्याण का दान दिया जिसके व्याज से प्रति दिन एक 'ब्रह्ल' दुग्ध लिया जावे।

तीसरे भाग मे उक्त तिथि के वेल्गोल के समस्त जाहिरिया के एक-त्रित होकर नगर जिनालय के जीर्णाद्वार तथा वर्तनो आदि के जिये रक्म जाडने का उल्लेख है। उन्होंने सा गद्याण की श्रामदनी पर एक गद्याण देने की प्रतिज्ञा की। जा कोई इसमें कपट करे वह निपुत्री तथा देव धर्म श्रीर राज का डोही होवे।

[ नेाट—लेख के प्रथम भाग में शक स० १२०३ प्रमाधिसवत्सर का उल्लेख है। पर गणनानुसार शक स० १२०३ वृप तथा शक स० १२०१ प्रमाथी सिद्ध होते हैं। लेख के तृतीय भाग में सर्व्वधारि संवत्मर का उल्लेख होने में वह शक सं० १२१० का सिद्ध होता हैं।]

### १३२ (३४१)

## मंगायि वस्ति के प्रवेश मार्ग के बार्थी ख़ार

( लगभग शक सं० १२४७ )

स्ति श्री-सूलसङ्घ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ के।ण्डकुन्दा-न्त्रयद श्रीमद्भिनव-चारकीर्त्ति-पण्डिताचार्यर शिष्यल सन्यक्त्वाद्यनेक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय-पात्र-चूडामणि बेलु-गुलद सङ्गायि माडिसिद डिभुवनचूडामणियेम्व चैत्याल-यक्षे मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥ [ श्रभिनव चास्कीति पण्डिताचार्य के शिष्य, बेल्गोल के म'गायि के निर्माण कराये हुए 'त्रिसुवन चूडामणि' ्चंलालय का म'गल हो ।]

#### १३३ (३४०)

# उसी वस्ति के मवेश-मार्ग के दायीं श्रार

( लगभग शक सं० १४२२ )

श्रीमतु परिखतदेवरुगल गुडुगलाद बेलुगुलद नाड-चित्र-गोण्डन मग नाग-गोण्ड मुत्तगद होन्नेनदिल्लय कल-गोण्डनो-लगाद गाडगलु मङ्गायि माडिसिद विस्तिगे कोष्ट देखनकट्टे गहे बेहलु योधम्मेकं श्रलुपिदवरु वारणासियलु सहस्र-क्रियलेय कोन्द पापकं होगुवरु मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

[ पण्डितदेव के शिष्यों—नाग गाण्ड श्रादि गौडों ने मंगायि वस्ति के लिये देाडून कट्टे की कुछ भूमि दान की ।

#### १३४ (३४२)

## मङ्गायि वस्ति की दक्षिण-भित्ति पर

( सम्भवतः शक सं० १३३४ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ तारान्फारालकीचे सुर-कृत-सुमनेवृष्टि-पुष्पाशयालि-स्तामाः कामन्ति दह जधरपटलीढम्भता यस्य मूभि सोऽय श्री गोम्मटेशिक्षमुवन-स्रसी-रव्जने राजहसं।
भवय...व-भानुव्वेंलुगुल-नगरी साधु जेजीयतीर ॥२॥
नन्दन-सवत्सरद पुश्य-शु ३ लू गेरसे।प्पेय हिरियग्राच्यगल शिष्यक गुम्मटण्णगलु गुम्मटनाध्यन सिन्निधयि वन्दु चिक्क-बेट्टदिल चिक-बित्तय कल्ल-किटिस जीन्नेंद्वारि
बढग-बागिल विक्त मूरु मङ्गायि-बित्त वोन्दु हागे श्रियदु-बित्त जीर्णोद्वार वेन्दु तण्डक्के श्रहारदान ।

[ गुम्मटेश की प्रशस्ति के पश्चात् लेख में उल्लेख है कि उक्त तिथि की गेरसोप्पे के हिरिय- अध्य के शिष्य गुम्मटण्या ने यहाँ आकर चिक बस्ति के शिला कुट्टम का, उत्तर द्वार की तीन बम्तिया का तथा मंगायि वस्ति का—कुळ पाँच वस्तियों का—जीयोदार कराया।

[नाट-लेख में नन्डन संवत्सर का उलेख है। शक स ॰ १६३४ नंदन था।]

## १३५ ( ३४३ )

# उपर्युक्त लेख के नीचे

' (सम्भवतः शक सं० १३४१)

विकारि-संवत्सरद श्रावण शु १ गेरखेरपेष श्रीमति भव्येगल समस्तर-गेष्टिय कोटु ग ४॥

[ उक्त तिथि की गेरसे।प्ये की श्रीमती श्रव्ते श्रीर समस्त गोष्टी ने चार गद्याग का दान दिया । ]

[नाट-लेख में विकारी संवत्सर का उल्लेख है। शक सं० १३४१ विकारी था।]

### १३६ (३४४)

## भएडारि वस्ति में पूर्व की ग्रेगर प्रथम स्तम्भ पर

( शक सं० १२६० )

स्विम्त समस्त-प्रशस्ति-सहित ॥

पापण्ड-सागर-महा-बड़वामुखाग्नि-श्रीरङ्गराजवग्णाम्बुज-मूल-दास । श्री-विष्णु-जाक-मणि-मण्टपमार्गदायी

रासानुजा विजयतं यति-राज-राज ॥१॥

शक वर्ष १२६० नेय कीलक-संवत्सरद भाद्रपदशु १० वृ० स्वस्ति श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर श्रारिराय-विभाड
भाषेग तप्पृत्र रायर गण्ड श्री वीरवुक्क-रायनु पृथ्वीराज्यत्र माडुव कालदिल्ल जैनिरिग् भक्तरिगृ सत्राज
वादिल्ल श्रानेयगोन्दि होस-पृष्ट्य पेनुगुण्डे कल्तेहद-पृट्ट्य वेालगाद समस्त-नाड भन्य-जनङ्गलु श्रा-वुक्क-रायङ्गे भक्तरुकमाडुव
श्रान्यायङ्गलन् वित्रह माडलागि काविल्-तिक्मनं-पे मालकोविल्-तिक्नारायणपुरमुख्यवाद सकलाचार्यक् सकल-समि
गल् मकलमात्विक्क मोष्टिक्क तिक्पणि-तिक्विडितण्नीग्वक
नालग्ने न्टु-जनङ्गलु नात्रन्त-वेवक्कलु तिरिक्कल जाम्बुवकुल
वोलगाद हदिनेण्टु-नाड श्रीवेष्ण्यवर्षेय्यलु महारायनु
वेग्णव दर्शनक्के-ऊ जैन-दर्शनक्के-ऊ भेदविल्लवेन्दु रायनु वैग्णवर कैट्यलु जैनर कै-विडिद्ध कोट्टु यी-जैन-दर्शनक्के पृर्व्वमरियादे

यलु पश्चमहावाद्यङ्गलू कलगवु मलुवुदु जैनदर्शनक्कं भक्तर देसं यिन्द हानि-वृद्धियादरू वैष्णव-हानि-वृद्धियागि पालिसुवरु यी-मर्घ्यादेयलु यल्ला-राज्य-देालगुल्लन्वह वस्तिगलिगं श्री-वैज्यवरु शासनव नद्दु पालिसुवरु चन्द्राक्के-स्थायियागि वैष्णव-समया जैन-दर्शनव रचिसिके।ण्डु वहेउ वैष्णवरू जैनरू वोन्दुभेटवागि काणलागदु श्रां तिरुमलेय तात य्यङ्गालु समस्त-राज्यद भन्य-जनङ्गल श्रनुमतदिन्द वेलुगुलद तिर्त्यदेश्लि वैषाव-श्रङ्गरचेगासुक समस्त-राज्यदे।लगुल्लन्तह जैनर वागिलुगट्टलंयागि मने-मनेगे वर्षक्के १ हण कोटू आ-ये-त्तिद होन्निङ्गे दंवर ग्रङ्ग-रत्तेगेयिप्पत्तालनूमन्तिवृहु मिक होन्निङ्गे जीर्ण्न जिनालयङ्गलिगे सोधयनिकूदु यी-मरियादेयलु चन्द्राक्केरुल्ल तं तप्पलीयदे वर्ष-वर्षक्के काह की त्रियन् पुण्य-वन् उपान्जिसिकाम्बुदु यी-माडिद कट्टलंयनु भावनोव्यनु मीरि-दवनु राज-द्रोहिसङ्घ-सम्दायक्कंद्रोहि तपिख्यागलि प्रामि-णियागलि यी-धर्मीव केंड सिदरादडे गड़ीय तडियल्लि कपि-लेयनु वाह्ययानन् कोन्द पापदछि होहरु॥

श्लोक ।। खदत्तं परदत्तं वा यो हरति वसुन्धरां। पष्टि-वर्ष-सङ्गाणि विष्टाया जायते कृमि ॥२॥

( पीछं से जोडा हुआ )

कल्लेहद हर्न्नि-सेट्टिय सुपुत्र वुसुवि-सेट्टि बुक्क-रायरिगे वित्रहमाडि तिरुमलंय-तातय्यङ्गस्स विजयं-गैसि तरन्दु जीनोद्धार व माडिसिदरु उभयसमयवू कूडि वुसुवि-सेहियरिगे सङ्घ-नाय्क पहुव कहिटरु ॥

[ वीर दुकराय के राज्य-काल में जैनियों श्रीर वैष्णवों में मगडा हो गया। नव जैनियों में से श्रानेयगोणिड श्राटि नाडुश्रो ने दुक्कराय से प्रार्थना की। राजा ने जैनियों श्रीर वैष्णवों के हाथ में हाथ मिला टिये श्रीर कहा कि जैन श्रीर वैष्णव दर्शना में नोई भेट नहीं हैं। जैन दर्शन की प्रवेतत ही पञ्च महा वाध श्रीर कलश का श्रिधकार है। यदि जैन दर्शन की हानि या दृद्धि हुई तो वैष्णवों को इसे श्रपनी ही हानि या दृद्धि सममना चाहिये। श्रीवैष्णवों के इस विषय के शासन समस्त राज्य की वित्तयों में लगा देना चाहिये। जैन श्रीर वैष्णव एक है. वे कभी दो न सममें जावें।

श्रवण वेल्गोल में वैष्णव श्रद्ध-रचने की नियुक्ति के लिये राज्य मर में जैनियों में प्रत्येक घर के डार पीले प्रतिवर्ष जो एक 'हण' लिया जाता हैं इसमें में तिरुमल के तातच्य, देव की रचा के लिये, वीस रचक नियुक्त करेंगे श्रार शेष इक्य जैन मन्टिरों के जीणोंद्धार व पुताई श्रादि में खर्च किया जायगा। यह नियम प्रति वर्ष जव तक सूर्य चन्द्र है तव तक रहेगा। जो कोई इसका श्रद्ध वन करे वह राज्य का, मघ का श्रार समुदाय का डोही उहरेगा। यदि कोई तपन्त्री व प्रामा-धिकारी इस धर्म में प्रतिवात करेगा तो वह गगातट पर एक कपिल गों श्रीर शाह्यण की हत्या का भागी होगा।

( पींछे से जाेडा हुआ )

कहाँ ह के हिंदि सिंट के पुत्र बुसुदि सेटि ने बुक्सिय का प्रार्थनापत्र टेक्स तिरुमले के तात्र्य की बुख्वाया थार क्क शासन का नीर्णोद्धार कराया। टाना महीं ने मिलकर बुसुदि सेटि के सबनायक का पढ़ प्रदान किया।

### १३७ (३४५)

## उसी स्थान में द्वितीय स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० १०८० )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामीय-लाव्छन् । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥

भद्रमस्तु जिन-शामनाय ॥

स्वस्ति-श्रो-जन्म-गेह निभृत-निरुपमीव्वनिलोहाम-तंजं
विस्तारान्तःकृतेव्वीतलममल-यशश्चन्द्र-सम्भृति-धामं।
वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमितशय-सत्वावलम्वं गभीरं
प्रम्तुत्यं नित्यमम्भे।निधि-निभमेसेगुं होयसलोवीश-वंशं

श्रदरोलु कै।स्तुभदोन्दनग्ध्य-गुणम देवेभदुद्दाम-म-त्वदगुर्व्वे हिम-रिश्मयुव्वल-कला-सम्पत्तियं पारिजा-तदुदारत्वद पेम्पने।व्वेने नितान्तं ताल्दि तानल्तं पु-दृदनुद्वेजित-वोर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं।। ३ ॥

क ॥ विनयं बुधरं रिक्सि घन-तेजं वैरि-त्रलमनलिसे नेगल्दं । विनयादित्य-नृपालक-ननुगत-नामार्त्थनमल-कीर्त्ति-समर्त्थ ॥ ४॥ श्रा-विनयादित्यन वधु भावाद्भत-मन्त्र-देवता-सन्निभे स-

द्राव-गुण-भवनमखिलक-ला-विल्सिते-केलयवरसियेम्बले पंसरि ॥ ४ ॥ ग्रा-दम्पतिनं तन्भव-नाट शक्तिगं सुराधिपतिगं सुन्ने-न्तादं जयन्तनन्ते वि-षाट-विदृरान्तरङ्ग **नेरेयङ्ग**-नृप ॥ ६ ॥ त्रात चालुक्य-मूपालन वलद्युजादण्डमुहण्ड-भूप-त्रात-प्रोत्तुङ्ग-भूभृद्-विदलन-कुलिश विन्द-मस्यौध-मेघ । श्वेताम्भाजात-देव-द्विरदन-गरदभ्रेन्दु-क्रुन्दावदात-ख्यात-प्रोचचशरश्री-धवलित-भुवनं धीरनेकाङ्ग-वार ॥ ७॥ सरेयने हो गेनिसि नंगिहद-द्वरियद्ग-नृपालितकनङ्गनेचेल्न-ड्रेंचट्ट शील-गुणदि नेरेदेचलदेवियन्तु नान्तरमोलरं ॥ 🖘॥ एने नंगल्डवरिर्व्वर्ग तनू-भवर्त्रेगस्दरस्ते बल्लालं वि-**ज्यु**-नृपालकनुदयादि-त्यनेम्व पंसरिन्दमखिल-वसुघा-वर्द्धाल् ॥ ६ ॥ वृत्त ॥ श्रवरेाल् मन्यमनागियु भुवनदेाल् पृञ्जीपराम्भोधियं-य्दुविन कूडे निमिच्र्जुंवोन्दु निज-वाहा-विक्रमक्रीडेयु-द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातैक-धाम धरा-धन-चृडामणि-यादवान्ज-दिनपं श्री-विष्णु-भूपालकं॥१०॥ कन्द ॥ एलेगेसेव केरायतूर्त-

त्तत्तवन-पुरमन्ते रायरायपुर व-

ल्वल बलेद विष्णुतेजो-

क्वलनदे वेन्दुचु विलष्ट-रिपु-दुर्गङ्गल् ॥ ११ ॥

वृत्त ॥ इनितं दुर्गम-वैरि-दुर्गाचयम कोण्ड निजाचेपदि-।

न्दिनिवर्ध्भूपरनाजियोल्तिविसिदं तन्नख-सङ्घावदि-

न्दिनिवरगीनतिर्गत्तनुद्ध-पदमं कारुण्यदिन्देन्दु ता-

ननित लेक्कदे पेल्बोडव्ज-भवनुं विश्रान्तनपंबलं ॥ १२॥

कन्द ॥ लक्ष्मी-देवि-खगाधिप-

लचमङ्गे-सेदिई विष्णुगेन्तन्ते वलं लच्मा-देवि-लसन्मृग-

त्त्रह्मानने विष्णुगय-सिवयेने नेगस्दल् ॥ १३ ॥

ध्रवर्गे मनेाजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनील्कोलल्के सा-

ल्त्रवयव शोभेयिन्दतनुवेम्बभिधानमनानदङ्गना-

निवहमनेच्चु मुय्वनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदेाल्

त्तविसुवोनादनात्म-भवनप्रतिमं नरसिंह-भूभुजं ॥ १४॥

पडे माते बन्दु कण्डङ्गमृत-जलिध तां गर्व्विद गण्ड-वातं

नुडिवातङ्गेत्रनेम्बै प्रलय-समय-देाल् मेरेयं मीरिवर्णा-

कडलत्र कालनत्र मुलिद-कुलिकनत्र युगान्ताप्रियत्र

सिडिलन्नं मिहदन्न पुर-हर-नुरिगण्यान्ननी नारमिहं ॥१५॥

रिपु-मर्प्यइप्प-दावानल-त्रहल-सिख़ा-जाल-कालाम्बुवाहं

रिपु-भूपोचत्प्रदोप-प्रकर-पटुतर-स्फार-फ्रव्भा-समीर।

रिपु-नागानीक-तार्च्यं रिपु-नृप-नलिनी पण्ड-त्रेदण्डरूप रिपु-भूभृद-भूरि-वज्र रिपु-नृप-मदमातङ्ग-सिंहं नृसिंहं।१६। व्यस्ति समधिगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलंश्वर । द्वार-वती-पुरवराधीश्वर । तुलुव-त्रल-जलधि-त्रडवानल । दायाद-दावानल । पाण्ड्य-कुल-कमल-नेदण्ड। गण्ड-भेरूण्ड। मण्ड-लिक-त्रेण्टेकार । चेलि-कटक-सुरंकार । संप्राम-भीम । कलि-काज-काम। सकल-वन्दि-वृन्द-सन्तर्पण-समय-वितरण-विनोद। त्रासन्तिका-देवी-लब्ध-तर-प्रसाद । यादव-क्रुलाम्बर-चुमिषा । मण्डलिक-भक्तट-चूडामिय-कदन-प्रचण्ड मत्रपरील् गण्ड। नामादि प्रगस्ति-महित श्रोमन-चिभुवन-मल्ल तलका खुकोङ्गुनङ्गलि नोलम्बवाडि वनवसे हानुङ्गल-गाण्ड भुज-त्रल वीरगङ्ग-प्रताप-होय्सल-नारसि ह-देवर् दिचण-मही-मण्डलम दुष्ट-निप्रह-शिष्टप्रतिपालन-पृट्येक सुख-सङ्क्षया-विने।ददि राज्यं गॅटयुत्तमिर तदीय-पितृ-विष्णु भूपाल-पाद-पद्मोपजीवि ॥

ग्रानंगल्द नारिस ह-ध-रानाधङ्ग नर-पितगं वाचम्यतिवोल्-तानेसेदनुचित-कार्य्य-वि-यान-धर मान्य-मिन्त्र हुन्न चमूपं॥ १७॥ वृत ॥ अक्तज्ञ पितृवाजि-वश-तिनकं श्रोयसराजं निजा-म्यिकं लोकाम्बिकं लोक-वन्दिते सुगीलाचारं टैवन्दिबी-ग्रा-कद्म-व-म्नुत-पाद-पद्मनरुहं नार्थं यदुचोणिपा-नक-चृहामणि-नारिस ह नेनले पेम्पुल्लनं। हुन्नुपं॥१८॥

धरंयं गंल्दिइ तिण्पुल्लननुद्धियनेनेम्त्र गुण्पुल्लनं म-न्दरम माक्कोल्व पेम्पुल्लननमर-मद्दीजातमं मिक्क लोकं:-त्तरमप्पाप्पुल्खनंपुल्खननेसेव जिनेन्द्राङ्गि,-पङ्को ज-पृजेा-त्करदोल् तल्पे।य्दलम्पुल्लनननुकरिसल् मर्त्यनावोंसमर्थं १६ सुमनस्सन्तति-सेवित गुरु-त्रचा-निहि ष्ट-नीति-क्रम समदाराति-त्रल-प्रभेदन-करं श्री-जैन-पृजा-समा-ज-महात्साह-परं पुरन्दरन पेम्पं ताल्दि भण्डारि-हू-ल्लमदण्डाधिपनिद्द<sup>°</sup>पं महियोल्लग्रह्मैभव-भ्राजित ॥ २० ॥ सततं प्राणि-वर्धं विनेादमनृतालापं वच:-प्रौढि स-न्ततमन्यार्त्यमनीरुदु की खुदे वर्त तेज पर-स्रीयरोल्। रति-सौभाग्यमनून-काड्चे मतियायतेल्लग्रीमाप्पेल्तिप-व्व तरत्र-प्रकरक्के-शील-भट-रोल्गाहुल्लनं हुलूनं ॥ २१ ॥ स्थिर-जिन-शासनोद्धरणरादियोलारेनं राचमल्ल-भू-वर-वर-मन्त्रि रायने विलक्के वुध-म्तुतनप्य विष्णु-भू-वर-वर-मन्त्रिगङ्गणनं मत्ते वलिककं नृसिं ह-देव-भू-वर-वर-मन्त्रि-हुल्लने पेरङ्गिनितुल्लडे पेललागदे ॥ २२ ॥ जिन-गदितागमार्त्थ-विदरस्त-समस्त-बहिर् प्रपञ्चर-त्यनुपम-शुद्ध-भाव-निरतर्गत-मोहरेनिष्प कुक्कुटा-सन-मलधारि-देवरे जगहु रुगल् गुरुगल् निज-त्रत-केनेगुग्र-गै।रवके ते। खेयारो चमूपति-हुल्ल-राजना ॥ २३ जिन-गंहाद्धरणङ्गलि जिन-महा-पृजा-समाजङ्गलि-जिन-योगि-त्रज-दानदिं जिन-पद-स्तोत्र-क्रिया-निष्ठेयि

जिन-सत्युण्य-पुराण-सश्रवणदि सन्ते।पमं ताल्दि भ-न्यनुतं निच्चलुमिन्ते पालनुगलंतं श्रीहुलू-दण्डाधिपं॥२४॥ कन्द ॥ निष्पटमे जीर्ण्नमादुद-

नुप्पट्टाय्तन महा-जिनेन्द्रालयम । निप्पासतु माडिद कर-मोप्पिरं **हुल्ल**ं मनस्वि **बङ्कापुर**दोल् ॥ २५ ॥ मत्तमिख्रिये ॥

वृत ॥ कलितनमु विटत्वमुमनुल्लवनादियोलोर्व्वनुर्वियोल् कलिविटनेम्बनातन जिनालयम नरं जीर्ण्नमादुद । किल सलं दानदेाल् परम-सांख्य-रमारितयाल् विट विनि-म्चलवे निसिद<sup>६</sup> हुल्लनदनेत्तिसिद रजवाद्रि-तुङ्गम ॥ २६॥ प्रियदिन्ट हुल्लु-सेनापित कापण-महा-तीर्थदेशल् धात्रियुं वा-र्द्धियुमुल्तन्न चतुर्विशति-जिन-मुनि-सङ्घके निश्चिन्तमाग-चय-दानं सत्त्र पाङ्गि वहु-कनक-मना-चेत्र-जिर्गितु सद्यु-त्तियनिन्दीलोकमेळम्पोगले विडिसिदं पुण्य-पुञ्जैकघामं ॥ ॥ २७ ॥

श्राकेल्लङ्गेरेयादि-तीर्त्थमदुमुन्न गङ्गरिं निर्मित लोक-प्रस्तुतमाय्तु काल-वशदिं नामावशेप वितन का-कल्प-स्थिरमागे माडिसिदनी-भाखजिनागारमं श्री-कान्त तलदिन्दमंय्दे कलसं श्री-हुल्ल्न-दण्डाधिपं॥ २८॥ कन्द ॥ पश्च-महा-वसतिगल

पश्च-सुकल्याण-त्राव्छेयि हुल्ल-चमू-

पं चतुर माडिसिदं काञ्चन-नग-धैर्य्यनेसेव केलुङ्गरेयोल् ॥ २६॥

कन्द ॥ हुन्न-चमूपन गुण-गण-गुल्लिनितुमनारे। नेरेये पेगमल्ल नेरेवर बल्लिदे।ललेदुदिधय जल-गुल्लिनितुमनारे। पविणिसल् नेरेवन्नर् ॥ ३०॥ संश्रित-सद्गुण सक्त-भव्य-नुतं जिन-भामितार्थ-नि-स्संशय चुद्धि-हुन्न-पृतना-पित केरव-क्रन्द-हंस-शु-श्राशु-यशं जगन्नुतदे।ली-वर-बेल्गुल तीर्थदे।ल् चतु-विवंशित तीर्थकृत्रिलयमं नेरे माहिसिदं दिलिन्तदं ॥ ३१॥

कन्द ॥ गोरमटपुर-भूषणिमदु
गोरमटमाय्तेने समस्त-परिकर-सहितं।
सम्मदिद हुल्ल-चमूपं माहिसिदं जिने।त्तमालयमिद ॥ ३२॥

वृत्त ॥ परिसृत्रं नृत्य-गेहं प्रविपुत्त-वित्तसत्पत्त-देशस्य-शैत्तस्थिर-जैनावास-युग्म विविध-सुविध-पत्रोत्ततसद्-भाव-रुपांत्कर-राजद्वार-हर्म्यं वेरसतुत्त-चतुर्विश-तीर्त्येशगेहं
परिपृण्नं पुण्य-पुञ्ज-प्रतिममेसेदुदीयन्दि हुन्न्विनन्दं ॥३३॥
स्वित्त श्रो-सूत्त-सङ्घद देशिय-गण्यद पुत्तक-गच्छद केषण्डक्रुन्दान्वय-भूषण्यरप् श्री-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देवर शिष्यरप्प
श्री-नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवरेन्तप्परेन्दे।हे ॥

वृत्त ॥ भय-मेाइ-द्वय-दूर्तं मदन-घोर-घान्त-तीत्राध्यवं नय-निचेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतार्थ-सन्दे।हनं । नयनानन्दन-शान्त-कान्त-त्रनुवं सिद्धान्त-चक्रेशनं नयकोक्ति-त्रतिराजनं नेनेदे।हं पापोत्करं पिहुगुं ॥३४॥ कृत-दिग्जैत्रविधं वक्ते नर्सिंह-चोणिप कण्डु स-न्मतियं गाम्मट-पार्श्वनाधिजनरं मत्तीचतुर्व्विशति-प्रतिमागेहमनिन्तिवक्षे विनत प्रोत्साहिदं विदृन-प्रतिमल्लं स्वणेरनूरनभय कल्पान्तरं मल्विनं ॥ ३५ ॥ भ्रद्के नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तगलं महा-मण्डनाचार्य

रनाचार्थ्यम्मांडि ॥

वृत्त ॥ तवदै। चित्रदे नारिस ह-नृपिन ता पेनुद मद्गुणा
पर्नवनी जैन-गृहक्के माहिदनचण्ड हुलू-दण्डाधिपं ।

भुवन-प्रस्तुतनोप्पुतिप्पं स्वर्णेरंस्वूरनन्माधियुं

रिवयुं चन्द्रनुमुर्व्वरावलयमुं निल्वन्नेगं सिल्वनं ॥ ३६ ॥

प्राम-सीमेयेन्तेन्दहे मूहण-देसेयोल् स्वर्णर-वेक्ष्नेहेय
सीमे करिडयरं श्रिष्ठ तेड्क हिरियोव्वेय पेग्ने विभ्व-सेट्टिय
करेय काहिय काल्-वयल श्रिष्ठ तेड्क वरहाल-करेयच्चुगृहु मेरे
यागि हिरियाव्वेय वसुरिय तेड्कण केन्वरंय हुणिसे तेड्कण देसेयाल श्रिल्त इड्जल हिरियोव्वेय सेक्ष-मेरिह्य हुणिसंय कोल-हिरियाल श्रिल्त इड्जल हिरियोव्वेय सेक्ष-मेरिह्य इड्जण बल्तेय
करेय तेड्कण-कोहिय वनरिय वन श्रिल्तन्दत्त तिरहिदय कालिय

सनकट्ट ताय्वल्ज जन्नबुरद हिरियकेरेय ताय्वल सोमे ॥ इड्जण

देसेयेाल जन्न तुरक स्वणेरिङ्गं सागरमय्यदि जन्न त्र स्वणेर करेयेरिय नड्डवण हिरिय हुणिसे सीमे बडगणदेसेयेाल् किकन को हु अदर मूडण वीरज्जनं करे आ-करेयालगे स्वणेर वेडुगन हिल्लय नडुवे वसुरिय देग्णे अलिल मूडलालज्जन कुम्मरि अल्लि-मूड चिल्लदरं सीमे ॥

ई-स्थलदिन्दाद द्रव्यमनिल्लियाचार्य्यरी-स्थानद वसदिगल खण्ड-स्फुटित-जीण्नोद्धारकः देवता-पृजेगं रङ्गभागकः वसदिगं वेस केय्व प्रजेगं ऋषि-समुदायदाद्वार दानकः सलिसुवुदु ॥

इदनावं निज-कालदेाल् सु-विधियं पालिप्प लेकितमं विदितं निर्म्मल-पुण्य-कीर्त्तियुगमं तां ताल्दुगुं मत्तमि-न्तिदनाव किडिपोन्दु केट्ट-वगेयं तन्दातनाल्दु गभीर दुरन्तो । ३०॥

[इम लेख में हेग्लस्ट वंशी नारिस ह नरेश के मन्त्री हुल्सान हारा गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य नयकीति सिद्धान्तदेव की सवर्णेरु याम दान करने का उल्लेख है। प्राग्म्भ में हेग्टसल्ट वंश का वही वर्णन है जो लेख न० १२४ में पाया जाता है। हुल्ल वाजिवंशी यत्तराज श्रीर लोकाम्बिक के पुत्र थे। वे वडे ही जिनभक्त थे। 'यदि पूझा जाय कि जैन धर्म के सच्चे पोपक कीन हुए तो इसका उत्तर यही है कि प्रारम्भ में राचम्ल नरेश के मन्त्री राय (चामुण्डराय) हुए, उनके पश्चात विष्णु नरेश के मन्त्री ग्रम्ण (गङ्गराज) हुए श्रीर श्रम नर-सि हदेव के मन्त्री हुल्ल है।' हुल्ल मन्त्री के गुरु कुक्कुटासन मल्डधारिदेव थे। मन्त्री जी की जैनमन्दिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार कराने, जैन।पुराण सुनने तथा जैन साधुश्रों के। श्राहारादि दान देने की बढ़ी रुच्चि थी। उन्होंने वंकापुर के मारी श्रीर प्राचीन दे। मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया,

के।पण में निखटान के लिये 'वृत्तियों' का प्रवन्य किया, गद्ध नरेशों द्वारा स्थापित प्राचीन 'केल्लुद्वेरे' में एक विशाल जिन मन्दिर व श्रन्य पांच जिन मन्दिर निर्भाण कराये व वेल्गुल में परकेटा, रङ्गशाला व दे। श्राश्रमों सिंहत चतुर्वि शति तीर्थ कर मन्दिर निर्माण कराया। सवणेरु प्राम का दोन नारिस ह देव के विजययात्रा से लीटने पर इस मन्दिर की रचा के हेतु दिया गया था।

#### १३७ (३४६)

## उसी पाषाण की दायीं बाजू पर

( लगभग शक सं ० १०८७ )

श्रीमत्सुपार्श्व देवं

भू—महितं मन्त्र-हुल्ल-राजङ्गं तद्रामिनि-पद्मावितग
चेमायुन्त्रिभव-वृद्धिय माल्कभव ॥ १ ॥

कमनीयानत-हेम-तामरसिं नेत्रासिताम्भाजिदन्दमलाङ्ग-युति-कान्तिथं कुच-रथाङ्ग-द्वन्द्वदं श्री-निवासमेनल पद्मल-देवि राजिसुतिमप्पेल हुल्ल-राजान्तरङ्ग-मरालं रिमियप्प पिद्मिनयवोल्ल नित्यप्रमादास्पदं ॥ २ ॥

चल-भावं नयनकके कार्र्यसुदरककत्यन्तराग पदीपठ-लस्तपाणि-तलकके कर्षशते वचोजके कार्ण्य कचकत्तसत्व गतिगल्लदिल्ल हृदयकेन्दन्दु पद्मावतीलल्लना-रल्लद्द रूप-शील-गुणमं पोल्वत्ररार्क्शन्तेयर् ॥ ३ ॥

हरगेन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरिश्री-सित-च्छत्र-गङ्गा-हर-हासैरावतेभ-स्फिटिक-वृषभ-शुभ्राभ्र-नीहार-हारा-मर-राज-रवेत-पङ्को कह-हलधर-नाक् छङ्ख हंसेन्द्र-कुन्दे।-त्कर-चञ्चत्की चि-क्षान्तं बुध-जन-वित्तुतं भानुकी चि-त्रतीन्द्रं॥४॥

श्रो नयकीर्ति-मुनीश्वर-सृतु श्रो भानुकीर्त्ति-यति-पतिगित्तं। भूतुतनप्पाहुङ्कप-सेनापति धारंयरेदु स्वयग्रेहरं॥ ५॥

[इस लेख में हुल्लराज मन्त्री की धर्मपत्नी पत्रावती (पत्राल्टेवी) की प्रशंसा के पश्चात् उल्लेख है कि हुल्लराज ने नयकीर्त्त मुनि के शिष्य (सूनु ) भानुकीर्त्ति की धारापूर्वक सवग्रेरु प्राम का दान दिया।]

### १३७ (३४७)

# उसी पाषाण की वायीं बाजू पर

( शक सं० १२०० )

स्वित श्री-जयाभ्युदयश्च-शक्ष-वरुषं १२०० नेय बहु-धान्य-संवत्सरद चैन्न-सु १ सु अण्डारियय्यन वसदिय श्री-देवरबल्लाभ-देवरिगे नित्याभिषेकको ध्रचय-भण्डारवागि श्रीमनु महा-मण्डलाचारियर उदचन्द्र-देवर शिष्यरु सुनि-चन्द्र-देवर ग२ प ५ कं हालु मान २ श्रीमनु चन्द्रप्रभ-देवर शिष्यक पदुमणिन्द-देवक कोष्ट्र प स ह है श्रीमन्महामण्ड-लाचारियक ने सिचन्द्र-देवर तम्म सातरणानवर मण पदु-मण्ननवर्क कोष्ट्र ग १ प २ सुनिचन्द्र-देवर श्रलिय स्मादि-यण्न ग १ प २ से बिम्म सेष्ट्रियर तम्म पारिस-देव ग १ प २ से जन्न बुरद सेनवोव माद्य्य ग १ प २ से आतन तम्म पारिस-देवय्य सिंगण्न प ६ सेनवोव पदुमणन्न मण चिक्कर्म ग प १ भारतियक्षन नेम्मवेयक्ष प १ श्रगण्यो...-

श्रीमन्महा-मण्लाचारियक राजगुकगल्लमप्य श्री-सूल-सङ्घ-द ममुदायङ्गल् दुर्म्मुखि-संवत्सरद श्रापाद सु ५ श्रा ॥ श्रीगाम्मट-देवर् श्री-कमठ-पारिश्व-दंवक भण्डार्ययन वसदिय श्रीदेवरवल्लभ-देवक मुख्यवाद वसदिगल दंव-दानद गहे वेदल्ल महित खाण श्रभ्यागित कटक शेसे वसदि मनचतियतु मुन्तागि येनुवनु कोल्लिवेन्दु विद्धु श्री-वेलुगुल-तीर्थद समस्त-माण्यिन्य-नगरङ्गल्ल कन्वाहु-नाध-श्रक्वणद गीलु-प्रजेगल्ल मुन्तागि श्रीदेवरवल्लभ-देवर हालुवरहिला सम्भुदेव श्रन्यायवागि मलत्रयवागि कोम्ब गद्याण श्रय्दनु श्रादेवरवल्लभ-देवर रङ्ग भोगक्के सल्लुदु श्राहिलाय श्रष्ट-भेगि-तेज-मान्य किरुक्चल येना दोड श्रादेवरवल्लभ-देवर रङ्ग-भेगक्के सल्लु॥

[ उक्त तिथि को भण्डारियय्य बन्ती के देवर वरुट भदेव के नित्या-भिषेक के लिए बदयचन्ट देव के शिष्य मुनियन्द्र देव त्राटि वे उक्त चन्द्रे की रकम एकत्रित की । ]

### १३८ (३४६)

## भगडारिवस्ति में पश्चिम की ओर

( शक सं० १०८१ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्झनं । जीयात् त्रैलीवयनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ मद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २ ॥ खिस्तहोरसलवंशाय यदुमूनाय यद्भवः। चत्र-मै। क्तिकसन्तानर् पृथ्वीनायक-मण्डनं ॥ ३ ॥ श्रीधम्मभ्युद्दयाव्जवण्डतरश्चिस्सम्यक्तचूड़ामश्चि-त्रीतिश्रीसरियप्रेतापधरियद्दीनारिथ-चिन्तामियः। वंशे यादवनाम्नि मौक्तिक-मणिवर्जाता जगनमण्डनः चीराब्धाविव कै।स्तुभोऽत्रितनयादित्यावनीपालकः ॥४॥ श्रपि च ॥ श्री-कान्ता-कमनीयकेलिकमलोल्लासात्सुनित्योदया-इर्प्पान्ध-चितिपान्धकार-हरणाद् भूयर् प्रतापान्वयात् । दिक्चकाकमणाद्विशत्कुवल्य-प्रध्वं सनाद्भूतले ख्याताऽन्वर्त्थनिजाख्ययैष विनयादित्यावनीपालकः ॥५॥ धात्रा त्रिलोकोदर-सारभूतैरंशैर्म्युदा खत्य विनिर्मितेव। तस्य प्रिया केलियनामदेवी मनाज-राज्य-प्रकृतिव्वेमूव ॥६॥ तयारभृद्भृनुतभृरिकीत्ति पराक्रमाक्रान्तदिगन्तभृमि: । तन्भवः चत्रकुलप्रदीपः प्रतापतुङ्गोन्वेरेयङ्गभूपः ॥ ७ ॥

विवरण-लता-वसन्वर्षभदारितवार्द्ध-वारकाकान्तः । साचात्समरकृतान्ते। जयित चिर भूप-मकुट-मणिरं**रेयङ्गः**॥ ॥ ८॥

श्रिप च ॥ शरदमृत-द्युति-क्षीत्ति म्मैनसिजमृत्ति-न्तिरे।धिकुरुकापिकेतुः । कलि-काल-जलिध-सेतु-र्ज्जयित चिर चत्र-मौलि-मणिररेयडुः ॥ ६ ॥

भ्रिप च ॥ जयल्दमीकृतसङ्ग कृत-रिपु-भङ्ग. प्रण्त-गुण-तुङ्ग ।
भृरि-प्रताप-रङ्गो जयति चिर नृप-किरीट-मणिरेरेयङ्गः॥१०॥

श्रिप च ॥ लक्ष्मोप्रेमिनिधिव्जिद्याय-जनता-चातुर्व्यचर्चा-विधि-व्वीरश्री-निलनी-विकाम-मिहिरो गाम्भीर्व्य-रत्नाकर । कीर्त्ति-श्री-जितका-जसन्त-समयस्मौन्दर्व्यलक्ष्मीमय-स्सश्रीमानेरेयङ्ग-तुङ्गनृपतिः के केर्ण्न संज्ञपन्येते ॥ ११ ॥

श्रिप च ॥ कञ्जकोत्येरेयङ्गमण्डलपतेर्होर्क्निकमकोडन
स्तोतुं सालव-मण्डलेश्वरपुरीं धारामधाचीन् चयात् ।
देाःकण्डूल-कराल चालकटक द्राक् कान्दिशीक व्यवान्
निर्द्धामाञ्चतचक्रगोष्ट्रमकरोट् भङ्ग कलिङ्गस्य च ॥ १२ ॥
कान्ता तस्य लतान्तवाग्रललना लावण्यपुण्यादयैः
सौभाग्यस्य च विश्वविस्मयक्रतर्पत्रोधरित्रो-भृत ।
पुत्रीवद्विलसत्कनासु सक्लाखम्भाजयोनेर्व्यप्रासांदेवल-नामपुण्यवनिता राज्ञी यशञ्शोसखी ॥ १३ ॥

भ्रिप च ॥ कुन्तल-कदली-कान्ता पृथु-कुच-कुम्भा मदालसा भाति सदा।

स्मर-समरसङ्जविजयमतङ्गोद्भवचारु-मूर्त्तरेचलदेवी ॥ ॥ १४॥

द्यपि च ॥ शचीव शक्त जनकात्मजेव रामं गिरीन्द्रस्य सुतेव शन्भुं। पद्मे व विष्णुं मदयस्य असं सान ज्ञल दमीरेरेय द्भः भूपं ॥१५॥ कौम स्यया दशरथा भुवि रामचन्द्रं श्रीदेवकी वनितया वसुदेव भूपः।

कृषां शचीप्रमदयेव जयन्तमिन्द्रो

विष्णुं तथा स नृपतिर्ज्जनयावभूव ॥१६॥ वद्यति विष्णो तस्मिन्ननेशदरिचक्र-क्रुनमिलाधिपचन्द्रे । श्रिधकतर-श्रियमभजत्कुवलय - कुलमश्वदमलधर्मान्भोधिः॥ ॥ १७॥

श्रिप च ।। निर्दे लितके । यत्रो भस्मीकृतके । रायरायपुरः । घट्टिन-घट्ट-कवाट. किपतकाञ्ची पुरस्सविप्णुनुपातः।।१८॥ श्रिप च ॥ श्रतुल-निज-वल-पदाहति-धूलीकृततिद्वराटनरपतिदुर्गः। वनवासितवनवासे । विग्णुनुपस्तरिलते । हन्तुरः ।।१९॥

ष्प्रिप च ॥ निज-सेना-पद-धूर्नाकर्दमित-मलप्रहारिग्रीवारिः । कलपाल-शोणिताम्यु-निशातीकृत-निजकरासिरवनिप-

विष्णुः॥२०॥

श्रिप च ॥ नरसिं इ-त्रमी-भूभुज-सहस्रभुज-भूजपरश्चरामोऽपि । चित्रं विष्णुनृपालश्चतकृत्वोऽप्याजिनिहित-शत्रु-चत्रः॥२१॥ स्रदियम-पृथुशौर्ट्यार्ट्यमराहुश्चेङ्गिरि-गिरीन्द्र-हृति-पवि-दण्डः

तत्तवनपुरत्तद्दमीं पुनरहरज्जयमिव रिपोस्स विष्णु-नृपः ॥२२॥

अपि च ॥ चिकप्रेषित-सालवेश्वरजगहेवादिसैन्यार्ण्नवं घूर्ण्नेन्त सहसापिवत्करतत्त्रेनाहत्य मृत्यु-प्रभुः। प्राक् प्रश्रादिसनामहीदिह महीं तत्कृष्णवेण्यावधि-श्रोविष्णुर्व्भुजदण्डचृर्णितनितान्तोतुङ्गतुङ्गाचल ॥ २३॥ मपि च ॥ इरङ्गोल-चोणी-पति-मृगमृगारातिरतुल कदम्ब-चोग्गीग-चितिरुह-कुलच्छेद-परशु । निज-व्यापारैक-प्रकटितलसम्बीर्यमहिमा म विष्णु. पृथ्वीशो न भवति वचीगाचरगुण: ॥२४॥ साचा ब्रह्मी-र्व्विपद्पगमे विश्वलोक्स्य नाम्ना लक्मीदेवी विशदयशसा दिग्धदिक्चक्रभित्ति.। हृष्यद्वैरि-चितिप-**दिति ज**त्रात-विष्वं स-विष्णो . विष्णोस्तस्य प्रणय-वसुधासीत्सुघानिर्म्भिताङ्गी ॥ २५ ॥ त्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामलुकोति-जुद्मी-कान्त्रत्वयारजनि सृतुरजातशत्रुः। पृथ्वीश-पाण्डु-पृथयोरिव पुष्पचापा दैल-द्विषत् कमलयोरिवनारसिंहः ॥ २६ ॥ श्रिप च ॥ गर्व बर्वर मुख काश्वन-चय चालाशु राशीकुर

चे मं भिचय चेर चीवरमुखा दूरेण विज्ञापय !

स्त्र गे। डेति नृ सि ह-भूरि-नृपतेम्भी स दस्सर्व्वदा हुर्व्वारस्सरति ध्वनिः परिजनानिग्धीत-निग्धीष-जित् ॥२७॥

श्रिप च ॥ शौर्य नैष हरे परत्र तरग्रेरन्यत्र तेजस्वितां दानित्व करिण परत्र रियनामन्यत्र कीर्ति रदात् । राज्य चन्द्रमसर्परत्र विषमास्त्रत्व च पुष्पायुधा— दन्यत्रान्य-जने मनाक च सहतेश्रोनारसिंहे। नृपः ॥२८॥

श्रिप च ॥ स भुज-नल-वीर-गङ्ग-प्रताप-हैा यसलापर-नामा । पालयति चतुस्समयं मर्थ्यादामम्बुनिधिरिवाति प्रीत्याः ॥२-६॥

चागल-देवी-रमणे। यादव-कुल-कमल-विमल-मात्त ण्ड-श्रीः॥
छित्वा द्यप्त-विरोधि-त्र श-गहनं दिग्जैत्र-यात्रा-विधात्रारुद्योदय-भूधरं रिवरिवाद्रि दीप-वित्त -िश्रया ।
सत्वा दिचण-कुकुटेश्वर-जिन-श्री-पाद-युग्मं निर्धि
राज्यस्याभ्युद्याय किल्पतिमदं खम्यात्मभण्डारिणा ॥ ३० ।
सव्त्रीधिकारिणा कार्य्य-विधा योगन्धरायणादिप दच्तेण नीतिज्ञगुरुणा च गुरेरिष ॥ ३१ ॥
लेगकाम्बिकातनूजेन जिकि-राजस्य सूनुना ।
क्याथसा लोक-रच्चैक-लच्मणामरयारि ॥ ३२ ॥
मलधारि-खामि-पद-प्रथित-मुदा वाजि-वंश-गगनांशुमता ।
हिम-रुचिना गङ्ग-मही-निखिन-जिनागार-दान-ते।यधि-विभवे

दूरी-ऋत-कलि-स्यूत-नृ-कलङ्कोन मृयसा। चरित्र-पयसा कीर्ति-धवलीकृद-दिगालिना ॥ ३४ ॥ त्रिशक्ति-शक्ति-निर्भिन्न-मदवद्भू रि-वैरिणा। हुल्लपेन ज्ञगत्रुत-मन्त्रि-माणिक्य-मौलिना ॥ ३५॥ चतुर्व्वि शति-जिनेन्द्र-श्रो-निलय मलयाचल । मद्धर्म्भ-चन्दनाद्भूतौ हट्टा निर्मापित ततः॥ ३६॥ द्वितीयं यस्य सम्यक्त्व-चूडामण्रि-गुणाख्यया । भृव्य-चूडामणिन्नाम तस्मै श्रीत्या ददात्तत. ॥ ३७ ॥ दानार्घ भव्य-चूडामण्-िजन-वनते। वासिनां सन्मुनीनां भागारव चानुजीण्नेद्धिरणमिह जिनेन्द्राष्टविध्यच्चेनात्व । श्री-पार्श्व-खामिना च त्रिजगद्धिपतं. कुकुटेगस्य पत्युः पुण्यश्री-क्रन्यकार्या विवइन-विधये मुद्रिकामर्पयन्वा ॥३८॥ एका शीत्युत्तर-सहस्त-शक-वर्षेषु गतेषु प्रभादि-

रका योत्युत्तर-सहस्त-यक-वर्षेषु गतेषु प्रमादि-च वत्सरस्य पुष्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुद्वश्यामुत्त-रायणसकान्ती श्री-मूल-सघदेशियगणपुत्तकगच्छमम्बन्धिन विधाय ॥

नर्भि छ-हिमाद्रितदुक्षित-ऋतश-हद-ऋ-हुल्ल-कर-जिह्निकेया नत-घारा गङ्गाम्बुनि सचतुर्विशतिजिनेश-पादसरसीमध्ये। स्वयोक्षमदाद्भूपतिरगणित-त्रलि-क्षण्ते-नृपति-शिवि-खचर-पतिः

प्रगुणित-क्रुवेरविभवस्त्रिगुर्णाकृत-सिद्दविकमो नरसिंहः ।३४।

श्रतः परं श्राम-सीमाभिधास्यते ॥ तत्र पृव्वस्यां दिशि स्वशेरबेक्कन यडेय सीमे करियरं श्रिष्ठां तेड्क हिन्योव्वेथि पेगलु
विक्वित्तेहियकरेय कोडिय किन्ययलु ॥ श्रिष्ठां तेड्क खरहालकरेय
प्रच्चुगहु मेरेयागि हिरियां व्येय बसुरिय तेड्कण केन्यरेय
प्रच्चुगहु मेरेयागि हिरियां व्येय बसुरिय तेड्कण केन्यरेय
प्रिणेसे ॥ दिचाणस्यां दिशि विलित्तिय सवणेर यडेय एरेय
दिणेय हुणिसंय कोल हिरियाल । श्रिष्ठा हडुवलु हिरियोव्वेय
सेल्ल मोग्डिय हडुवण खल्लेयकरेय तेड्कणकोडिय बलिरय बन ॥
श्रिष्ठान्दत्त तिरहिलिय फलियमनकट्टद ताय्वल जात्रवुरद हिरिय
केरेय ताय्वल सीमे ॥ पश्चिमायां दिशि जात्रवुरक्कं सवणेरिङ्गं
सागरमियादे जात्रवूर सवणेर केरेयरिय नडुवण हिरियहणिसे
सीमे ॥ उत्तरम्यां दिशि किक्कन कोहु श्रदर मूडण वीरव्जन
केरेयाकरेयोलगे सवणेर बेडुगनहिल्लय नडुवे वसुरिय देशो ।
श्रिल्ल मूडलालव्जन कुम्मरि श्रिल्ल मूड चिल्लदरे सीमे ॥

सामान्याऽयं धर्मा-सेतुर्नु पाणां काले काते पालनीया भवद्भिः सर्व्जानेतान् भाविनपीर्त्थिवेन्द्रान् भूया भूया याचते रासचन्द्रः ॥ ४० ॥

खदत्ता परदत्तां ना या इरंत वसुन्धरां।
पिष्टं वर्ष-सहस्राणि विष्ठाया जायते कृमिः ॥ ४१॥
न विष विषमित्याहुद्दे वस्तं विषमुच्यते।
विषमेकािकनं इन्ति देवस्त पुत्र-पात्रकं॥ ४२॥
शरज्ज्योत्स्ना-लद्मी-वपुषि वहल्रश्चन्दनरसे।
दिशाधोशस्त्रीणां स्फुरदुक्दुकूलैकवसनं।

| त्रिलोकप्रासाद-प्रकटित-सुधा-धाम-विशद                          |
|---------------------------------------------------------------|
| यशो यस्य श्रोमान् म जयति चिर हुल्लप-विभुः॥ ४३॥                |
| ध्रस्तु खिस्त चिराय हुल्ल भवत श्रीजैन-चूडामणे                 |
| भन्य-न्यूह-सरोज-पण्ड-तरग्रे गाम्भीटर्य-वारान्निघे ।           |
| भास्तद्विश्व-कलाविधे जिन-सुत-चोराव्घि-वृद्धीन्दवे             |
| स्वेाद्यस्कीर्ति -सिताम्बुजेादरलमद्वारासि-वार्व्विन्दवे ॥४४॥  |
| श्री गाम्मट-पुरद तिप्पेसुङ्कदन्नि श्रडकेय हेरिङ्गे २००        |
| हसुम्बेगे घ्रय्वनु उत्यु हे गे विसिगे १ हसुम्बे गोफल ५        |
| मेलुसु हेरिङ्गेवल्ल १ हसुम्वेगं मान १ मरिपन्नायदल्लि एलेय     |
| रेग हाग १ मेललं २०० गाणदेर इनितुम तम्म सुङ्कदिध               |
| कारदन्दु चतुर्विंशति-तीर्त्यकरपू प्रधान सर्वा-                |
| धिकारि हिरिय-भण्डारि हुल्लुय्यङ्गलु हेग्गडे लक्कय्यङ्गलुं     |
| हेगाडे-म्र हांग्सल नारिस ह-देवनकय्य वेडि-                     |
| कोण्डु विट्टरु ॥ डप्पत्त-नाल्वर मनेदेर प तां                  |
| नुडिदुदे सद्वाणि तन्न पेल्दन्ददे।लाण्नेडदे।डदे मार्गमेन्द्रहे |
| नहेंदु ·                                                      |
| शशियिन्दम्वरमव्जिदं तिलि-गोल नेत्रङ्गलिन्दाननं                |
| पेासमावि वनमिन्द्रनि त्रिदिवमासे                              |
| कीर्ति -देव-मुनियिं सिद्धान्त-चक्रेश-नि-                      |
| न्देसेगु श्रोजिन-धर्म्भमेन्दडे वलिक्केवण्यिप वण्यिपं ॥४५॥     |
| चम्-नायक ॥ श्री हुल्ल                                         |
| स्तुवग्रोत्तमेवमददादाचत श्रोन्य                               |

| २८६            | श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख                         |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| कत्या          | मुदा धारापृर्विकमुर्विरा-स्तुति-भृमा                     |
| •••••          | . श्रो श्री                                              |
| भन्याम         | मे।कइ-भास्करस्सुरसरित्रोत्तारबु                          |
| कु             | निः पुरात्र्ध्यं-ग्लाकरः ।                               |
| सिद्धान        | ताम्बुधि-त्रर्द्धनामृतकरः कन्दर्पशैलाशनि-                |
| स्सेऽय         | विश्रुत-भानुकीन्ति-मुनितं भूतले ॥४६।                     |
|                | व में भी हारमलवंशी नारसिंह देव के वंश-परिचय के           |
| पश्चात् उनका   | चतुर्घि शति मन्टिर की वन्टना करने तथा हुछ द्वारा सव-     |
| ऐरु ग्राम का   | रान करने का उल्लेख है। इस लेख में हुछ के लघु श्राता      |
| लक्ष्मण् काव   | प्रमर का भी नाम प्राया है। नारसिंह देव ने उक्त वस्ती     |
| का नाम भन्य    | वृदामिष रन्ता । दुछराज की वपाधि सम्यक्तव चूढामिष         |
| थी। लेख का     | श्रन्तिम भाग बहुत विस गया है। इसमें हुल्लय्य हेगाडे,     |
| लोकय्य ग्राटि  | द्वारा नारिसह देव की प्रार्थनापत्र देकर गोम्मटपुर के कुछ |
| टेक्से। का दान | चतुर्विशति तीर्थं कर विन्त के लिये कराने का उल्लेख       |
| है। श्रन्त मे  | भानुकीर्त्ति सुनि का भी बहेख है । ]                      |
|                |                                                          |

# १३८ ( ३५१ )

# सठ के उत्तर की गायाला में

( शक स० १०४१ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ स्वस्ति श्रो-वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । . . . . . श्री-केरायडकुन्दनामाभूच्चतुरङ्गुलचारगाः ॥ २ ॥ तस्यान्त्रयेऽजनि ख्यातं विख्याते देशिके गर्गः । गुणी देवेन्द्र-सिद्धान्त-देवो देवेन्द्र-विन्दित ॥ ३॥

अवर सन्तानदेश ॥

वृत्त ॥ पर-वादि-चितिभृत्रिशात-कुलिश श्री-सूल-मङ्घाठनपट्— चरणं पुस्तक-गच्छ देशिग-गण प्रत्यात-योगीश्वरा— भरणं मन्मथ-मञ्जन जगदेलाद ल्यातनाट दिवा-करणान्द-त्रतिपं जिनागन-सुधाम्भोराशि-ताराधिप ॥ ४॥ ध्रन्तेनलिन्तंनलकरियंनेय्दं जगत्त्रय-त्रन्यरप्पपे-म्प तलेदिदेरेन्त्रुटने तल्लेनदल्लदे सयमं चरि-त्रं तपमेम्त्रित्तत्त्रगमिन्तु दिवादरनन्दि-देव-सि-द्रान्तिगर्गं न्टडांन्ट् रसनेक्तियोलानदनेन्तु विण्णपें ॥ ४॥

#### त्तरिशुप्यरप्प ॥

नेरेये तनुत्रमिफिडवे। जिर्द मलन्तिने मेय्यने। मेय्ये व्ये विक्षेत्र विक्यंत्र विक्षेत्र विक्षेत

## ष्प्रवर्शिष्यर् ॥

वृत्त ॥ कन्तुमदापहर्म्सकल-जीव-द्यापर-जैन-मार्ग-रा-द्वान्त-पयोधिगलु विषय-वैरिगलुद्वत-कर्म्म-भश्चन-र्म्सन्तत-भन्य-पद्म-दिनकृत्प्रभरं शुभचन्द्र-देव-सि-द्वान्त-मुनीन्द्ररं पोगस्बुटम्बुधि-वेष्टित-भूरि-भूतल ॥ ७॥ १-६ इन्तिवर गुरुगतप्प श्रोमिद्धवाकरणन्दि-सिद्धान्त-देवरः ।। वृतः ॥ द्या-मुनि-दीचेयं कुडे समप्र-तपी-निधियागि दान-चि-

न्तामणियागि सद्गुण-गणाप्रणियागि दया-दम-जमा—
श्री-मुख-लिंद्सयागि विनयार्णव-चिन्द्रकेयागि सन्ततं
श्रीमित गन्तियन्नेंगल्दक्षिवियोल्लव्यरे कूर्त्त कीर्त्तिसल्ला। पा
श्रीमित गन्तियन्नेंगल्दक्षिवियोल्लव्यरे कूर्त्त कीर्त्तिसल्ला। पा
श्रीमित गन्तियन्निंत-कषायिगल्लव्यतपङ्गिलन्दिमन्तीमिद्योल पोगर्त्तेंगे नेगर्त्तेंगे नेगन्तु समाधियं जगत्स्वामियनिष्य पेन्पिन जिनेन्द्रन पाद-पयोज-युग्ममंप्रेमदे चित्तदे।ल् निलिसि देवनिवास-विभूतिगेय्दिदल्ला।सा
सक्त-वर्ष १०४१ नेय विलिस्ब-सम्बत्सरद फाल्गुखशुद्ध-पञ्चमी-खुधवार-दन्दु सन्न्यसन-विधियं श्रोमित
गन्तियम्प्रींडिपि देवलोक्तक सन्दर्॥

ष्रगणितमेने चारु-तपं प्रगुणिते गुण-गण-विभूषणालङ्कृतेयि-न्तगणित-निजगुरुगे-निसि-

धिगेयं साङ्का गिन्तयम्मि सिद्धाः ।। १०॥ करणं प्राणि-गण्डा लोल् चतुरतासम्पत्ति सिद्धान्तदोल् परितेषं गुण-सेन्य-भन्य-जनदोल् निर्मात्सरत्वं गुनी- श्वरोल् धीरते धार-वीर-तपदेश्ल क्य्गिण्म पाण्मल् दिवा- धारणिन्द-त्रति पेम्पने तलेदने। योगीन्द्र-वृन्दङ्गलेशल् ॥११॥

[ यह लेख देशिय गया फुन्दकुन्दान्वय के दिवाकर निन्द श्रीर उनकी शिष्या श्रीमती गन्ती का स्मारक हैं। दिवाकर निन्द बढ़े भारी योगी थे। वे देवेन्ड मिद्धान्त देव की शाखा में हुए थे। उनके देा शिष्य मलधारि देव थ्रार शुभवन्द्र देव मिद्धान्त सुनीन्द्र थे। श्रीमती रान्तो ने वनसे दीचा लेकर वक्त तिथि का समाधिमरण किया। यह स्मारक माङ्क्रव्ये रान्ती ने खापिन कराया।

#### १४० ( ३५२ )

## मठ के अधिकार में एक तामु-पन पर का लेख

( शक सं० १५५६ )

श्रो स्वस्ति श्रा-शालिवाहन-सक्त-वरुप १५५६ नेय भाव-संवत्सरद श्रापाढ़-शुद्ध १३ स्तिरवार ब्रह्मयोगदल्लु श्रोमन्महाराजाधिराजराजपरमेश्वर श्रारि-राय-मस्तक-शुल शरणागववष्ठपखर पर-नारी-सहोदर सत्य-त्याग-पराक्रम-मुद्रा-मुद्रिव भुवन-वर्जिभ सुवर्ण-कल्म-ध्यापनाचार्य-पद्धम्मी-चक्रे-श्वरराद मेथिसूर-पट्टण-पुरवराधीश्वरराद चामराजु बोढेरैयनवरु देवर बेलुगुजद गुम्मट-नाध-स्वामियवर श्र्यचन-पृत्तिय स्वास्ति-यनु स्तानदवरु तम्म तम्म श्रनुपत्यदिन्दावर्त्तक-गुरस्तिरो श्रवहुबोग्यवियागि काट्टु श्रवहुगाररु वाहुकाला श्रनुभविसि वरुत्ता यिरलागि चामराजवोढेयरय्यनवरु विचारिसि श्रवहु बोग्याविय श्रनुभविसि वरुत्ता यिदन्त वर्षकगुरुस्तरन करे यिसि। स्तानदवरिगे नोनु कोटन्थ मालवनु वीरिसि कोडिसिनु येन्दु हेललागि वर्त्त क-गुरस्तरु श्राहिद मानु वाबु स्वानदवरिगे कोटन्य सालनु तम्म तन्देवायिगलिगे पुण्यवागलियेन्दु धारदत्त- वागि धारंयनु येर दु का हे वु यंन्दुममस्तरु भ्राडलागि। स्तानद्वरिगे वक्त क-गुरस्तर कैयल्लु । गुम्मट-नाथ-स्वामिय सिन्निधियल्लि दंवर-गुरु-सान्तियागि वारेयनु यरिसि। भ्राचन्द्राक्त स्ताय-वागि देवतासंवेयनु माडिकं।ण्डु सुकदिल्ल यी हरु एन्दु विडिसि को ह धम्म-शासन ॥ सुन्दं वेलुगुलद स्तानद्वरु स्वास्तियनु भ्रवानानं।व्यनु अडहु-दिडिदन्तवरु श्रव्व कोटन्तवरु धरुशन धर्मक होरगु स्थान-मान्यकं कार्रणविल्ला। यिष्टक मीरि भ्रव्वकोटन्तवरु भ्रव्व दिडिदन्तवर् ई-राज्यक भे भ्रिपतियागिद्द धिरेगल ई-देवर धर्मवनु पूर्व मेरेगं नडसलुल्लवरु ॥ ई-मेरेगं नडसल्लिरियदे छपेचेय दे।रेगलिगे वार्णासियल्लि सहस्र कपि-लेयनु नाह्यणन्नु कोन्द पापक हो हु येन्दु वरेसि को ह धर्मी शासन मङ्गलमहा श्रो श्री श्री ॥

[ कुछ विपत्ति के कारण देवर बेल्गुल के स्थानकों ने गुम्मटनाथ म्वामी की दान-सम्पत्ति महाजनों को रहन कर दी थी। महाजनों ने यहुत समय तक वह सम्पत्ति श्रपने कड़ में रखकर उसका उपभाग किया। मैसूर के धर्मिष्ठ नरेश चामराज वोडेरस्य ने इसकी जांच-पडताल कर रहनदारों का बलाया छार उनसे कहा कि हम तुम्हारा क़र्ज़ घदा करेंगे, तुम मन्दिर की सम्पत्ति को मुक्त कर हो। इस पर रहनदारों ने कहा कि श्रपने पितरेश के कल्याण के हेतु हम स्वय इस सम्पत्ति का दान करते हैं। तब नरेश ने वह दान करा दिया भीर श्रागे के लिये यह शासन निकाल दिया कि जो कोई स्थानक दानसम्पत्ति को रहन करेगा व जो महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कृर्ज देगा वे दोनों समाज सें विहिष्कृत समक्ते जावेंगे। जिस राजा के समय में ऐसा कार्य हो उसे उपका न्याय करना चाहिये। जो कोई इस गासन का उल्जंवन करेगा

वह पनारस में एक सहस्र कपिन्न गाथों और जाहाचों की हत्या का भागी होगा।] 3-58

## 386

श्रोमत्परमगर्म्भार-स्राह्वादामोघलाञ्छन । जीवात् त्रैलोक्यनाघस्य शासन जिन्छासन ॥१॥ नाना-देश-नृपात्त-मौत्ति-वित्तसन्माणिक्य-रव्नप्रभा-भात्वत्पद्म-सराज युग्म-रुचिर श्री**कृष्टणराज**-त्रसु । श्रोक्कर्णाटक-देश-भासुर**महोद्यार**स्विदासनः श्रोचाम-चितिपाल-सृतुरवनै। जीयात्म हस्र समाः ॥२॥ स्वित्ति श्रो-वर्द्धमानाल्ये जिने मुक्ति गतं सित । वह्नि-स्न्त्राच्धिनेत्रैरच वत्सरपु मितेषु वै ॥३॥ विक्रमाङ्क-समान्विन्दु-गज-सामज-इस्तिभि । सवीपु गण्नीयासु गण्जिन्नेवुधस्तदा ॥४॥ शालिवाहन-त्रपेषु नेत्र-वाण-नर्गन्दुभि । त्रमितेषु विक्रत्यन्दं श्रावर्णे मासि मङ्गनं ॥ ए ॥ रुज्यापचे च पञ्चम्या तिथी चन्द्रस्य वामर । दोह<sup>°</sup> छह-म्ब्रिण्डिताराति । स्व-क्रीति - न्याप्त-दिक्तट. ॥ ६ ॥ सश्रोमान **द्वारण** राजेन्द्रस्यायु श्रो-सुव-लब्ध्ये । एतस्मिन्द्र चिम्मे**काशी** नगरं **वे**ल्गुलाह्नुमं ॥ ७॥ विन्धाई भाममानस्य श्रीमता ग्रीम्मटेशिनः। श्रोपाट-पद्म-प्रनाचै श्रेपाणा जिन-त्रेश्मना ॥ ८॥

सार्ध हेमाहि-पायर्थेश चारु-श्री-चैय-वेशमना । द्वात्रिशत्पमितानां श्री-सपर्योत्सव-हेतवे ॥ 🕹 ॥ जिनेन्द्रपञ्चकल्याग्र-श्री-रथोत्सव-सम्पदे । श्रीचाहकी ति-ये।गीन्द्र-मठ-रचण-कारणात् ॥१०॥ ष्राहाराभय-भेपज्यशास्त्र दानादि-सम्पदे । वेलगुलाख्यमहाप्राम विनध्य चन्द्राद्रिभासुरं ॥ ११ ॥ भूदेवी-मङ्गलादरी कल्याण्याख्य-सराऽन्वितं। जिनालयेस्तु ललितैम्मिण्डितं गोपुरान्त्रितैः ॥ १२ ॥ स-तटाक स-चाम्पेयं हेास-हल्लिसमाह्यं। ईंगानदिकास्थत यामं शाल्याचु त्वत्तिभासुरं ॥ १३॥ उत्तनहृत्नीति विख्यातं प्रतीच्यां ककुभि स्थितं। प्राम क्वान्नामान प्रामं-गापाल-संज्ञलं ॥ १४ ॥ पृर्वं पूर्वार्थ-सन्दत्तं कुमारे नृपदी सति। इति प्रामान् चतुरसंख्यान् ददेा भक्तृया खयं मुदा ॥१५ ॥ खिं श्री-दिल्लि-हेमाद्रि-सुधा-संगीत-नामसु। तथा भवेतपुरक्षेमवेशु वेल्गुल रुडियु ॥ १६॥ संखानेषु लसित्सद्ध-सिद्ध-पीठ-विभासिनां। श्रोमतां चार्कीर्तीनां पण्डिताना सतां वशे ॥ १७॥ शासनीकृत्य तान् व्रामानपेयामास सादरं। एषः श्रीकृष्ण-भूपालः पालिवाखिल-मण्डलः ॥ १८ ॥

[ यह मूल सनद का मठ के गुरु-द्वारा किया हुआ केवल सस्कृत भावानुवाद है। मूल गासन श्रागे न० (३४४) के लेख में दियाजाता है।] दूरी-फ्रव-किल-स्यूत-नृ-कलङ्कः न भूयसा ।
चरित्र-पयसा कीर्वि-धवलीक्रत-दिशालिना ॥ ३४ ॥
तिशक्ति-शक्ति-निर्भित्र-मदवद्भू रि-वेरिणा ।
हुल्लपेन ज्ञगन्नत-मन्त्र-माणिक्य-मोलिना ॥ ३४ ॥
चतुर्वि शति-जिनेन्द्र-शां-नित्तय मल्याचलं ।
मद्धम्म-चन्दनाद्भूती हृद्रा निर्म्मापितं ततः ॥ ३६ ॥
द्वितीयं यस्य सम्यक्त्व-चूड्रामणि-गुणाख्यया ।
भट्य-चूड्रामणित्राम तस्मे श्रीत्या ददात्ततः ॥ ३७ ॥
दानार्य भव्य-चूड्रामणि-जिन-वसती वासिनां सन्मुनीनां भोगात्य चानुजीपनेदिरणिमह जिनेन्द्राप्टविध्यच्चेनात्य ।
श्री-पार्य-खामिनां च त्रजगद्धिपतंः कुक्तुदेशस्य पत्यः
पुण्यश्री-कन्यकाया विवहन-विधयं मुद्रिकामप्पयन्त्रा ॥३८॥
एकाःशीत्युत्तर-सहस्त-शक्त-वर्षेषु गतेषु प्रमादि-

रकाशीत्युत्तर-सहस्र-शक-वर्षेषु गतेषु ममादि-मं वत्सरस्य पुष्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुद्दश्यामुत्त-रायणसंकान्वी श्री-सूल-संघदेशियगणपुरतकगच्छसम्यन्धिनं विधाय ॥

नरसिष्ठ-द्विमाद्रितदुधित-कलश-तद-क-हुल्ल-कर-जिह्निकेया नत-धारा गङ्गाम्बुनि सचतुर्व्विशतिजिनेश-पादसरसीमध्ये। सवग्रेक्षमदाद्भूपतिरगणित-त्रलि-कणने -मृपति-शिवि-खचर-पति:

प्रगुणित-क्वरेरविभवस्त्रिगुणीकृत-सिंहविकमो नरसिंहः ।३८।

# श्रवग बेल्गाल के श्रासपास

#### १४४ ( ३८४ )

# जिननायपुर में अरेगल नस्ति के पूर्व की श्रोर

( लगभग शक स० १०५७ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं।
जीयात् त्रैनांक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनं॥ १॥
भद्रमन्तु जिन-शासनाय सम्पद्यता प्रतिविधान-हेतवे।
ग्रन्य-त्रादि-मद-हस्ति-मस्तक-म्फाटनाय घटने-पटीयसे॥२॥
म्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-त्रल्लभ-महाराजाधिराज
परमेश्वर-परम-भट्टारक सत्याश्रय-क्रुल-तिलकं चालुक्याभरणं
श्रीमित्वभुवनसञ्च-देवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमान
माचन्द्राक्कतारम्बर सल्लुत्तमिरे॥

विनयादित्य-नृपालं जन-विनुतं पायसलाम्वरान्वयदिनपः। मनु-मार्गनेनिसि नेगल्दं वन-निधि-परिवृत-समस्त-धात्री-तलदोल्।। ३॥ नत्पुत्रः॥ स्रोयङ्ग-पोयसलं त-लतरेयद्वि विरोधि-भूपर धुरदंडेयोल्। निरसन्दु गेल्दु वीर-करेवट्टागिर्दु सुखदे राज्य गेट्ट ॥ ४॥ श्रानेगल्द् स्ररग नृपात्तन स्तु वृडद्वेरि-मर्दनं सक्त-धिर-त्रो नाथनिध-जनता-कानीनं बरेगे नेगल्ट बल्लालनृष् ॥ ५॥

घातन तम्म ॥

काड्डोल मनंयलुम-नङ्गय् गलवडिसि लेशिकगुण्डिवर हे-शङ्गलिनकुलि-गेण्डिन्-सिङ्गं श्रो-विष्णुयद्भनार्ग्वीपाल ॥ ६ ॥

स्वति समिवगवपञ्चनहाशव्द-महामण्डलेश्वर द्वारावती
पुरवराघोण्वरं यादवकुनाम्वर-युमिण सम्यन्न-वृहामिण
सलपरालगण्ड राज-मार्चण्ड तलकाड्-केन्द्र-नङ्गिलकायतूर्-चेरेयूर्-उच्चिन्न-तलेयूण्पेम्युच्चमेन्दियुमेवलागं पलवुदुर्गगल कोण्डु गङ्गवाहि वेम्यच्चस्यासरम प्रतिपालिस
सुखदि राज्य गेंट्युत्तरं वत्पाट-पद्मोपजीविगल्॥

वृत्त ।। जिनधन्मीप्रिणि-नागवर्मन सुत श्रामारमध्य जग-द्विनतुं तत्सुतनस्चि-राजनमल के। ण्डिन्य-मद्रोत्रना-ननचित्तोत्सने पोचिकान्त्रे प्रवर्गातुत्माहिं पृद्दिर् " ठठस्म-चमुपनम्बनघट श्रोगङ्गण्डाधिपं ॥ ७ ॥ ष्रन्तु ॥

ष्यदरार्पुत्रित सत्यमाण्यु चलमायुं सीचमौदार्यमण्यु दिरं तत्रले निन्दुनेम्न गुणसंवातङ्गलं ताल्दिलोकद वन्दि-प्रकरङ्गलं तिणिपि कः केनार्त्थियेन्दिन्तु चागद पेम्पिन्दमे गङ्ग-राजनेसेदं विश्वम्भराभागदेग्ल् ॥ ८ ॥
तलकाडं सेलदन्ते केगङ्गनोलकोण्डाद्यं...यं तृल्दिदेाद्वेलदि चेङ्गिरियं कलल्च नरसिङ्गङ्गन्तकावासमं ।
निलयं माडि निमिच्चि विष्णु-नृपनान्यामार्गादं गङ्गमण्डलमं कोण्डनराति-यूथ-मृगसिङ्गं गङ्ग-दण्डाधिपं ॥ ६ ॥

ष्पातन-पिरियण्न ॥

व्यापित-दिग्वलय-यश-श्रो-पतिवितरण-विने।द-पति धनपति वि-धापतियेनिष्य **जस्म**-च-मूपति जिनपतिपदाव्जशृङ्गननिन्द्यं ॥ १०॥

ष्प्रावन सति॥

परम-श्रो-जिननारं गुरुगल श्रो-भानुकी ति देवर् लच्मी-करनेनिष्प खरुम-देवने पुरुषनेनल खागणाट्वे पडेदले जसमं॥ कन्द ॥ श्रासितो पुण्यवितो वि-लासद किया सकल-भव्य-सेट्यं गर्ट्सा- वासदिनुदयिसिदं ससि-भासुरतर-क्रीत्ति येचदण्डाधीश ।।१२॥

वृत्त ॥ माडिसिदं जिनेन्द्रभवनङ्गलना केरापणादि-तीर्श्यदलु रुडियिनेलो-वैत्तेसेव वेलोगलदलु वहु-चित्र-भित्तियि । नेडिदरं मनङ्गोलिपुवेम्बिनसेव चमूपनिर्श्य कें-गृह्ये घरित्र कोण्डु कोनंदाहे जसम्रलिदाहे लीलेयि ॥१३॥

श्रन्तु दान-विनोदनुं जिनधर्माभ्युदय-प्रमोदनुमागि पलकाल सुखदिलदुं विलक सन्यासन-विधिय शरीरम विद्यु सुर-जोक निवासियादिनत्त ॥

वृत्त ॥ मलवत्युद्धत-देश-कण्टकरनाटन्दोत्तिवेङ्कोण्डुदेा-र्व्यलिद कांड्मरनात्ति वेरि नृपरं वेश्नष्टि तूल्दोविसुत्तन्य-मं-डलम तत्पतिगेये माडि जगदोल्ल वीग्के तानिन्तुगु-न्दलेयादं किल गङ्गनयतनय श्रो वेष्ण्य-दण्डाधिषं ॥१४॥

खित समियात-पश्च-महा-गव्द महा-सामन्ताधिपति
महाप्रचण्डदण्डनायक वैरिभय-दायक द्रोह-घरट्ट संप्रामजत्तल्र ।
हयदत्सराजं । कान्ता मनाज । गात्र-पितत्र । बुधजन-मित्रं ।
श्रीमतु वाप्यदेव दण्डनायकं । तम्मण्यनप्प एचि-राज दण्डनायकङ्गे पराच-विनय निसिधिगयं निलिसि श्रातन माडिसिद्द चसदिगे । खण्ड-एफुटितक्षत्राहार-दानकं । गङ्गससुद्र-दल्ल १० खण्डुग गदेयुं हूविन-ताटमुं वसदिय मृडया किरु-गरेयुं । वेकन-करेय वेद लेयुं तम्म गुरुगलप्प श्रीसूलसङ्घद देसिग-गयद पुस्तक गच्छद श्रीमतु शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर-शिष्यरप्प साध (व) चन्द्र देवर्गो धारा-पूर्वकं माडिकोट्ट दत्ति ॥ श्लोक—सदत्ता परदत्तां वा यो द्वरेत वसुन्धरा । पश्चिर्वर्ष-महस्राणि विष्टाया जायते क्रमिः ॥१५॥

सीता—कान्तिगं किमिया—
गातत-यंशनेविराजनद्भीङ्गनंथेसातादोरे सिर मम तेराये
नृतलदालग् स्चिकडवे क... रूपि ॥ १६ ॥
दानदेशलिभमानदेशलीसानिनिगेयोथित्ल सितय....
मेनार्तिथेयेन्दु कुडुवले
दानमन् स्चठवेथित्तमन्वरिसयवोल् ॥ १० ॥

इन्तु परम राज-दण्डनायनदण्डनायकिति श्रोमतु शुभ-चन्द्र सिद्धान्त-देवर गुड्डि एचिकडबेयुं तम्मत्ते दागराज्वेयुं शामनम निलिसि महापूजेयं माडि महादान गंय्दु नेङ्गिन-तो-ण्टवं विहर् मङ्गल श्रो॥

[इस जेख मे होटमलवंशी नरेश विष्णुवर्द्ध न श्रीर उनके दण्ड-नायक प्रसिद्ध गहराज के व शों का परिचय हैं। गहराज के ज्येष्ट श्राता वम्मदेव के पुत्र एच दण्डनायक ने के।पढ़, वेत्गुल श्रादि स्थाना में श्रनेक जिनमन्दिर निर्माण कराये श्रीर श्रन्त में संन्यासविधि से प्राणोत्सर्ग किया। गहराज के पुत्र वोष्पदेव दण्डनायक ने श्रपने श्राता एचिराज की निपद्या निर्माण कराई तथा उनकी निर्माण कराई हुई विक्रिनों के तिमें गद्ग समुद्र की कुछ मूमि का दान शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य साधववन्द्र देव के किया। प्विराज की मार्था एविकन्द्रे व समकी श्वश्र वागणन्द्रे ने यह लेख लिखाया। प्विकन्द्रे शुभचन्द्र देव की शिष्या थी। लेख में गद्भराज की व शावली इस प्रकार पाई जानी है—



# श्रवण वेल्गोल श्रीर श्रासपास के ग्रामों के श्रवशिष्ट लेख

# श्रवशिष्ट शिलालेखां का निम्न प्रकार समय श्रनुमान किया जाता है

शक सवत् की रूप्ट, १=६.

१४३, १४७, १४=, १४६, १६०, १६१, १६२, शक सवत की १६७, १६०, १६२ १६३, १६४, १६४, १६६, १६७, १६=, २००, २०२, २०३, २०४, २०६, सातवीं शताब्दि २०७ २०= २१०, २११, २१२ २१३ २१४, २१४. २१७, २१=, २१६, २२०, २=४।

शक संवत् की भ्राठवीं शताब्दि

१४८ १ ३६ १४६, १७१, १८०, १८४, १८६, शक सवत् की २०१, २०६, २२१ २२७, २३४, २३६, २३७, २४४,२७०, २=२ २=७, २६४, २६७, २६८ ३०७, ३१४, ४०६, ४१०।

शक सवत् की दसवीं शताब्दि १४८, १४०, १४१, १६३, १६४, १६६, १६७, १७२, १७३, १७४, १७७, १७८, १८८, १८६, २२३. २२८, २३६, २४४, २४७, २४८, २४६, २६०, २६१ २६२, २६३, २६४, २६६, २७२, २७३, २७४, २७७, २७८, २७६, २८०, २८१, २ २८५, २८६ २८६, २८०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, २६६, ३०० ३०१, ३०२, ३०३, ३०४ ३०४, ३०६, ३०८, ३०६, ३१० ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ४६६,

शक संवत् की ग्यारहवीं शताब्दि १६ = , १६६ , १७० , १७६ , १ = १ , १ = ४ , १ = ४ , १ = १ , १ ६ ६ २०४ , २२२ , २२४ , २२४ , २३० , २३१ , २४० , २४१ , २४२ , २४६ , २६४ , २६६ , २६७ , २७१ , २०४ , २०६ , ३१६ , ३४१ , ३६० , ३६ = , ३६६ , ३४४ ४४६ , ४६० ४०३ , ४७ = , ४० = , ४० = , ४० = ,

शक सवत् की बारहवी शताब्दि १७६ १८७, २२६, २३२, २३३, २३४, २३८, २४३ २४४, २४४, २४६, २४१, २८३, ३१७, ३१८, ३१६, ३२०, ३२३ ३२४, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३६१, ४००, ४०८, ४१९, ४२६, ४३१, ४६१, ४६६, ४७१, ४०४, ४७६, ४८७,

शक संवत् की ४१८, २४०, २४२, २६=, ३३०, ४०६, ४१३, ४१६ श्वा शताब्दि ४१४.४१=, ४२१, ४३०, ४३२ ४४२, ४४३, ४६२, ४६७, ४७७, ४=१, ४=४।

शक सबत् की रिष्ठ७, ३४६ ३४७, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, चैदहबी शताब्दि ४२०, ४२२ ४२३, ४२४ ४२४, ४२=, ४२६।

पन्द्रहर्वी शताब्दि 🕽 ४=३,४५४ ।

शक संवत् की र ३२१ ३२२. ३४२, ३४३, ३४४, ३४४, ४०२,

३३४,३३४,३७०,३०४ ३०६,३००,३=१, शक्त संवत् की ३६=,३६६,४०२,४०३,४०४ ४१२,४१६, स्रोतहर्वो भवाञ्च ४१६,४४=,४४६ ४४०,४४१ ४४२ ४४३. ४६३ ४६४,४६४ ४=२,

गक संवत् की ∫ ३४४, ३४८, ३६७, ३३८ ३३६, ३८०, ३६१, मत्तरहर्वे शताब्दि व ३६४,३६४,४२७,४४८।

शक सवत् को ध्रदेश, ४३=, ४३६, ४४०।

# चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

# पार्श्वनाथवस्ति के दक्षिण की श्रोर चट्टान पर

१४५ (३) श्रीदेवर पद। वमनि..... १४६ (४) मल्लिसेन भटारर गुडुं चरेङ्गय्यं तीर्त्थमं बन्दिसिदं। १४७ (१०) ग्रीधरन् १४८ (४०८) नमोऽस्तु १४६ (४०६) श्रीरत्त १५० (४१०) सिन्दय्य १५१ (४११)......गिङ्ग... कुन्द गङ्गर वण्ट ..गद नण्ट

## १५२ (११)

#### १५३ (१३)

राग-द्वेष-तमी-माल-च्यपगतश्रीद्धात्म-संयोद्धकर् वेशूरा परम-प्रभाव-रिषियर्स्सच्येच्च-भट्टारकर् ...गादेव.... न...हित.. न्तब्बु .. लप्रदेशल् श्री कीण्णीमल-पुष्प.....र् स्वर्णाप्रमानेरिदार्

[रागद्देप रूपी श्रन्थकार से विमुक्त, शुद्धारम योदा वेग्रा वासी परम-प्रमात्री श्रापि, सर्व्यंज्ञ महारक... शिखर पर. . .. ... श्रमल पुष्पों मे श्राच्छादित न्वर्ग के श्रग्रमाग का श्रारोहण किया।

१५४ (१४) ग्रारिष्टनेमिदेवर् काल्वप्यु-तीर्व्यदाह्य मुक्त-कालम पहेदु मु...

१५५ (१५) खिंख श्री महावीर...श्राल्दुर वम्मिडिगल सन्यमन दिन् इ-तम्मजया निसिधिगे।

१५६ ( १६ ).....पादपमनून.....स-प्रव ....

१५७ (१६) खिंदा श्री भण्टारक खिंदृगपानदा तम्म-डिगल शिष्यर् कित्तेरे-यग निसिधिगे।

#### १५८ ( २१ )

दिचण-भागदामदुरे उय्म् इनिताव...शापदे पाबु मुदिदेान् लचणवन्तर् एन्त् एनल् उरग.....ग ई महा परूतदुल् स्रक्षय-कीर्त्ति तुन्तकद वार्द्धिय मेल् स्रद्धुनोन्तु भक्तियम् भ्रत्ति-मणके रम्य-सुरलेकि-सुकक्के भागि भ्रा..... पल्लवाचारि-लिकि (खि) तम्।

[ दिच्या भाग की महुरा ( नगरी ) से आकर और शाप के कारण सर्प द्वारा सताये जाकर, परीचकों के विचार करते ही करते, श्रचयकी ति भक्तिपूर्वक इस शिखर पर व्रतों का पालन करते हुए दुःख-सागर के। पार कर, रमणीक सुरलोक-सुख के भागी हुए।

पल्लवाचारि लिखित ]

## १५८ ( २२ )

श्री । बाला मेल् सिखि-मेले सर्पद महा-दन्ताप्रदुल् सल्ववेल् सालाम्बाल-तपे।प्रदिन्तु नडदेा नूरेण्टु-संवत्सरं केलीय् पिन् कट वम शैलमडर्द् एनम्मा कलन्तूरनं वालं पेगोरिवं समाधि-नेरेदे। श्री-तेय्दिदौर् स्सिद्धियान् ॥

[ इस लेख में कालन्त्र के किसी मुनि के कटवप्र पर एक सा भाठ वर्ष तक तप के पश्चात् समाधिमस्या की सूचना है।]

### १६० (२३)

#### नम स्वस्ति ।

...दे शास्त्रविदेश येन गुणदंवास्य-सूरिणे करुवाप् पर्व्वत-विख्याते...नम...तमाग... .. द्वादश-तपेश नुष्टा..... सम्यगाराधनं कृत्वा खग्गीलय.... [ शास्त्रवेदी गुणदेव सूरि की नमस्कार. जिन्होंने कलवाए पर्वत के शिखर पर द्वादश वत धारण कर कीर सम्यगाराधन का पालन कर स्वर्गेलाम किया ]

#### १६१ (२७)

श्री । मासेनर्परम-प्रभाव-रिषियर् क्कल्विप्यना वेट्टदुल् श्री-सङ्गङ्गल पेल्द सिद्ध-समयन्तप्पादे ने।न्तिम्विनन् प्रासादान्तरमान्विचत्र-कनक-प्रज्वल्यदिन्मिक्कुदान् सासिर्व्वर्वर-पूजे-दन्दुये अवर् स्वर्गाप्रमानेरिदार्॥

[इस जोल में परम ऋषि 'मासेन' के समाधि मरण की सुचना है।]

१६२ (३६) श्रो चिकुरापरविय गुरवर सिष्यर् सर्वणन्दि श्रवन् श्री वसुदेवन् ।

१६३ (३७) श्रोमद् गङ्गान्त ।

१६४ (३८) वीतरासि । १६५ (३६) श्रोचानुण्डय्य ।

१६६ (४०) श्रोकतिरत । १६७ (४१) श्रोमद् ख्रङ्कवीय ।

१६८ (४२) श्रीविहेपय्य । १६५ (४३) श्रीमद् प्रकलङ्क पण्डितर् ।

१७० (४४) श्रो सुव।

१७१ (४५)...लम्बक्जलान्तक वीरर वण्ड परिकरन किङ्ग ।

१७२ (४६) स्वस्ति श्री ग्राप्नन कालेय पण्डिंग कल्वप्प तीर्त्थव वन्द्रि

- १७३ (४७) का...य भिडर्जन रायन कादगली वन्तिलि देवर वन्तिसिद।
- १७४ (४८) श्रो द्वापन्दि वत्तरर गुड्ड ग्रासु...बन्दु तीर्त्यव वन्दिसिद ।
- १७५ (५०) स्मलस कुमारी महामुनि।
- १७६ (५१) ग्री कण्ठय ।
- १७७ (५२) श्रीवर्म चन्द्रगीतय्य देवर वन्दिसिट
- १७८ (५३) श्रो इसकय्य । १७६(५४) श्री विधिय्यम्म ।
- १८० (५५) श्री नागणन्दि कित्तस्य देवर वन्दिसिदर्।
- १८२ (५६) स्वस्ति समधिगतपश्चमहासब्द महासामन्त भ्रम्रगण्य
- १८२ (५७) मारसन्द्र क्षेय कोट ..गलवेय बीर कोट । १८३ (५८) मालव स्नमावर ।

## शान्तीश्वर वस्ति से नैऋत की श्रीर

१८४ (६०) श्री परेकरमारुग-वलर-चट्ट सुल वण्टरसुल।
१८५ (६२) खिंता श्री तेयड गुडि...... न्दि-भटारर सिष्य
. गर-भटारर सिष्य का .र . मि-भटार
श्रवर सिष्यर् पट्टदेवा .. .. सि-भटार कुमा
...ल सिष्य न .. मले मुनिर्वन मन्दि पसुमम्म
निसिदिगे।

# पार्श्वनाय वस्ति में एक टूटे पाषाण पर

१८६ (६८) श्रोमत् बेट्टदवो न मगल् वैजन्वे स्वप्पु-तीर्स्थदोलयू नान्तु मन्यसनं ।

१८७ (७१)

# चन्द्रगुप्त बस्ति मे पार्श्वनाथ स्वामी के सन्मुख एक क्राटी मूर्ति के पादपीठ पर

( लगभग शक सं० ११०० )

#### ( घ्रत्रभाग )

श्रीमद्राजितरीटकोटिघटित · पादपद्मद्वयो देवो जैन...रविन्द-दिनकृद्वाग्देवतावल्क्षम । ...वा...त-समन्वित यितपति... : त्र-रत्नाकर सेऽयं निर्ज्जित ..ते। विजयतां श्रो**भानुको**र्त्तिः व्यूवि॥१॥ श्री-वाल चन्द्र मुनिपादपयोज . . . . . . जैनागमान्बुनिधिवर्द्धन-पू.. . . . . . द्र-। दुग्धाम्बुराशि-हर-हा

#### (पृष्ठभाग)

.. मलश्रित (बहु) कैवल्यमेम्बम .... ल्यमिनिते नेरिगरियं विश्वम.. रिव महिमेयि वर्द्धमा, जिन-पितगे वर्द्धमान-सुनीं ""सुर निवय तार हा "र सुर-दिन्तय रजतिगरिय चन्द्रन बेलिप पिरिदु वर...द्भुमानर परमतपोध ..रकोर्ति ...मुरुं जगदोल्ल ॥

•••च्छिष्यर ॥

तीर्याधीश्वर-व

[ इस लेख में भानुकीर्त्त, बालचन्द्रसुनि श्रार वर्ष मान सुनि का उल्लेख हैं। श्रध्रा होने के कारण लेख का प्रयोजन ज्ञात नहीं हो सका।]

[ प्रष्ठभाग का प्रथम पद्य पम्प रामायण श्राश्वास १ पद १४ से मिलता है । ]

#### १८५ (७२)

# चन्द्रगुप्त बस्ति में पार्श्वनाथ जिनालय के सेचपाल के पादपीठ पर

( लगभग शक सं० १०६७ )

...जनिष्ट......रित्र...रिखला.....माला-शिलीमुख-वि-राजित-पा.....। १ ॥

तिच्छिष्यां गुण ः त यतिश्चारित्र-चक्रेश्वरः तर्कः-च्याः दि-शास्त्र-निपुः साहित्य-विद्या-निः मिण्या-वादि-मदान्ध-सिन्धुर-घटा-सड्.....रवो भन्याम्भोज (यहाँ पाषाण दूट गया है).....।।२॥

## ( उसी पीठ के वाये पृष्ठ पर )

ं जिन शुभकी त्ति-देव-विद्वुषा विद्वेषि-भाषा-विष-ज्ज्वाला-जाङ्गुलिकेन जिद्धित-मित्तव्र्वादी वराकस्त्रय ॥३॥ धन-दर्णोत्रद्ध वैद्धि-चितिधर-पवियी वन्दनी वन्दनी ब-न्दने सन्-नैट्यायिकाद्यतिमिर-तरिणयी वन्दनी-बन्दनी व-न्दने सन्-मीमांसकाद्यत्करि-करिरिपु यीव न्दनी बन्दनी ब-न्दने पो पो वादि-पोगेन्दुलिवुदु शुभकी त्त्रींद्ध-कीर्ति-प्रधेष ॥ ४॥

वितयाक्तियस्तजं पशुपति शार्ङ्गियेनिष्प मूवरु शुभकीर्त्त-व्रति-सन्निधियोलु नामोचित-चरितरे ते।ढईडितर-नादिग-सलवे॥ ४॥

सिद्गद सरम केल्द मतङ्गजदन्तलुकलल्लदे समेयोल पोड्गि शुभकीर्त्ति-मुनिपनोलेङ्गल तुंडियल्के वादिगलो-ण्टेल्देये।

पो'' त्वुदु वादि वृथायास विवुधापद्वासमतुमानाप-न्यास निन्नी'''वासं मन्दपुदे वादि-वज्राद्वुशनोल् ॥६॥ सत्सधर्म्भिगल् ॥

[ यह लेख ट्टा हुआ है पर इसके सब पद्य अन्य शिलालेखा से पूरे किये जा सकते हैं। इसके छहाँ पद्य शिलालेख नं० ४० (१४०) के पद्य ६,७,३८ ३६,४० और ४२ के समान हैं।] १८६ ( ७४ )

# कत्तले वस्ति के सन्मुख चट्टान पर।

( लगभग शक स० ५७२ )

१६० (७७)

( लगभग शक सं० ६२२ )

सिद्धम्। श्री। गति-चेष्टा-विरहं शुभाङ्गदे धनम्मारिद्धमान्विद्रुवल् यतियं पेल्द विधानदिन्दु तारदे कल्बिण्यना शैलदुल् प्रियतित्थेष्पदे नान्त निस्थित-यशा स्त्रायु:-प्रमा...यक् रियति-देहा कमलोपमङ्ग सुभमुम् स्त्रल्लीकदि निश्चितम् ॥ इस नेख मे किसी के समाधिमस्य की सचना है।

वाल म किसा के समाधिमरण का सूचना है।

१<del>८</del>१ (७८) **स**हदेव माणि।

१६२ ( ७६ )

( लगभग शक सं० ६७२ )

सुन्दरपेम्पदुप्रतपदेागिद.....वार्द्धदिनन्द्यमेन्दु पिन् वन्दनुरागविन्दु वलगो...ण्डु महोत्सवदेरि शैलमान् । सुन्दरि सीचदार्व्यदेरदे...दु विमानमोडिप्पि चित्तदिम् इन्द्र समानमप्प सुख.. ण्डदे"चणदेय्दि स्वर्गावा ॥

[सौचदार्थं ( ? शुद्रमुनि ) ने श्राकर हर्षं से पर्वंत की वन्डना की श्रीर श्रन्त में यहां ही शरीर त्याग किया । ]

१८३ (८०)

( लगभग शक स० ६२२ )

महादेवनमुनिपुङ्गवत्रदिर्धं कलु पेईपं महातवन्मरणमप्पे तनगा... कमु कण्डे... महागिरि म ..गलेसलिसि सत्या...निवन्ती-महातवदीन्तु मलेमेल्वलवदु दिवं पे।क्क

[ महादेव सुनिपुद्भव ने मृत्युकाल निकट श्राया जान पर्वत पर तपक्षरण किया श्रार स्वर्ग-गति प्राप्त की । ]

#### · 8=8(=8)

#### ( लगभग शक सं० ६२२ )

बोध्यातिरेच्य-कैवल्य-बोध-प्रार्दि-महाजसे । र्द्वशानाय नमा योगि-निष्ठायार् परमेष्ठिने ॥१॥ ..रे कित्त्र-सङ्घस्य गगनस्य महम्पतिः। परिपृ...चारि.....ध.....वाग्रु... ख्यया... १६५ ( ८२ ) बलदेवाचार्य्यर पाउरगमण । १-६६ ( ८३ ) स्त्रस्ति श्री **प**द्मनिन्दमुनिप ..... भ्रतुल.. ... ...दिनमा कृतदेवा... . ग्रमव . देप . .. ...मा .. ••• ল্পৰ •• १६७ ( ८५ ) श्री**पुष्पग्रन्दि**निसिधिगे । १८६ (८६) क्र न तम्म • •गे। १६७ (८७) श्री वाट। २०० ( ८६ ) कर्नादी - स्व-त्रंशा - क्वल्विपन्दुर्मा - - - -२०१ ( ६० ) श्रो बम्म । २०२ (६१) द्वल्लग पेल्द्यत्रन्पाल ... २०३ ( ६२ ) स्वस्ति के। लात्तर सड्घदि विशोकमटारर निसिधिगे। २०४ ( ६४ ) श्रीमद् गाड देवर पाद । २०५ ( ५५,).....व साधु-म...र धीरन्नत-संयता...मन्

इन्द्रनिन्द श्राचार्यः ... मे ... म्म श्रामेइ ... न्तूरिदेर्पं प्रवन

लान्तिर.....भाव्यमन्विष्पेन् ण्हे... दि मोहमगल्द् इ-वल्-विषयङ्गलनात्म-वश-क्मविद्युक्तट......िस्थता-राधिता.. विमु ..... व्वरिर.... नन.....रेन्द्र-गाज्य-विभृति-सास्त्रतमेटिददान्।

[ संयमी इन्द्रनिन्ट श्राचार्य ने मेाह विषयाटि के जीतकर कट ( वप्र ) पर्वत पर समाधि मरण किया । ]

२०६ ( ६६ ) खस्ति श्रो केा ज़तूर सड्घदा देव . खन्ति-यत्रिसिः

२०७ (२७) निमलूरा सिरिसङ्घट् आजिगण्दा राज्ञी-मती-गन्तियार

श्रमलम् नस्तद शीलदि गुणदिना-मिक्कोत्तमम्मीलेदेार्। नमगिन्दोस्तिदु एन्दु एरि गिरियान्सन्यासनं योगदील् नमो चिन्तय्दुसे मन्त्रमण्मरि ए स्वर्गालय एरिदार्॥

[ निमल्र मंघ, श्वाजिगण की साध्वी राजीमती गन्ति ने पर्वत पर मंन्याम धारण कर स्वर्ग-गति प्राप्त की । ]

२०८ ( ६६ ) श्री स्वस्ति तनगं मृत्यु-वरवानरिदे पेर्त्वाण-वंशदोन् कालनिगंकसुदे.. प्पिन राज्य वीवतिन्। घा...क...मंदसु...तेा .....मता कच्चि नि-धानम.....सुर...ग-गतियुल् नेले-कोण्डन्।

[इस लेख में पेरवांग व'श के किसी व्यक्ति के समाधि-मृरण का वहान है ]

```
चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख
385
    २०६ (१००) परवतिमल ।
    २१० (१०१)...मले-मेल प्रच.....महा.....वोल...
    २११ (१०२) .. .जन्नल् निवल्र् ग्रानेकगुणदा श्रा-
                                       सड्घ.....दु...
      ......शो...सेनिलतलक.....शो...राचार्ट्यर ।
    ... भिमानमेटदे तेारदेन्दा राग-सीख्यागति
    ... . ददोन्दु पश्चपददे दोषं निरासं......
   | निवलुर संघ के किसी श्राचार्य ने संन्यास धारण कर प्राणोत्सर्य
किया।
    २१२ (१०३) स्वस्ति श्रोमत् निवलूर् सङ्घद पुष्पसेना-
                                 चारि य निसिधिगे।
    २१३ (१०४) श्री देवाचार्य .....निसिधिगं।
    २१४ (१०७) श्रो
    वन्दनुरागदिनेरदु प्रन्थेगल क्क्रमदरिशैल...
   वन्दनु मार्गीदने तिमिरा विधिये निवलूर सं · · ·
   चेन्ददे बुद्धिय हारमनि.. तियुं...य मावि-श्रव्वेगल्
         लिप्पि नल् सुरर सीख्यमनिम्मोडगोण्डराष्ट्रम् ।
   [ नविद्धर संघ के मावि श्रब्बे ने समाधि मरण किया। ]
    २१५ (१०-६) श्रा
    मेवनन्दि मुनि तान् निमलूर्वेर सङ्घदा
```

#### ३२० चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

श्रीपुरान्वय गन्धवर्मनिमत-श्रीसङ्घदा पुण्यदी-सन्धीरा.. निदे.. रिवल्च ...री-शिला-तल.....

.......मान्नेरदुप......इ .......

[इस लेख में श्रीसंघ, प्रान्वय के पूज्य गन्धवर्मा द्वारा इस शिला पर कुछ किये जाने का उल्लेख रहा है।]

कत्तले बस्ति के पीछे चट्टान पर २२१ (४१२) चन्द्य्य।

चामुण्डराय बस्ति के द्वारे के दक्षिण की शिला पर

२२२ (११६) श्रीमत् लक्खण देवर पाद। चासुगडराय बस्ति के द्वारे के देानें। बाजू

२२३ (१२२) श्रीं चामुण्डराजं माडिसिदं

चामुग्डराय वस्ति के द्वारे से बायीं श्रीर शिला पर

२२४ (१२३) (नागरी प्रचरों में) सान्तव्यन्दि देवर पाद २२५ (१२४) " श्रीमतुचन्द्रकीर्त्ति देवर

पाद।

तेरिन बस्ति के बायीं ख्रार एक स्तम्भ पर

२२६ (१३५) स्वस्ति

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामे।घलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥

# तेरिन बस्ति के नवरङ्ग में एक टूटे पाषाण पर

२२७ (१३६) त : ... 'ति क्तस्विष्पनित्ति । मलद कुमारणिन्दभटारर सिषित्तियर् सायिव्ने-किन्तियर ..... विष्पिदिगल् ।

( एक वाजू में ) वित्त ''' स' सर्व्व '

# तेरिन बस्ति के सम्मुख

२२८ ( ४२६) ''स्वरेद बद्र ' नरगेद कील

२२८ं ( १३७ )

# तेरिन बस्ति के सम्मुख 'तेरु' के उत्तर मुख के जपरी भाग पर

(शक स० १०३८)

भद्र भूयाज्ञिनेन्द्राणा शासनायाघ-नाशिने । क्रु-तीर्त्य-ध्वान्त-सङ्घात प्रभिन्न-धन भानवे ॥ १ ॥ सक वर्ष सायिरहिं प्रकटमेनल्मूवताम्भतुं नडेयुतिरल्ल सुकरमेने हेमलम्बियोल् श्रक्तक्ट्रद जेष्ट-सुद्ध-गुरु-तेरिसयोल् ॥ २ ॥

वृत्त ॥

धरणी-पालकनप्प पारमलन राज-श्रेष्ठिगल्तम्मुति-र्व्वरेतल् पारमल-सेट्टियुं गुण-गणाम्भारासियेम्बोन्दु सु-

न्दर-गम्भीरद नेमि-से [हि] युमिव श्रोजैन-धर्मके ताय-गरेगलू तामेने सन्द पेम्पसदलम्पर्वित्तु भू-भागदे।ल् ॥३॥ कन्द ॥

श्रमल-यशरमल-गुण-गण-रमलिन-जिन-शासन-प्रदीप करेने प-म्पमर्हिरे **पाय्मल-**सेट्टियु-ममेय-गुणि नेमि-सेहियुं सुखदिनिरत्तु ॥ ४ ॥ श्रवर जननियरेनल्की-भुवनतलं पागले माचिकव्वेयुमुद्यद्-विविध-गुणि शान्तिकब्बेयु-मवर्गालु जिन-जननियन्नस्वीतलदाल् ॥ ५ ॥

# ( उसी 'तेरु' के पश्चिम मुख के जपरी भाग पर )

जिन-गृहम मना-मुददे माडिसि मन्दरमं विनिर्मिस-र्दनुपम-भानुकोर्क्ति - मुनि-से दिन्य-पदान्ज-मूलदेशल् । मनमोसेदिर्व्वरं परम-दीचेयने। प्परे ताल्दिहर्जीग-जन-ति कीर्त्तिसल्कं मरु-देवियु [सम्] सान्तिकब्बेयु ॥ ६॥

श्री सूलसङ्गदोल् म-त्ता-महिमोत्रतमेनिप्प देसिग-गणदोलु तामिर्व्वरमखिल-गुर्यो-द्दामेयरेने नेगर्दरिन्तु नोन्तरुमोलरे ॥ ७॥ जिन-पितगे पुजेय स-मुनि-पितगलुगन्न-दानम भिक्तयोजिम्बिने पाटसल-सेट्टियुमोज्पिन किणयेने नेमि-सेट्टियुं माडिसिदर्॥

[ पेाय्सल नरेश के प्रसिद्ध सेठी पोय्पलसेष्टि श्रीर नेमिसेष्टि की माताश्रों—माचिकव्ये श्रीर शान्तिकव्ये—ने जिनमन्टिर श्रीर नन्दीश्वर निर्माण कराकर मानुकीर्त्त सुनि से दीचा ली। उक्त सेठियों ने मिक-पूर्वक जिन-पूजन किया श्रीर दान दिये। }

## गन्धवारण बस्ति के समीप एक टूटे पाषाण पर

२३० (१४४) नमस्सिद्धेभ्यः । शामन जिनशासन ......भ-चन्द्र

#### गन्धवारण बस्ति की सीढ़ियों के पास

२३१ ( ४२८ ) श्रोमतु रविचन्द्र देवर पाद

# इरुवेब्रह्मदेवमन्दिर के मार्ग पर

२३२ (१४६) नेमगन पाद।

२३३ (१४७) श्रीसिवग्गय्य।

२३४ (१४८) श्री कलय्यन्।

२३५ (१५०)

इरवेब्रह्मदेवमन्दिर के द्वार की दक्षिण बाजू पर। ने सेवल्कुन्द गुबु...हिसि पट्टम गुलिय . सिगेयिले सले गङ्ग- राज्य.....नेमदं मन्त्रि नरसिङ्ग...तङ्गिलयं विशेषदि ॥

सरेगद्भ-महामात्यं

...रेटं नत-गङ्ग-महिगे सफल-मतेयिं

गुलिपालनातनलियं

नेरे नेगल्दं नागवस्मेनवनीतलदेशल् ॥ १ ॥

ष्रातन पुत्रनिध-वृत-धातृयोत्तितने रामदेव ...न्

ईतने वत्सराजनिलेगीतने तां भगदत्तनागिविख्यातयसं तगुल्द कु...म तारेदुन्नरे नोन्तुमेतु

(शेष भाग दूट गया है)

[गङ्गराज्य के मन्त्री नरसिंह के जामाता। ऐरेगङ्ग के प्रधान मन्त्री।— . जामाता नागवर्म के पुत्र ने—जो रामदेव, वत्सराज व भगदत्त के समान जगत्प्रसिंद थे—वैराग्य धारण कर . . ]

# उसी द्वार की नायीं बाजू पर

२३६ (१५१) ......िष्पिडिदुल्ल.....मारदो..... ...ई.दि...ट्रगचेलि श्राके जेगदि......विमा...माडिसिद

## उसी मन्दिर के सन्मुख चट्टान पर

२३७ (१५२) चगभचणचक्रवर्त्तं गोग्गिय साव-नत्य.....र

२३८ (१५३) (नागरी श्रचरों में ) चन्द्रकीर्त्ति । २३६ (१५४) श्रीमतु राचमल्ल देवर जङ्गिन सेनबेव सुवकरय्य वन्दिसिद

#### काञ्चिन दोणे के ख़ास-पास

२४० (१५६)..... ....मुडिपिदरवर गुड्डि साथिन्त्रे निसिदल पोल्जन्त्रेकान्त्रियर्गे.....गं।

२४१ (१५७) श्रीमतु गण्डविसिद्धान्तदेवर गुडु स्रीधर वोज।

#### २४२ (१६०)

श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छन ।
जीयात् त्रैलाक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥
जगत्-त्रितयनाथाय नमो जन्मप्रमाधिने ।
नयप्रमाणवाग्रिमध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥ २ ॥
परमश्रीजिनधम्भीनिम्मेलयश भव्याविजनीभास्कर
गुरुपादाम्बुजवृत्तनुद्धचरित विप्रो. ..मं मेरुम्धरधैर्य्यं गुण्रस्नवाद्धि विलसत्सम्यक्तुरस्नाकरं
परमोत्साहदे रा ......म्बलाभागदोल्ल ॥ ३ ॥

भ्रा-पु. ... माण-गुणगलं

२४३ (१६१) श्रीधनकीर्त्तिदेवर मानस्तम्भद कम्भ । २४४ (१६२) मानभ ग्रानन्द-संवच्छदिल कट्टि-सिद देश्येयु ।

## ३२६ चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख

२४५ (१६३) तम्मय्यङ्गे परोचिवनयनिशिधि श्रीध-रङ्गे परे।च-विनय तम्मवेगे परोच-विनयनिशिदि।

२४६ (१६४).....दिल क.....गो..... गालंगङ्ग ..निसिदिगेय निरिसिदन्।। .....द....गमदे....गिलय... सगि....

भद्रबाहु गुफा के आग्ने य केान पर २४७ (१६८) श्रीमतु लच्मीसेन भट्टारकदेवर शिष्यरु मल्लिसेन-देवर निसिधि।

चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-चिह्न के नीचे २४८ (१६६) श्री भद्रवाहुमलिखामिय पाद। चन्द्रगिरि के मार्ग पर चरण-चिह्न के नीचे २४६ (१७१) [तामिल भ्रचरों मे]

> कोदइ-शङ्करतु मलयशारगलिङ्गु निन्हं कलनिक्क मेर्कु निन् पुलिक्कु निरै।

ते।रनगम्ब के वायव्य में जिन-सूर्त्ति के पास २५० (१७२) साम..... देवह.....

चासुण्डराय शिला पर सूर्त्तियों के नीचे
२५१ (१७३) श्रीकानकनित्द देवरु पिस देवरु मिलदेवरु ।

# चन्द्रगिरि की सीढ़ियों के बाई' ख़ोर

२५२ (१७४) श्री नरवर जिनालय केरे। २५३ (४-६१) श्री रणधीर

#### चन्द्रनाथ वस्ति के श्रास-पास

२५४ (४१३) .... चामुण्डय्य

२५५ ( ४१३ ) सेट्टपटय

२५६ ( ४१५ ) सिवमारन वसदि ।

२५७ ( ४१६ ) वसह

#### सुपार्यनाथ वस्ति के सन्मुख

२५८ ( ४१७ ) श्री वैजय्य २५६ (४१८) श्रीज्ञक्कय्य

२६० (४१६) श्री काडुग

२६१ (४२०). ..चनमा।

#### चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ख़ोर

२६२ (४२१) महामण्ड . . ख... .

२६३ (४२२) श्री बाम

२६४ ( ४२३ ) वसवय्य

२६५ ( ४२४ ) श्रोमर .. .

२६६ ( ४२५ ) नरणय्य

२६७ ( ४२६ )... रसप वम.... .य निषिधिगे

## इइवेब्रह्मदेव मन्दिर के सन्मुख

२६८ ( ४३१ ) विद्योजनु २६६ ( ४३२ ) मेलपय्य

२७० ( ४३३ ) श्रो पृथुव

२७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिह्न )

२७२ ( ४३५ ) नागवम्म वरंद

२७३ ( ४३६ )...निगरजेयम तंशवत्रगण्ड

२७४ (४३७) **पु**त्तियण्न २७५ (४३८) **से।**लय्य

२७६ ( ४३-६ ) केसवय्य २७७ ( ४४० ) नमे। इस्तु

२७८ ( ४४१ ) श्रो रेचिय्य विरोधिनिष्ठुरं

२७६ ( ४४२ ) वास

# एरड्डकट्टे बस्ति के पूर्व में

२८० ( ४२७ ) कगूत्तर

#### शान्तीश्वर बस्ति के पीछे

२८१ ( ४३० ) श्रोमत् कम्मरचन्द भ्राचिरग

# काञ्चिनदेाणे के पास

२८२ ( ४४३ ) मुरु कल्ल क्तदम्य तरिसि......

# परकाटे के पूर्वी द्वारे के पास

२८३ ( ४४४ ) जिनन देश्यो

#### लक्किदाेेें की पश्चिमी शिलापर

२८४ ( ४४५ ) श्री जिन मार्गेन्नीतिसम्पन्न-सूर्पेचूडामि।

२८५ (४४६) श्री विदृरय

२८६ (४४७) श्रीमद् श्रक्तचेय

२८० ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन् ईश्वरय्य

२८६ ( ४४६ ) श्री कविरत्न

२८६ ( ४५० ) श्रो मचय्य २६० ( ४५१ ) श्री चन पैाम

२६१ (४५२) श्री नागित श्राल्दन दण्डे

२-६२ (४५३) श्री वासनण्न न दण्डे

२६३ (४५४) श्रो राजन चट्ट

२६४ (४५५) श्रो वडवर वण्ट

२ स्प्र ( ४५६ ) श्रो नागवर्मा

२६६ ( ४५७ ) श्रो वत्मराज बालादित्य

२-६७ ( ४४८ ) श्रीमत् मलं गाल्लद ख्रारिट्टनेमि पण्डितर् पर-समग्र-ध्वंमक ।

२-६५ (४५-६) श्री बढवर वण्ट

२६६ (४६०) श्री नागटय

३०० ( ४६१ ) श्रो देचच्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दय्य

३०२ ( ४६३ ) श्री गावणय्या न्यिल-चतुर्म्युक

३०३ ( ४६४ ) श्रो . गिवर्म वावसि मला.. ति मार्चण्डं

#### इ०४ ( ४६४ )

श्री मलधारिदेवरय्यनप्य श्री नयनन्दिविमुक्तर गुर्हु मधुवय्यंदवरं वन्दिसिदं॥

विधु-विधुधर-हास-पया-म्ब्रुधि-फेन-वियचराचलोपम-यशन-भ्यधिकतर-भक्तियिन्दं मध्य वन्दिल्ल देवरं वन्दिसिदं।।

] मलधारिदेव के पिता नवनन्दि के शिष्य मधुवय्य ने देववन्दना की।

- ३०५ ( ४६६ ) कण्नव्धरसिय तम्म चावय्यनुं दम्मख्य्यनुं नागवर्मानुं बन्दिन्नि देवर बन्दिसिदर्॥
- ३०६ ( ४६७ ) श्री मन्द वेलगोलदले निन्दु... डने विट्टू अन्दमारय मनदल अगगल देवरेम्बर काण्य बगेयिन्दं। श्री पेर्गोंडे रेत्रयन वेदे सङ्ख्य।
- ३०७ ( ४६८ ) श्रोमत् **एरेयप** गामुण्डनु **म**द्दयनु वन्दिल्लि व्रतकोण्डर
- ३०८ (४६€) श्री पुलिकलय्य
- ३०६ (४७०) श्री काञ्चरय
- ३१० ( ४७१ ) श्रीमन् एनगं क्रियद देव बसद
- ३११ ( ४७२ ) श्री मारसिङ्गय्य ३१२ ( ४७३ ) कत्तरय
- ३१३ ( ४७४ ) पुलिचोरय्यं महध्वजदेाज...मिया-वितान-देाज तेज
- ३१४ (४७५) श्री कापण तीर्ल्यह ३१५ ( ४-६२ ) सासिर गद्याण

## विनध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

#### ३१६ (१८१)

#### गाम्मटेश्वर के वायें चरण के समीप

श्रो-विटि-देवन पुत्र प्रताप-नारिसंह-देवन कय्यह्य महा-प्रधान हिरिय-भण्डारि हुल्लसय्य गोमट-देवर पा.. .. ....वरवरू......दानक्क सवग्रेर विडिसि कोट्टर्।

[ महामन्त्री हुल्लमय्य ने विटिदेव के पुत्र नारसिहदेव से (र्गाव) प्राप्त कर गोम्मटटेव श्रीर टान के हेतु श्रर्पण किये।

- ३१७ (१८७) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वय नयकीित सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गल गुडु बसविसेट्टि माडिसिदं॥
- ३१८ (१८८) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वय नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल गुङ्खस विसेट्टि माडिसिदं॥
- ३१६ (१८६) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्रीनयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगल गुडु बल्लेय[द] ण्डना [य] क माडिसिदं॥
- ३२० (१६०) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीत्ति

सिद्धान्तचऋवित्र गल गुडु वल्लेय दण्डनायकं माडिसिदं ॥

- ३२१ (१६१) दुर्म्मुखि संवत्सरद पुन्यमासद शुद्ध बिदिगे मङ्गलवार कापणपुरद... ..य-सेट्टि गुम्मटसेट्टि दनद.....वादर.....
- ३२२ (१६२) श्रोसंवत् १५४६ वर्ष जेष्ट सुदि ३ रिव [ नागरी किपि में ] वासिर गोम्मट स्वामी की जात्रा कियो गे।मट बहुपाले प्रजीसवाले किदिकवंस त्रमचारी पुरस्थाने पुरी त्रात्रुपुत्रसम...
- ३२३ (१६३) श्रोनयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्ति गल-शिष्यक श्रीबालचन्द्र देवर गुड्ड स्रिद्धिसेट्टि श्रभिनन्दन देवर माडिसिदं॥
- ३२४ (१-६४) श्रीसूलसङ्घ देसियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्त्रयद श्री-नयकीर्त्त सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगलगुडु कम्मटद रामि-सेट्टि माडिसिद ॥
- ३२५ (१६५) श्री नयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगल शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुड्ड सुङ्कद भानुदेव हेग्गडे माडिसिद स्त्रजित-भट्टारकरु ॥

- ३२६ (१-६६) श्रीनयकीर्त्ति सिद्धान्तचकवर्त्ति गल गुडु विदयमसिष्टि माडिसिट सुमिति भट्टारकर ॥
- ३२७ (१-६७) श्री सूलमङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ केगण्डकुन्दान्त्रय नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गल गुडू वसविसेट्टि चतुर्व्वि-शतितीर्त्यकर माडिसिदं॥
- ३२८ (१६८) श्रीनयकीर्त्तं सिद्धान्त चक्रवर्त्तिगल शिष्यरु श्रीवालचन्द्र देवर गुडुक जलेय सहदेव सेहि सिद्धिभट्टारकर माडिसिट॥
- ३२६ (१८६) शक वर्ष १२०२ नेय प्रमाधि सवत्सरह कार्तिक शुद्ध १० सोमवारदन्दु श्रोमनु-महा-पनायत तिरुमप्प ... धिकारि सम्भुदेवण्न-नवर.. लु सल्लण्ननवरु-श्रोगेरम्मट ... ... मङ्गल महा श्रो श्रो॥
- ३३० (२००) सर्वधारि-सवचरद चैत्र-सुद्ध-पाड्य वृहवार दन्दु श्रीगामट-देवर निसा-भिषेकक्के विटेयन इतिय मेणसिन सेथि सेटिय मग मादिसेटि कोह.. द्याण १ पण २ हालु मान ॥

३३१ (२०१) संवत् १६३५ .. पिमतीच-स । फ [नागरी लिपि में ] सुदीय सेनवीरमतजी श्री-जागतकरतजी पदाभट्टोदराजी प्ररसटीवदव...च... मघोपदे श्री-रायसेरियजी।

३३२ (२०२) संवत् १५४८ पराभव स. जे. सुद्द ३ [नागरी लिपि में ] सूलसङ्घ प्रगुषजे श्री-जगद्त...ज्ञाकपड .....लं तडमत् मेदाराजद् सतराव्

३३३ (२०३) संवत् १५४८ वरुपे चैत्र वदि १४ द [नागरी निपि में] ने भटारक श्री ग्राभयचन्द्रकस्य शिष्य द्रह्मधर्मरुचि त्रह्मगुणसागर-पं॥ की का यात्रा सफल।

३३४ (२०४) गेरसोपेय ख्रप-नायकर मग लिङ्गण्यानु साष्टाङ्गवेरगिदनु

३३५ (२०५) स्रामाची रकम ठऊ [ठेऊ] [नागरी लिपि में ][र] तुमची कम घऊ [घेऊ]

[ ३३६ से ३५० तक के लेख नागरी अचरें। में हैं ]

३३६ (२०६) श्री गणशास्त्र नम शास्त्री हरखचन्ददसजी **शवत १८००** मीगशर वीदी १३ गराऊ।

[ श्री गर्णेशाय नम । साव हरखचन्द्रदासजी संवत् १८०० मगसर वदि १३ गुरै। ] ३३७ (२०७) श्री गणसा ध्र नमः साग्रे। कपूरचन्द सेतीचन्द श्रतीदी रा सावत १८०० मगशरा वदी १३ गराऊ।

[ श्रीगणेशाय नमः । साव कपूरचन्ट मोतीचन्ट शतीदी रा संवत् १८०० मगसर विद १३ गुरा ]

३२८ (२०८) सवत १८४२ मह सद १ स्रातदस ग्रागरवल द्ववल पनपथय व सट भग-वनदस जतरक श्रय।

[ सवत् १=४२ माह मुदी १ श्रातदास श्रगरवाला दिल्लीवाला पनपथिया वो सेंड मगवानदास जात्रा को श्रामे ]

३३६ (२०६) सवत १८०० पेास वद १४ सङ्गराय बालकीसनजी तेसुनकी षण्डेलनाल बुधलाल गङ्गरामज करणी भाग .....

३४० (२१०) सदत १८०० मत असड सह १० सन-चरवर सतप रयज बलकसनज ग्रज-दतज चनरय व द्वनदयल अवट ग्रज-दतज इक जतर इसधन पठक अगरवल सरवग पनपथक गयलगत अयध

[ सवत् १८०० मिती श्रापाढ सुटि १० गनीचरवार सन्तोपरायजी त्रालकिसनजी श्रजीतजी चैनराय व दीनदयाल व वेटा श्रजीतजी एक जातरा स्थान पेठका श्रगरवाला सरावगी पानीपत का गोयल गोत्रो श्राये थे ]

# विन्ध्यितिर पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३६ ३४१ (२११) सवत १८०० पस वद ६ मगलवर वनवरलल दनदयल क वट। ३४२ ( २१२ ) सवत १८९२ वसह सद ११ वर मगल बलरम रमकसन क वट छ गिरव ] ल सर विगक सरयग किली गढय वसह.....इ.....र..... िसवत् १८१२ वैसाख सुदि ११ वार मङ्गल बलीराम रामिकसन का वेटा श्रगरवाला केसोराय गोकलगढिया वैसाख . ] ३४३ (२१३) सदत १८४३ मत मह वद ३ लष मि गा-रयक बट तइर मल नरठनवल नत-मल गनरम धन.....पै........ दज परप.....नरक खहनवल सिवत् १८४३ मिती माह वदि ३ लक्ष्मणराय का बेटा तोड्रमळ नरठनवाला (?) नित यि मल गनीराम धन .... ३४४ (२१४) सवत १६९२ मत वसह वह ८ वर सन सठ रजरम रमकरसन मगत रथक बट गयल गत...र... सरपल सभन्य बट नय.....क वट । ३४५ ( २१५ ).....सद मगल वर न्य,.... नरयनज वहड..... रथघ.....इ जहतय रमद्भमल क्सद ......बमद्य

| विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख          | ३३७           |
|-------------------------------------------|---------------|
| कसद जैनदरयजवन                             | ग             |
| रत्तम                                     |               |
| ३४६ (२१६) कसवराय का वेटा <b>सवत १८१</b> २ | वसष           |
| सद ११ वर मगल-वर समर-मलक व                 | ट स्ज-        |
| रम गगनय महनगह प्नप्थय श्रग                | ारवल ।        |
| ३४७ (२१७) समत १८०० जट सद ३ करवध           | क मट          |
| इमण्पन घनय यमढर                           |               |
| र . लमराय . रयज इमरमज                     | त्तमनय        |
| हलसरय बलकदस सरवग ग्र                      | गगदवल         |
| पनपथ ग्रागत वनय सननय।                     |               |
| ३४८ ( २१८ ) उटसग वगवल रतत रजप             |               |
| प वल ।                                    |               |
| ३४६ (२१६) सवत १८१२ वमह मद ८ न             | विलर्य        |
| स्करदसक वट श्रयघ।                         |               |
| ३५० ( २२० ) सवत १८१२ मत वसष सद ८          | सनच           |
| रक दन सतपरयः सगनरमक वटः                   | <b>ज</b> ङकर- |
| नक पत सरवग                                |               |
| ३५१ ( २२१ )                               |               |
|                                           |               |

# ग्रष्ट-दिक्पाल मण्डप की छत के मध्य भाग में गालाकार

( उत्तर ) श्ररस्-ग्रादित्यङ्गवाचास्विके गवे।लविनि

३३८ विन्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख
पृद्धिर् **एपम्प**राज हिरिदेवं मन्त्रि-यूथाप्रशि
गृशि बल-

- (पूर्व) देवण्यानेन्दिन्तवर्म्म्वरुमुर्वी-ख्यात-कर्णाटि क कुल-तिलकस्मिन्रि-राजङ्गे मावन्दिररात्यु च्चण्ड-शक्तर-
- (दिचिष) -िज्जनपति-पद-भक्तम्मेद्दाधारयुक्तर ॥ सकल-सिचव-नाथः साधिताराति-यृथः । परिहृत-पर-दारा
- ( पश्चिम) . . . . . भारती-कण्ठ-हारः । विदित-विशद-कीर्त्तिर्व्विश्चते।दार-मूर्त्ति -स्म जयतु बलदेवः श्री जिनेन्द्राङ्कि सेवः ॥

[ अरसादित्य (व नृष आदित्य) श्रीर श्राचाम्त्रिक की सुख देने-वाले तीन पुत्र दलक हुए—पम्पराज, हरिदेव श्रीर मन्त्रि-समृह में श्रग्रगण्य, गुणी बळदेव। ये लेक-प्रसिद्ध कण्णीटक कुळ के तिळक, माचिराज के पितृव्य, शत्रुश्रों के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त महा साहसी थे। समस्त मन्त्रियों के नाथ, शत्रुश्रों की वश करनेवाले, परस्री-त्यागी, सरस्तती देवी के कण्ठहार, विशुद्ध कीर्त्ति, प्रसिद्ध श्रीर उदार-मूर्त्ति जिनेन्द्र-पद-सेवी वळदेव जयवान् हो।

३५२ (२२२) कालायुक्त संवत्सरह माघ व १२ ल गुम्मि सेहि मग.....सेहि दर्शनव् श्रादनु ॥ कालायुक्त संवत्सरद माघव १२...पुट्टण्न मग चिक्रण्ननु दर्शनव् श्रादक ॥ ३५३ (२२६) . . ..क-स वत्सर ग्रावण सु ५. .

सि . ..पाल . श्रा-प्रामदिल्ल ना . कियना . य ...श्रामके सत्त . दल्ल . . . कट्ट ... लारम्थ-नीरारम्थ-सकल-सुवर्ण्ना-दाय-सकल-दवसादाय श्रा ....गरु स्था-प्राम . ..ग११ . ..वरहगलन ।

[ इस लेख में मय नगद श्रीर श्रनाज की श्रामदनी के किसी ग्राम के दान का उल्लेख रहा है । ]

 कोत्तनगवुड बसट्टर गवुड.....हिलय तिर्त्तवन मुयि मर्था.....

यह किसी ग्राम का वैनामा सा ज्ञात होता है।

३५५ (२३१) पिण्डत देवरु माडित्तु माहाभिषेकदे। लगे हालु-मोसरोगे २ पृजारिगे १ भागि केल-सिगलिगे कलुकुटिगरिगे भागि २ भण्डि-कारङ्गे १तिष्वदवर कै सास्ति चरु हरियाणी

[ लेख का भावार्थ कुछ संदिग्ध है। शायद इसमें महाभिषेक के लिए व पुजारियों, कारीगरें। श्रीर मजदूरों की पण्डित देव के दान का उल्लेख हैं।]

३५६ (२३२) श्रीमतु व्यय संवत्सरद माग सुद्ध १३ नेय त्रयोदसियल करिय-कान्तणसेट्टियर मकल करिय-विकमण सेट्टियर तम्म करियगुम्मट सट्टियक विहितियिन्द सङ्गव कुहिकोण्डु वेलुगुलदल गुम्मटनाथन पादद मुन्दे रस्त्र-यद नेान्पिय उद्यापनेय माडि सङ्घापूजेय माडि कीर्त्तिपुण्यवनु उपार्जिसिकोण्डक श्री।

[ क्क तिथि को करिय कान्तग् सेट्टि के पुत्र व करिय विरुमग् सेट्टि के आता गुम्मटमेटि ने एक संघ सहित वेलुगळ की वन्दना की श्रीर गोम्मटनाथ के दर्शन कर कीर्चि श्रीर पुण्य का उपार्जन किया।

३५७ (२३३) श्रीमतु करिय देशम्मण्ये गुम्मटनाथ ने गति कं।

- ३५८ (२३६) संवत १८०० कत सद ६ सवत १८०० (नागरी लिपि में) पह-स २ पत दव पनपथ दनचद परवल क वप।
- ३५६ (२४८) सब १८०० मत पह सद प् मगलवर (नागरी लिपि में) कट रइ व गरधर लल वजमल क बट व मगतरय कट रयक वट बण्मल गमट सम क जत कर।
- ३६० (२५१) (यह लेख, शिलालेख नं० ६० (२४०) के प्रथम १५ पद्यों की हुवहू कापी मात्र है)
- ३६१ (२५२) खिस्त श्रीमतु वड्डच्यवहारि मोसलेय... वि-सेट्टियरु ताबु माडिसिद चवीसतीर्थ-कर श्रष्टविधार्च्चनेगे वरिपनिबन्धियागि माणिक्यनकर.....शस-नकरङ्गस्तुकोट
  - . पिडिप ..गे हाग ।...व-सेट्टि वाचिसेट्टि चिक वाचिसेट्टि प २ ग्रम्मेलेय केटि सेट्टि चिन्दिसेट्टि गुम्मिसंट्टि चिकतम्म, प २ ग्रादिसेट्टिचाडिसेट्टि १ बाचिसेट्टि ग्रियविसेट्टि जिक्षवेमेटुन वेहिसेट्टि वाचि सेट्टि मारिसेट्टि विम्मिसट्टि प २ माचि सेट्टि निम्बसेट्टि मस णिसेट्टि केति-सेट्टि प २ केतिसेट्टि रेविसेट्टि हरियम-सेट्टि कोम्मिमंट्टि ग्रादिसेट्टि चिक्क-केति

सेहि प २ पट्टण स्वामि चन्देसेहि सोम-सेहि केतिसेहि प २ से बिलसे सेहि बाक्तवेचट्टि.....केमि सेट्टिप १.. .द. ..चिक ..हेगाडिति पट्टण-खामि मिलिसेडि कामवे पर बन्मेय नायक दे। चवे नायिकित्ति चिक पट्टण स्वामि प २ बाहुबिलसे हि पारिपसे हि बमविसेट्टि बरत बाहुविल प २ सडू-सेहि एचिसेहि चैाडिसेहि बाचिसेहि सिक्संहि प २ नागिसेहि करियशान्ति-सेट्टि बवणसेट्टि बेप्पसेट्टि प २ मैलि-सेट्टि सहदेव सेट्टि हा इवसेट्टि प १ काविसेहिय पारिषसेहि स्नादिसेहि प १ ग्रीडियच्चसेट्टि जिक्किसेट्टि प १ तिप्पसेट्टिय बसविसेट्टि चिक तिप्पि-संदृ प १.... य घडुमनसामि-सेहि बमच्चि पहुम प १ देसिसेहि. कालिसेहि कोतिसेहि बन्मिसेहि प १... यटद राचमल्लसेट्टि यह पट्टण स्वामि जकरसक है। उसलसे हि बीवसे हि पहुण खामि मिलसेट्टि चाकिसेट्टि दासिसेट्टि प ३ नेमिसेट्टियर प २ नाविसेट्टि देवि-

संहि चहिसेहि कातवेसेहिति प २ पृहणस्वामि बाप्पिसेहि बाकिसेहि तम्म वीप्पिसेहि बमविसेहि बाहुवितसेहि जकवे ग्रात्तियक प २ श्रद्गरिक कालि-सेहि सेामिसेहि चन्दिसेहि देविसेहि चिक का लिसेट्टिप २ से विसेट्टि चड़िसेट्टि विम्मसेट्टि प १ होत्रिसेट्टि पारिष सेट्टि कुप्पवे प २ माचिसेहि चहिसेहि गङ्गि-संहि कालिसेहि मारिसेहि प २ मिझ-सेहि वर्द्धमानसेहि पारिषमेहि प २ काविसेहि देविसेहि वन्मसेहि प १ गुन्मिसेहि साकिसेहि गाम्मटसेहि माचिसेट्रिप १ मस शिसेट्रि लकुमि-सेट्रिप १ बहणागय बन्मवेय केटि-सेट्टिप १ दनसेट्टिय म वसेट्टि देमि-सेहि चामवे प २ बाचिकवेय बिम्म-सेहि पारिषसेहि चिक पारिपसेहि वेलि-सेहि सामसंहि गाम्मट सेहि केतिसेहि पर सहदेवसंद्रिय चेद्रिसेट्टि रामिसेट्टि चट्टि-सेहि प २ पदुमसेहि हो एजेसेहि गाम्मट-सेट्टि लकुमिसेट्टि पे।चम्म नाकिसेट्टि महदेवसेट्टि प २ नागर-नविलेय केति-

य्य , ...मग श्रिल्ल हिप्प पहि...होड्गे गद्याण नाल्क को जुनर ४ वर्द्धमान हेग्गहे नागने हेग्गहिति बाहुनिल कलने प २ केदार नेगाहे कन्नने हेग्गहिति जिक्कणन हुरिय कडलेय केति सेट्टि जिक्किसेट्टि प २ कालिसेट्टि मरुदेनि चागने हेग्गहिति नेकिने-हग्गहिति प २

[मोसते के वड्डव्यवहारि वसिव सेट्टि के प्रतिष्ठित कराये हुए चतुर्वि-शित तीर्थेंड्सरों की श्रष्टविध पूजार्चेन के हेतु उपयुक्त सडजनें। ने उपयुक्त वार्षिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की 1

३६० (२५७) श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं॥१॥ स्वस्ति श्री शक्तवर्ष १३७१ नेय युव संवत्सरद वैशाख शुद्ध १० गु खस्ति श्रोमतु चारकीर्त्ति पण्डित देवरु-गल्ल श्रवर शिष्यर ग्राभिनव-पण्डित-देवरुगल्ल वेलुगुलद नाड गवुडुगल्ल माणिक्य नख-रद इलरु पण्डितु स्थानिकरु वैद्यरु.....

#### ... वरु

[ यह लेख श्रधूरा है । इसमें वेलुगुछ के चारुकीर्त्तं पण्डितदेव श्रीर श्रभिनव पण्डित देवका उल्लेख है ]

३६४ (२६१) सके १६५३ आश्वीज-वद ७ खेरामासा (नागरी लिपि में)पुत्र हीरासाछा पणेतुण्यला जात्रा सफल। ३६५ (२६२) सके १६६३ आश्वीज वद ७ खेरामासा (नागरी लिपि में) पुत्र धरमासाछा पात्र जागा....... जात्रा सफल।

३६६ (२६३) सके १६४३ पीस विद १२ शुक्रवारे (नागरी लिपि) भण्डेवेड कीर्त्ति सिंहत उघरवल जाती होरासाह सुत हाससा सुत चागेवा सानावाई राजाई गामाई राधाई सन्नाई सिंहत जाता सफल करी कारज कर।

३६७ (२६४) वेय नाम संवत्सरद कार्त्तिक सुद्ध घष्टमी (धलण्डवागिल के यि गुरुवार ॥ वरामदे में )

३६८ (२६५) स्वस्ति श्री सूल सङ्घ देशियगण् (इ।रे के पास अज- पुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सेद्धान्तदेवर विकस्तामी के पाढ गुडु भरतेश्वर दण्डनायक माडिसिद ॥ ३६६ (२६६)

[ लेख न० ३६८ के ही समान ]

(द्वारे के पास भरते-श्वर के पादपीठ पर)

३७० (२७०) श्रीमतु श्रास्त्रैज सुद्ध ६ ल्ल बेगूर गामेय नरसप्पसिट्टयर मग बैयणनु खामि-दरु-सनव माडि ई-कट्टे कट्टिय श्ररविटगे निलिसिट्टर ॥

[रक्त तिथि के। वेगूर के गामेय नरसप्पसेष्टि के पुत्र वैयण ने स्वामी के दर्शन किये, यह कुण्ड बनवाया खीर उस पर खप्पर डळवाया।]

३७१ (२७१) से मसेन देवर गुडु गे पय वैचक ३७२ (२७२). अवनकी त्ति देवर शिष्य .....कीर्ति-देवर निशिधि!

३७३ (२७५) वनवासिवस्ता .....रद...रा ..... ३७४ (२७६) सिंहनन्दि श्राचार्यक ॥ ३७५ (२७८) पूताबाई.....जगदाई पणास जात्रा

(नागरी लिपि में) सफल ॥

३७६ (२७-६) पू ननाई पुत्र पण्डि...पृ .

३७७ (२८०) श्रोमतु श्रास्वै बहुल १ यल्ल भारगवेय नागप्प-सठर मग जिन्नणतु बेलुगुलद चारुकीर्ति भटार श्री पादव के थिसि-दरु श्रो ॥

[ न॰३७= से ४०४ तक के लेख नागरी लिपि में है। ]

३७८ (२८३) चीतामनस उवरा साणकर ई-कर

३७६ (२८४) सके १६४२ वैसाप वदी १३ वु गडासा धर्मासा के। हुसा से। मानीकमाच नमस्कार

(कनाडी लिपि मे ) माणिकसा

३८० (२८४) .मा .. प्र . .के १६४२. क वदी १३ मिरविचीरा जात्रा सफल ॥

३८१ ( २८६ ) श्रो काष्टसङ्घे ॥

३८२ (२८७) शक १५६९ पार्धिव-नाम सवत्सरं वैशाष मासं शुक्ठ पचं चतुर्दशी दिवसे श्री काष्ट-सङ्घे वघरवाल जातीय गानासा गोत्रे सवदी वाबुसार्या जायनाई तयो पुत्री द्वी प्रथमपुत्र सत्रोजसार्या यमाई तयो पुत्रा यरु...मध्य सीमा सङ्घवीच्या सङ्घवी-ज्यार्जुनसीत श्रामे सम्प्रणमित द्वितीय पुत्र सङ्घवी पदर्जायार्य तानाई तयो पुत्री द्रौ विद्वमार्थ्या कमलाजा पुत्र एशोजा पदाजी सङ्घवो द्वितीय पुत्र गेसाजीति सम्प्रणमति होरासा धरमासा माडगडी।

- ३८३ (२८८) साके १५७४ चैत्र सुधी ५ ध्याल्घा। जगस वाल्वान्त-पुसा त्याचे भाऊ गानसा समसनी धर्म वष्टल ध्या॥
- ३८४ ( २८६ ) स्रक १५७४ चैत्र वद १० प। जीनासा सुत जीनदास
- ३८५ (२६०) चैत्रवदी ६ पं। सक १५७४ सा। ग्र-
- ३८६ ( २६१ ) श्री काष्टसङ्घ माडवगडी १५७७ मनमथ नाम संवदसरे कार्तीक वदी १५ हीरासा धुमाईछ पुत्र धरमासा ईराई पुत्र सानसा व हीरासा वष्तगडेसा तप दमा कांधे जात्रा सफल साताई चे जात्रा॥
- ३८० (२-६२) सके १५०० सनमय नाम संवत्सरे कार-तिक वदी पाडिव १ तलीची मारमा कालावा मारमा जीवामा जीवाजी पाही घानयजी वानदीका जामखेडकर साता कातीमा करका जन्ना।
- ३८८ (२-६३) सके १६७४ चै, वदी ६ धवाउसा भानीकसा जत्रा सफली ॥

- ३८६ ( २६४ ) १७६४ सुरजन साफल
- ३६० ( २६५ ) सके १७५४ चैत्र वदी ५ जत्र करी सफल
- ३६१ (२६६) सुपुजीश नेमाजी सामजी सरत योगोई
- ३-६२ (२-६०) सके १६४० फालगुन सुदी १ गु दे-मासा स्नानीकसा गविल (कनाड़ी में) टेमामा रजा
- ३-६३ (२-६८) सके १५८४ वेशाप सुदो ७ श्री काष्टा-मह्वे पीतलागोत्रे लपमा पु हीरामा रामामा जात्रा सफल।
- ३-६४ ( २-६ ) ब्रह्मरङ्ग सागर प। जसवन्त ।
- ३६५ (३००) प गोविन्दा माघ गङ्गाई
- ३-६६ (३०१) संवत् ९७९८ वर्षे वैशाष सुदि ७ चन्द्रे श्री काष्टासङ्घे पण्डित
- ३-६० (३०२) सके १५६८ सावछरे फालगुन विद ६ तदा . म . .पुत्र चीछक... यायमा . प्रवार . . प्र रघु..... हा चीछक....
- ३६८ (३०३) स्नाम्ब्याजी का जन्माजी का तप ३६६ (३०४) साध सुदि ६ पेडेक...त्रा घडे...जात्रा सफल ॥

## ३५० विम्ध्यगिरि पर्वत कं ग्रवशिष्ट लेख

- ४०० (३०५) सवत् १५६६ं पार्थिव नाम संवत्सरे साव शुदा पाडिव साचा.... पुत्र धावर.. जात्रा सफल् ॥
- ४०१ (३०६) सके १५६६ पार्थी नाम संवत्सरे मेगने-मासा तसं मायो जीवाई भीवभा जेट सुध ३
- ४०२ (३०७) १३५ जीवा सङ्गवी १३५ श्रहु सङ्गवीचा
- ४०३ (३०८) त्र । शापसाजी त्र ॥ रतसागर
- ४०४ (३०६) गुडघटिपुर ..गोविन्द जीवापेटी सवडी मफर्ला ।
- ४०५ (३१०) १५६२ श्रीमतु पार्तिव संवत्सरद वैशाख सुद पञ्चमी कमल परद कमवीन्येनिम सुरप नगपन वलम नम गोत्र मग जिनप सुरप इगवर्र चिखणद सेटि...
- ४०६ (३११) हालेजन मसर्यय किंद्र विड्वर गण्ड वोडेयर हेण्डतिय गण्ड वोयसेट्टिय मद कोड
- ४०७ (३१४) जिन वर्मन कङ्घारिय ध्वनि किविवुगं दुर्जनङ्गे भयमुं सुजनङ्ग श्रनुरागमुमुदै-सुगुं घननाटदिनेन्तु हंसेगं नविलिङ्गं

- ४०८ (३१५) कोलिपाके माणिक्यदेवन गुडु जिन-वर्मा जागि कड्करि-जगदाल मोरमूर स्नादिनाथ नमोऽस्तु।
- ४०६ (३१६) श्रामत् रूवारि बिदिगइ कम्मटइ सुलेरिइ मुद्दिदर नेयिजायिले पेरगगिन्।
- ४१० (३१७) परनारी पुत्रक मण्टर तोल्तु कंलेगे कुप्पीत पिसुणगडसप्पेतोदल्दर वीव वावन वण्ट गुण्डचक जोडुगं
- ४११ (३१६) खिस्ति श्रो पराभव-संवत्सरह मार्गाशिर श्रष्टमी शुक्रवारदन्दु कीमरच या श्रक्तन तम्म मले श्राल-श्रप्पांडि नायक इछिंदु चिक्कवेट्टकेच्च ॥
- ४१२ (३२०) गडिव गहेंगे क ४०
- ४१३ (३२२) विजयधवल । ४१४ (३२३) ज्यधवल ४१५ (३२४) सके १५७५ मास्वा पाण्डव गोकेस्वा- (नागरीलिपि में) सस्तोजीन्वो सफल जन्ना ।
- ४१६ (३२५) माणि-वीरभद्रन पण्डरह नपा...कन . बैरव वीरेव...हिव...न . तन...
- ४१७ (४७६) भ्रों नमो सिद्येन्य ॥ श्री गोमटेश प्रसन धरणपासूज ॥ हुन्त्रल्जि स्मरणार्थ चि । सातप्पा भ्ररपण हुन्त्रल्जि ।

## ३५२ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

· [यह तेख एक घण्टे पर है। धरणप्पासूज की म्सृति में मातप्पा ने श्रर्पण किया]

४१८ (४०७) श्रोमिल्लिसेट्टियमगलाद र.. यिगल निसिधि
४१६ (४७८) फाल ..फर...ह...ल नेरुवाद...ल्
श्रमर...वगे...चले...कस.. य गहे
गीहग...नण्टर पं...न बान.....रिद युगल न. . चन्द ..प केच्चगीड गरु

#### ४२० (४७६) पण्डितस्य

४२१ ( ४६५ ) विराधिकतुसंवत्सरद जेष्ट शुद्ध १० श्री सूल-सङ्घ देसिगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्त्रयद श्रीमद् श्रिभनव पण्डिताचार्य्यर शिष्य सम्य-क्तचूडामणि एनिसिद धाभव्योत्तमतु तलेहद नागि सेहिय सुपुत्र पाइसेटि श्री गुन्मटनाथ स्त्रामिय पुजेगे सम्पगेय मरन बलि समर्प्यसद पह्णदिन्द जिनेश्वरन चरणस्मरणान्त-करणतु सुख समाधियन्द सुगति प्राप्तनादुदक्षे मङ्गल महा श्री श्री श्रो।

४२२ ( ४६६ ) स्वस्ति श्रोमतु जिनसिनि भट्टारक पट्टा-चार्य्यक केाल्लापुरद वरू सङ्घ सहवागि रै।द्रि संवत्सरद वैशाख सुद्द १० सक- वार दिन दरुशनव माडिदरु ।। सि द

- ४२३ ( ४६७ ) श्री व्यय सवत्सरद माघ सुद्द १३ नेय चयोदशियलु ग्रीजकुल...लसेट्टि पद्मा-वती वज कचा.. क . मप्प नाच श्ररु मन्दि के...घ.. ...दके .....इ...
- ४२४ ( ४-६८८०) .... श्री व्यय सवत्सरह साव सुद्द१३ नेय द्मयोदसियल किरिय कालन सिटि-यर भ्रालियिन्दिक सेट्टि नेमणसेट्टियर मग-सेट्टि ब्रंमयसेट्टि गाम्मटनाथन पादद सुन्दे तसा...यनागि कम्बय .. दिदनु ॥
- ४२५ (४६६) सुभमस्तु । विक्रम नाम सव ..... राज्य......सक.....न निम..

# श्रवण वेल्युल नगर के श्रवशिष्ट लेख

४२६ (३३१)

# अक्कन वस्ति में पार्श्वनाथ की मूर्त्ति पर

श्री-सूलसङ्घ-देशिगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वयके सिद्धान्त-चक्रवर्ती नयकीर्त्ति-मुनीश्वरो भाति ॥१॥ तिच्छुष्योत्तम-बाल चन्द्र-मुनिप-श्री-पाद-पद्म-प्रिया सर्व्वोर्व्वी-नुत-चन्द्रमीलि-सचिवस्यार्द्धाङ्ग-लद्मीरिय । ग्राचाम्बा रजताद्रि-हार-हर-हासोद्यद्योग-मञ्जरी-पुञ्जीभृत-जगत्रया जिन-गृहं भक्तम मुद्दाकारयत् ॥२॥ ४२७ (३३२)...तातीराव सुद्दीपरा...पमघदेव ४६८ (३३०) श्रीमत्पिङताचार्य्य गुङ्कि देवराय महारायर राणि भीमादेवि माडिसिद शान्तिनाथ खामि श्री ॥

४२६ (३३८) श्रो**पार्**डतदेवर गुड्डि बसतायि माडि-सिद वर्डमान खामि श्रो ॥

४३० (३३-६)

# मङ्गायि वस्ति के द्वितीय दरवाजे की चोखट पर

खित श्री सूलसङ्घ देशियगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दा-न्वय श्रीमद्-भ्रभिनव-चारकीर्त्ति-पण्डिताचार्य्यर शिष्ये सम्यक्त्वचूड़ामि रायपात्र-चूडामि वेलुगुलद मङ्गायि माडिसिद चिभुवनचूड़ामिण येम्व चैत्रालयके मङ्गल-महा श्री श्री श्री ॥

[श्री मूलसङ्घ देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कोण्डकुन्दान्वय के श्रमिनव चारुकीर्चि पण्डिताचार्य के शिष्य वेलुगुलवासी सम्यक्तव चूड़ामणि मङ्गायि द्वारा निर्मापित त्रिभुवन चूडामणि नामक चैत्यालय का मङ्गल हो । ]

| ४३१ ( ३४८ ) | छनशासनंपरोत्त                |
|-------------|------------------------------|
|             | ····'टय . द्भुनुहि           |
|             | लान्तरकद्वायदेवरु तिसम्य ज्य |
|             | दातावित्सच्य                 |
|             | स्रभेयनन्दिसिद्धान्ति देवर   |
|             | देवद्धान्तिदेवरु             |
|             | वचन्द्र सुरकीर्त्ति त्रैवि   |
|             | चन्द्र भट्टागुणचन्द्र        |
|             | भट्टारकभट्टा-                |
|             | रकरकटकाव                     |
|             | त कमलप्रह                    |
|             | ध्याह्नकल्पवृत्त वासु        |
|             | पूयसिचतिकशी.                 |
|             | द्व. योगि तिल                |

|             | दं श्रीमातया                      |
|-------------|-----------------------------------|
|             | त्मक तत्प्रवे ॥ श्रीकूयव          |
|             | तायरमलम्                          |
|             | थ्रन्वयाभिधान श्रभिनव स्वार च चतु |
|             | चक्रवर्त्ति                       |
|             | मार त्प्रसे                       |
|             | ŋ                                 |
|             |                                   |
|             | मपडि                              |
| ४६२ ( ३५० ) | पिङ्गल-स द्ध ५ ल स                |
|             | गगा पुस्तन्दान्वयद                |
|             | त्तिं पण्डिताचातरकलगुर            |
|             | मदविलगे किङ्किपूर दन              |
|             | मि सेण्टियरवेलुगुलके व            |
|             | 933 (393 )                        |

# पूर्णिया की चनद जा कागज पर लिखी हुई बेल्गुल के मठ में है

शुक्क-संवत्सरद फाल्गुन ब द बुधवारदछ श्रीमतु पूर्वीयनवरु किक्केरि ख्रामील गवुडियगे बरसि कल्लहिस्त कार्य

घदागि स.. द कलगण धर्मस्तलदिन्दा के।मारहेगाडियवर श्रवण वलगुलक्कं देवर दरुशनक्कं वन्दु यिद्दु हजूरिगे वन्दु यिदु भ्ररिके-माडिकोण्डदु पूर्वेक्के कृष्णाराज-वडयरवर श्रवणवत्तगुतद्वि यिक्व चिक्क-देवराय-कल्याणि-समीपद दान-श्यालि-धर्मक्के किक्केरि-तालुक करालु यम्त्र प्राम-वन्नु नढसि-कोण्डु वरुवन्ते सन्नदु वरशि काट्टुहु हाजरु यिधे यन्दु तन्दु वेारिशि दरिन्दा कट्ले-माड्सि यिधित्तु यी-कवालु-प्रामद हुट्टु-वित यीग गु ८०-यम्बन्तु वरहायिक-बद्दरिन्दा अवण वलगुल-दिल्लि यिरुव चिक्क-देवराय-कल्याणि-समीपदिल्लि नडव दान-श्यालि-धर्म्भक्के गोमटेश्वर पूजिगं श्रवण वलगुलद्धि यिखव मटद सन्न्याशि चारकीर्ति-पण्डिताचार्यर मटक्के द वेच्चक्के सद्दा प्रामवन्तु प्रमोदृत-संवत्सरद धारव्याप्राम यिवर तावे माड्सि नेम्मदि-गूडि नडिश कोण्डु वरुवदू यो प्रामदिल्ल पालु-वूमि सागुवलि माड्सिकीण्डु केरे कट्टे कट्टिस कीण्डु प्रामक्के राजपत्तु तन्दु येनु जास्ति हुद्दुवित यिवरु माडि कोण्डाग्यू सदरि वरद मटद वेच्चक्के देवर पृजिगे दान-स्यालिगे सहा उपयोगा-माडिको-लुवदे होरतु सरकारद तण्टे माड केलस-विल्ला सराग-गृष्टि नडसिक्षोण्डु वरुवदु तारीकु रू ने माहे मार्चि साल १८१० ने यिस वीयल्छ सिंह वरद मेरिगे नदै-शिकी।ण्डु वस्तु श्री ताजाकलं यी-सन्नदु दप्तरक्के वरशि कोण्डु श्रसल सन्नदुने हिदक्के की खुवदु रुजु श्री पैवस्तकि पाल्गुण व १० शुक्रवार स्तत् दाकला ।

[धर्मस्थल के कोमार हैगादि ने श्राकर कृष्णराज्ञ वह यर के समय की एक सनद पेश की जिसमें किछोर तालुका के कवालु नामक ग्राम का वेल्गुल के चिक्करेवराय के समीप की दानशाला के हेंतु दान दिये जाने का उल्लेख था। इसी सनद के श्रनुसार उक्त तिथि की पूर्णय्य ने यह सनद दें दीं कि उक्त ग्राम की श्राय, जो उस समय = वराह थी, उक्त दानशाला श्रीर वेल्गुल के मठ के हेतु काम में लायी जाय। भविष्य में श्राय में जो इद्धि हो वह भी इसी हेतु खर्च की जाय यह सनद उक्त तिथि की सरकारी दफ्तर में नकल कर ली गई।

#### ४३४ (३५४)

## मुम्मिड कृष्णराज श्रोडियर की सनद उसी मठ में कागज पर

श्रीकण्ठाच्युत-पद्मजादि-द्विषद्-वक्रोद्ध-तेज:छटा-सम्भूतामतिभीषण-प्रहरण-प्रोद्भासि बाहाष्टकां। गर्जत्-सैरिभ-दैत्य-पातित-महा-शूलां त्रिलोकी-भय-प्रोन्माथ-त्रत-दीचितां भगवतीं चामुण्डिका भावये।।१॥ निदान सिद्धानां निखिल जगता मूलमनघं प्रमाणं लोकाना प्रणय-पदमप्राकृतिगरा। पर वस्तु श्रीमत् परम-करुणासार-भरित प्रमोद्दानस्माकं दिशतु भवतामप्यविक्तलं॥ २॥ हरेलीला वराहस्य दंष्ट्रा-दण्डस्स पातु नः। हेमाद्रि-कलशा यत्र धात्री छत्र-श्रियं दधौ॥ ३॥

नमस्तेऽस्तु वराहाय लीलयोद्धरते महीं। खुर-मध्य-गते। यस्य मेरुः कण्कणायते ॥ ४ ॥ पातु त्रीणि जगन्ति सन्ततमकूपाराद्धरामुद्धरन् क्रीडा-क्रोड-फलेवरस्स भगवान्यस्यैक-दृष्टाहुरे। कूर्मः कन्दित नालित द्विरसन पत्रन्ति दिग्दन्तिना मेरः कोशति मेदिनी जलजति व्योमापि रेालम्बति ॥५॥ खिस्त श्री विजयाभ्युदय-गालिवाह-**ग्राक वर्ष**गलु **१०५२** मन्द वर्तमान-विकृति-नाम-संवत्सरद श्रावण ब० ५ सामवारद्धु धात्रेय-मगीत्र झाथलावन-सूत्र रुकशाखा-नुवर्तिगत्ताद यिम्मडि-क्राणराज-वडयर वर पौत्रराद चामराज-वडयरवर पुत्रराद श्रोमत् सुमक्त-भूमण्डल-मण्डनायमान-निखिल-देशावतंम-कर्नाटक-जनपद-सम्पद्धिष्ट।नभूत श्रीमन्मद्दीसुर-महा-संस्थान-मध्य-देदीप्यमानाविकल-कलानिधि-कुल - क्रमागत-राज -चितिपाल-प्रमुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवर्त्ति-मण्ड-त्तानुभूत-दिन्य-रत्न-सिंहामनारूड श्रोमद्-राजाधिराज-राज-परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-बीर-नरपति विरुद्देन्तेम्बर-गण्डलोक्नैक-चीर यदु-कुल-पय पारावार-कलानिधि शङ्ख-चक्राकुश-कुठार-मकर-मत्स्य-शर्भ-साल्व-गण्ड-भेरुण्ड-घरणीवराह-हतुमद्-गरुड-कण्ठीरवाद्यनेक-विरुदाङ्कितराद महीशूर श्री कृष्णराज-वडयर-वरु श्रवण वेलगुलद चारुकीर्त्ति-पण्डिताचार मठक्के श्रवण चेलगुलद देवस्थानगल पहितर-दीपाराधने वग्गे दागदेाजि-केलमद वगो सहा वरिस कोट्ट ग्राम-दान-शासन-क्रमवेन्तेन्दरे।

किक्केरि-तालुकु अवणवेलगुल दल्लिक्व दोड्-देवक १ प्रक्लिक्व चिद्वरे-देवस्थान ७ चिक्कबेट्टद मेले यिरुव देवस्थान १६ प्राम-द्षत्रिक्व देवस्थान ८ सहा देवस्थान ३२ के सह पहितर-दीपा-राधने-वग्गे नडेयुव नगदु तस्तीकु १२०-शिवायि चारकीर्त्त पण्डिताचार मठक्के नहयुव कव्यालु-प्राम १ यिदरिल्ल पहितर-दीपाराधनेगे सालुवदिल्लवाहरिन्द मठक्के नडेयुव कब्ज्ञालु-प्राम १ यिदरिल्ल पिंडतर-दीपाराधनेगं सालुव-दिल्लवाहरिन्द मठकके नडेयुव कब्बालु ग्राम मात्र कार्यं माहिसि पहितर दीपाराधने नडेयुव बग्यं श्रवण बेलगुल श्राम १ उत्तैनहन्नि श्राम १ होसह-ल्लि प्राम १ यी-मूरु-प्रामवज्ञु सर्व्व मान्यवागि ष्रप्पणे-कोडि-सुवेकेन्दु ध्ररमने समुरवद लदमी-पण्डितरु इजूरल्लरिके-माडि-कांण्डइरिन्द सह नगदु तस्तीकु मोचोप माडिसि बिट्टू यी-मूरु-प्राम-गल्जु सह सदिर देवस्थानगल पहितर-दीपारादने मुन्ताद बग्ये चारकीर्त्त-पण्डिताचार मठद हवालु-माहिकोटु ई-प्रामगल बेरीजु पञ्चसालु हुद्दुविल पटि कल्लुहिसुवन्ते तालुकु मजकूर श्रामीलगे निरूपश्रप्पणे-कोट्टिइ मेरे श्रामीलन रुजु मोहर दप्तर दाखले नीसि म्यर्जियल्लि मलफूपागि बन्द पट्टि पराम्वरिसि कट्ले-माडिसिक्व विवर वेरीजु ( श्रवण वेलगोल प्राम प्रसलि १ दाखले कोप्पल २ करे १ कहे २ के सहा बेरीजु ( ) पैकि वजा जारि यिना-मति-(यहाँ तीनें। प्रामें की भ्राय का पाँच साल का पूरा व्योरा दिया है)

यी-मेरे यिरुव प्रामगलु यिदर दाख़ले-प्राम करे कट्टे मुन्तागि मदरि वेलगुलद्वास्त्रिक दोड्ड-देवक मुन्तागि ३२ देवस्थान मलयूरु-वेदद मेले यिरुव देवस्थान १ सहा मूवत्त-मूरु-देवस्थानद पिंतर दीपाराधने रथोत्सव मुन्ताद वग्ये यी-देवस्थान गिलगे वर्षम्प्रति दागदाजि भ्रागतस्कह् माडिसतक्क वग्ये सहा आत्रेय-सगात्र श्राश्वलायन-सूत्र सुक्त-शाखानुवर्ति गलाद पौत्रराद यिम्मडि-कृष्णराज-वडयरव**र** चामराज-वडयरवर पुत्रराद श्रोमत्समस्त-भूमण्डल-मण्डलायमान-निखिल-देशावतंस-कर्नाटक जनपद-सम्पद्धिष्ठानभूत श्रोमन्-महीसूर-महासंस्थान-मध्य-देदीप्यमानाविकल- कलानिघि-कुल- क्रमागत-राज- चिति-पाल-प्रमुख-निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवति - मण्डलानु-भूत-दिन्य-रत्न-सिहासनारूढ श्रीमद् राजाधिराज राज परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नरपति विरुद्देन्तेम्बर गण्ड लोक्षैक-वीर यदु-कुल-पय.-पारावार-कलानिधि शङ्ख-चक्राङ्कुश-कुठार-मकर-मत्न्य-शरभ-शाल्त्र-गण्डभेरुण्ड-धराग्रीवराह हनृमद्-गरुड-कण्ठीर-वाद्यनेक-विरुदाङ्कितराद श्री-कृप्णराज-वहयरवरु महोसूर सर्वमान्यवागि भ्रप्पण-कोहिसि-घेवेयाद-कारण यी-प्रामगलन्नू यो-विकृति-संवत्सरदारभ्य मठद हवालु-माडिकोट्टु निरुपा-धिक-सर्वमान्य-वागि नडसिकोण्डु वहवन्ते तालुकु मजकूर **प्रामीलगं सन्नद्ध** प्रप्णे-कोडिसिधोतागि मदरि सन्नदिन मेरे या-मूरु-प्रामगल यस्ने चतुस्सीमा-त्रलगण गहे वेदलु मने हण केम्पु-नृतु उप्पिन मीले योचलु-पैरु पुर वर्ग येरु-काणिके नाम-

काणिकं गुरु-काणिकं काणिकं वेडिके कब्विणद पाम्मु प्राले-पेाम्मु हृष्टि पोम्मु मार्ग-करगपिंड सुङ्क पोम्मु जाति-कूट ममया-चार हुल्लु इग्र चरादाय होरादाय मीने मङ्कि पतङ्ग पोप्पलि गिड-गावलु त्राह्मण-निवेशन शूद्र-निवेशन से।प्पिन ते।ट तिप्पे-इल्ल श्रोगन्ध द्वोरताद मर वलि फल-वृत्त महिक मुन्ताद था। मकल खाम्यवन्नु रूहिसि कोल्लुत्ता श्रवण वेलगुल-प्रामदिल्ल नेरेयुव सन्ने-सुद्भद हुद्दु वितयन्नु तेग दुक्रे।ल्लुत्ता यी-ऐविजनिल्ल देवर सेवेगे उपयोग-माडिकोल्लुत्ता वरुवदु यी-प्रामगलल्लि होमदागि करे कट्टे काल्वे ध्रणे मुन्तागि कट्टिसि बाजे-बाबु मुन्तागि याव वाविनलिज येनु हेच्चु हुटू विल माडि-कोण्डाग्यू सदिर देवर सेवे मुन्तादकके उपयोग-माडिकोल्लुवदु यम्बदागि श्रवण वेलगुलद चारुकीर्त्त-पण्डिताचार मठकके आत्रेय-सगीत श्राश्वलायन-सूत्र ऋक-शाखानुवर्त्ति-गलाद यिम्मिड-क्रुव्णराज वडयरवर पीत्रराद चामराज-वडेयरवर पुत्रराद श्रीमत्समस्त-भूमण्डल-मण्डनायमान - निखिल - देशावतंम- कर्नाटक - जनपद-सम्पद्धिष्ठानभूत-श्रोमन्महीशूर-महासंस्थान-मध्य-देदीप्यमानावि-कल- कलानिधि - कुल- क्रमागत-राज- चितिपाल-प्रमुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवति -मण्डलानुभूत-दिव्य-रह्न - सिहा-सनारुढ़ श्रीमद्-गजाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नरपति विरुद्देन्तम्बरगण्ड लोकैक-त्रीर यदु-कुल-पय:-पारा-वार-कलानिधि शङ्ख-चक्राद्भुश-क्रुठार-मकर-मत्स्य-शरभ-साल्व-गण्डमेरुण्ड-धर्णो-वराह-हन्मद्गरुख-कण्ठोरवाद्यतेक-विरुदाङ्कि-

तराद महोशूर श्रीकृष्णराज-वहयर वरु वलगुलद देवस्थान गल पिंडतर दीपाराधने रथोत्सव वर्षम्प्रति ग्रागतक्क दाग-दोजि-केलमद वग्ये सहा वरेसि काट्ट सर्वमान्य-प्राम-साधन सिह ॥

म्रादित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च

चीभू मिरापा हृदय यमश्च ।

ग्रहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये

वर्मश्च जानाति नरस्य वृत्त ॥ ६ ॥

स्वदत्ताद्विगुख पुण्यं परदत्तानुपालन ।

परदत्तापद्वारेण स्वदत्तं निष्फल भवेत् ॥ ७ ॥

खदत्ता पुत्रिका धात्री पितृ दत्ता सहोदरी।

ध्रन्यदत्ता तु माता स्याद् दत्ता भूमि परित्यजेत्।।८॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरंत वसुन्धराम्।

षष्टिं वर्ष-सहस्राणि विष्टाया जायतं कृमि ॥ ६॥

मद्रशजाः परमहीपतिवंशजा वा

यं भूमिपास्सततमुञ्ज्जलधर्मित्ता.।

. मद्धममेव सत्तत परिपालयन्ति

तत्पादपद्मयुगलं शिरमा नमामि ॥ १० ॥

व तारी ख दे नं माहे ज्ञागिष्ठ सन् १८३० ने यिसवि खत्त श्ररमने सुवराय मुनिंग इज्रु पुरन्त सदिरि श्रपणे-कोहि-सिरुव मेरिन श्रमिल-प्राम मृत दाखिल-प्राम यर्डु करे वन्दु कटे मृरक्कं सह जारि यिनामित सिवायि मालियाना किण्ठ-राथि वम्भैन्त-श्ररुवतारु वरहालु ज्याने वेरीजु चल्ल यी-प्राम- गल्लु निम्म इवालु-माडिकोण्डु देवस्थानगल दीपाराधने पिडतर इत्सव मुन्तागि निरुपाधिक-सर्वमान्यवागि नहसि-कोण्डु वरुवदु रुजु श्रीकृष्ण ।

( यहाँ मुहर लगी है )

[ इस सनद का भावार्थ लेख नं॰ १४१ में गर्भित हैं।]

४३५ (३५५)

### मठ में ग्रनन्तनाथ स्वामी की प्रभावलि की पीठ पर

(शक सं०१७७८) (ग्रंथ छीर तामिल)

#### श्रीमदनन्तनाघाय नमः

श्रष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतोत्तर-सहस्रकाद्गुणिते । शालिवाहन-शक-नृप-संवत्सरके समायाते ॥ १ ॥ एकान्नविशतियुतातप्त्र-शत-सहस्र युग्मकाद्गुणिते । श्री वर्द्धमान-जिनपति-मोच्चगताव्दे च सक्नाते ॥ २ ॥ एक-न्यून-शतार्द्धात्प्रभवादि-गताव्दके सङ्गुणिते । एव प्रवर्तमाने नल-नामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥ मीने मासि सिते पचे पूर्णिमायान्तिथी पुनः । श्रवाद्धाराति विख्यात-वेल्गुले नगरे वरे ॥ ४ ॥ भण्डार-श्री जैन-गेहे श्री-विद्वारोत्सवाय च । श्राजवन्त्रव-नाशाय स्व-स्वरूपोपलव्यये ॥ १ ॥ श्रो चारुकीर्ति-गुरुराडन्तेवासित्वमीयुषाम् । मनारथ-समृद्धत्रे सन्मितिसागर-वर्णिनां ॥ ६ ॥ धरणेन्द्र शास्त्रिणा शुम्भत्कुम्भकोण उपेयुषा । श्रनन्तनाथ-विम्बोऽय स्थापितस्सन्प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ श्री-पश्चगुरुभ्यो नम. ।

४३६ (३५६)

### उसी मठ में गोम्मटेश्वर की मभावलि की पीठ पर

( शक स० १७८० )

( प्रनथ भ्रीर तामिल )

#### श्री श्रा-गोमटेशाय नम

श्रशीत्यधिक—सप्त-शते।त्तर—सद्दस्य-सद्गुणित—शालिवाद्दन-शक-वर्षे एकविंशत्यधिक-पञ्चशते।त्तर-द्विसद्दस-प्रमित-श्रोमद्दति महावीर-वर्द्धमान-तीर्थक्षर-मेाचगताव्दे एकपञ्चाशद्गुणित-प्रभवादि-सवत्सरे-सित प्रवर्तमान-कालयुक्ति नाम-सवत्सरे दिचिणा-यने प्रीष्मकाले श्राषाढ-शुक्त-पृणिमाया शुभितयौ श्री-दिचिण-काशी-निर्विशेष-श्रोमद्-वेल्गुल-भण्डार-श्रीजिनचैद्यालये नित्य-पृजा-श्रीविद्यारमहोत्सवार्थे श्रीमञ्चादकी त्रि पण्डिताचार्थ-वर्याप्रान्तेवासि-श्रो-सन्मितसागर-वर्णिना श्रमीष्ट-ससिद्धप्रश्रीमद्-गोमदेश्वर-स्वामि-प्रतिकृतिरिय श्रीत्व-जपरीमधिवसद्भ्यां

गापाल-मादिनाथ-श्रावकाम्या प्रतिष्ठापृर्वकं स्थापित ।। भद्रं भूयात् ॥

४३७ ( ३५७ )

# नवदेवता मूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( प्रनथ ग्रीर तामिल )

श्री शालीवाहन शकाव्दाः १७८० प्रभवादि गताव्दाः ५१ ल् शेल्लानिन्र कालयुक्ति नाम सवस्मर श्राषाढ़ शुद्ध पृथ्णिमा-तिथियिल् श्रीमद् वेल्गुलमठित्तल् श्रीमन् नित्य पूजा निमित्तं श्रीमत्पञ्चपरमेष्ठि प्रतिविन्यमानदु तञ्जनगरं पेनमाल् श्रावकराल् सेट्यित उभयं।। वर्द्धतां नित्य मङ्गलं।।

[ वेल्गुल के मठ में निस्य पूजन के लिए तक्ष नगर के पेरुमाल श्रावक ने यह पञ्चपरमेष्ठी की मूर्त्ति इक्त तिथि के। श्रर्धिन की।]

४३८ (३५८)

# गणधर मूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( प्रनथ धीर तामिल )

वृष्भसेन गणधरन् भरतेश्वर चक्रवर्त्तं गौतमगणधरन् श्रेणिक महामण्डलेश्वरन् (कन्नड में) क्लसदिल्लक्व पदुमैटयन धर्मा। ४३८ (३५६)

## पञ्चपरमेष्ठि सूर्त्ति पर

( प्रन्थ भ्रीर तामिल )

वेलिगुल मटत्तुक्क मन्नार्कोविल् सिन्तु मुदलियार् पेण्शादि पद्मावतियम्माल् उभयं श्चमं ।

[ मन्नाकोंविल के सिन्तुमदितयार् की भार्या पद्मावितयम्माल् ने बेन्गुल मठ को श्रिपित की ]

४४० ( ३६० )

# चतुर्विं श्रति तीर्यङ्करमूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( प्रन्थ श्रीर तामिल )

स्वस्ति श्रो वेलगुलमठस्य तच्चूरू-मजिकाधर्मः

४४९ (३६१)

# अनन्ततीर्थंकर प्रभावली के पृष्ठभाग पर

( प्रनथ श्रीर तामिल )

श्री शालिवाहन शकाब्दाः १७८० श्रीमत् पश्चिमतीत्र्ये -कर मोचगताब्द २५२१ प्रभवादिगताब्दः ५१ ल् शंस्लानिन्र कालयुक्तिनामसवत्सर आषाडशुद्धपूर्णिमातिथियिल् श्रीमत्वे-स्गुलनगरभण्डारजिनालयत्तिल् श्रनन्तवृतोद्यापनानिमित्त श्री वृषभाद्यनन्ततीर्त्थकरपर्य्यन्तचतुर्दशजिनप्रतिबिम्बमानदु तञ्ज-नगरं श्रात्तिर ग्रप्पावु श्रावकराल् शेथ्वित्त उभयं वर्द्धतां नित्यमङ्गल ।।

[ वेल्गुळ नगर की भण्डार वित्त में श्रनन्तव्रत के पूर्ण होने पर वक्त तिथि के तज्जनगर के शक्तिरम् श्रप्पाव श्रावक ने प्रथम चतुर्वश तीर्थंकरों की मूर्त्तियां श्रपित कीं।]

४४२ ( ३६३ ) श्री चामुण्डरायन वित्तय सीमे ।

४४३ ( ३६४ ) श्री नगर जिनालयद केरे।

४४४ ( ३६५ ) श्री चिकदेवराजेन्द्रमहास्वामियवरकल्याणि

४४५ (३६६) स्वस्ति श्रीमन्मद्दामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमञ्ज तलकाडुगे।ण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णु-वर्द्धन हे।टसलदेवर विजयराज्यमुत्तरी-त्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कः...

### ४४६ ( ३६७ )

# जिक्क्षक्टे के दिक्षण में एक चट्टान पर जिन-सूर्त्ति के नीचे

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शांसनं जिनशासनं ॥

श्रोसूलसङ्घद देशियगणद पुस्तकगच्छद शुभवनद्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डि दण्डनायक-गङ्गराजनित्तगे दण्डनायक-बेप्पदेवन तायि जक्कमन्त्रे मोच-तिलक्षम नोन्तु ने।म्बरे नयग्रद-देवर माहिसि प्रतिष्ठेय माहिसिद्दर मङ्गलमहा श्री श्री ।

४४७ (३६८) खिस्त श्रोमत्मुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर गुड्डं श्रीमनु महाप्रचण्डदण्डनायक गङ्ग-पय्यगलित्तिगे शुभचन्द्र देवर गुड्डि जिक्कि-मन्त्रे केरेय किट्टिस नयणन्द् देवर माडि-सिदक मङ्गलमहा श्री श्री ॥

४४८ ( ३६६ ) पुट्टसामि चैत्रणन कोलद मार्ग ।

४४-६ (३७०) चैत्रणन कोलद मार्ग।

४५० ( ३७१ ) पुटसामि सदृर मग चेत्रणन हालुगाल ।

४५१ ( ३७२ ) चैत्रणन म्रमृतकोल ।

४५२ ( ३७३ ) चैत्रणन गङ्ग बावनी कोल।

४५३ (३०४) श्री पुटुसामि सट्टर मकल चिकणन तम्म चैत्रणन प्रदि-तर्तद कोल जय जया।

४५४ (३७६) श्री गोम्मट देवर घ्रष्ट विघार्ज्वनेगं. हिरिय
. यिकूल . . द ..लजन कथिकन्तिय'
...ज विद्द दित्तय श्रीमन्महा ..चार्यरु
हिरिय नयकीर्त्ति-देवरु चिक्कनयकीर्त्ति देवरु घ्राचन्द्रार्फ्कतारवरं सलिसुतिद्दरु मङ्गलमहा श्री श्री श्री स्वयसंवत्सरद चैत सुद्ध ७ घ्रा। श्रीमन्महामण्डलाचार्यरुं
हिरियनयकीर्त्तिदेवर सिष्यरु चन्द्रदेवर सुतालयद चतुर्विंशतीर्थकरिगे.....रिय कटयलु सासनद सारिगे.....

[ यह लेख अधूरा है। इसके जपर श्रीर नीचे का भाग बिलकुल ही घिस गया है। लेख में चतुर्धि शति तीर्थंकरें। की श्रष्टविध पूजन के बिए उक्त तिथि के। कुछ मूमि के दान का उल्लेख है। इस दान के। ज्येष्ठ नयकी तिं श्रीर लघु नयकी तिं श्राचन्द्रार्कतार नियत रक्षें।]

४५५ ( ४८० )

# मठ में वर्द्धमान स्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर

( यथ भीर तामिल )

श्रीवर्द्धमानायनमः। शालीवाहन श्रकाब्दः १७८० श्री-मत्पश्चिमतीर्थेद्धरमेाचगताब्दः २५२१ प्रभवादिगताब्दः ५१ ल् श्रोल्लानिन्र कालयुक्ति नाम संवस्तर स्थापाढ शुद्ध पूर्यिमा तिथि-यिल् श्रीमद् बेल्गुमठित्तल् नित्यपूजा-निमित्तमाग श्री सन्मिति-खागरविष्णगल्धदेय ध्रभीष्टसिद्धर्र्थ श्रोवीर-वर्द्धमान स्वामिप्रति-विम्व किन्वदेश श्रोणिषयम्बाक्कं स्थप्पासामियाल् सैठिवत्त हमयं एधता नित्यमङ्गलं।।

४५६ ( ४८१ )

## चन्द्रनाथस्वामी की प्रभावली पर

( प्रंथलिपि में )

(शक सं० १७७८)

श्री चन्द्रनाथाय नमः ॥

भ्रष्टा-सप्तत्यधिकात्सप्त-शतोत्तर-सहस्रकाद्गुणिते ।

शालीवाहन-शकनृप-सवत्सरके समायाते॥१॥
एकान्न-विंशति-युतात्पश्चशतसहस्रयुग्मकाद्गुणिते।
श्री-वर्द्धमान-जिनपति-मोच्च-गताव्दे च सक्जाते॥२॥
एकन्यूनशतार्धात्प्रभवादिगताव्दके च सगुणिते।
एवं प्रवर्त्तमाने नलनामाव्दे समायाते॥३॥
मोने मासि सिते पचे पृर्णिमायान्तियौ पुनः।
श्रवाक्-काशीतिविख्यात-वेल्गुले नगरे मठे॥ ४॥
श्रीचारकीर्त्ति-गुरुराहन्तेवासित्वं ईयुषा।
मनेरथ-समृद्धर्भे सन्मतिसागर-वर्णिनां॥ ५॥
कुम्भकोण-पुरस्था श्री-नेक्का श्रावकी श्रुभा।
स्थापयामास सद्विम्व चन्द्रनाथ-जिनेशिनः॥ ६॥
प्रविष्ठा-पूर्वकित्रित्य-पृजायै स्वेपिलब्धये।
पश्च-संसार-कान्तार-दहनाय शिवाय च॥ ७॥

भद्र भूयात्।

४५७ ( ४८२ )

# नेमिनाथस्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर

( प्रन्थ धन्तरों में )

( शक स० १७७८ )

श्री नेमिनाथाय नम ।

श्रष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतोत्तरसद्दस्नकाद्गु स्थिते । शालीवाहनशकनृपसवत्सरके समायाते ॥ १ ॥ एकान्नविंशतियुतात्पश्चशतसहस्रयुग्मकाहु णिते ।
श्रीवर्द्धमानजिनपतिमोच्चगताव्दे च सञ्जाते ॥ २ ॥
एकन्यूनशतार्द्धात्मभवादिगताव्दके च सङ्गुणिते ।
एवं प्रवर्त्तमाने नलनामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥
मीन मासि सिते पचे पार्णमास्यान्तिथी पुनः ।
श्रवाक् काशीतिविख्यातबेलगुलं नगरे वरे ॥ ४ ॥
भण्डारश्रीजैनगेहे श्रीविद्यातेसवाय च ॥
श्रनन्तभवदावाग्नीशमनाय शिवाय च ॥ ५ ॥
श्रीचारकीर्त्तिगुरुराडन्तेवासित्वमीयुषां ।
मनोरथसमृद्धर्भे सन्मतिसाग्रवर्णिनां ॥ ६ ॥
श्रात्तणनश्रेष्ठिना श्रुम्भत्कुम्भकोणमुपेयुषा ।
श्रीनेमिनाथविम्बोऽयं स्थापितस्स प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥

४४८ ( ४८३ )

# पिंडत दौर्बलिशास्त्रि के घर शान्ति-नाथ सूर्त्ति के पृष्ठभाग पर

( नागरी अचरों मे )

सं १५७६ व० शा० १४४१ प्र० कर प्र० कु० सहित पी० मासे श्रीउस० च्चा० सोनीसीहा भार्या धन्मोई नाम्ना पुत्र से सिह्वारीया श्रेयोह। वि.. मासे० शु० प० ६ सोमे श्री शीतलनाथ विम्बं कारितं। प्र० श्री० वृ० त० पाप। श्रीवि- स्तामुस्क्रिरिमिः।

#### ४४६ ( ४८४ )

### गरगट्टे विजयराज्यय्य के घर जिनसूर्त्ति के पाद पीठ पर

श्रीमद् देवणान्दि भट्टारकर गुड्डि मालव्ये कडसतवादिय तीत्थेद वसदिगं कोट्टल्

### ४६० (४८५) गरगट्टे चन्द्रय्य के घर जिनमूर्त्ति के पादपीठ पर

श्रीमत्काप्नचे कन्तियक् कालसतवादिय तीर्थद वस-दिगे कोट्टर

४६१ (४८६) मल्लिषेण। ४६२ (४८७) वीरण्न।

४६३ ( ४८८ ) चिक्रणन तम्म चेत्रणन कोल ।

४६४ ( ४८-६ ) पुटसामि चेत्रणन मण्टप कोल तेाट ।

४६५ (४-६०) चिकणन त . चेन्नणन कोल !

४६६ (४६३) हालोरित ।

४६७ ( ४<del>६</del>४ ) श्रीजिननाथ पुरद सीमे ।

४६८ ( ४०० )

#### मठ के दायीं स्रोर तेरिन मण्डप में रथ पर

शालिवाहन शक्त १८०२ ने विक्रमनामसवरसरद माघ शुद्ध ५ ल्लु वीराजेन्द्रप्याटेयल्ल् इक्त रायण्नशेट्र श्रक्तिगे जिन्न-मन शेवर्त ।

[ वीर राजेन्द्रप्याटे छे रायण्नसेष्टि की भावज ने प्रदान किया ]

# श्रवणवेल्गुल के श्रामपास के ग्रामों के शिलालेख। जिननाथपुर के लेख

४६६ (३७८)

## **थान्ती**श्वर बस्ती के द्वार पर

गङ्गर प... जिनतीर्त्थद वा . त्तल्-म्रम्रगण्यनु...ङ्ग चोल-स...पडवरिगे ॥ ...सन्दनाग......निलेगजन...त्दत .. लु यवनत्प चन्दम ...गु.....दागि.....यदि जिन-पूजेयनेटदे माडिदं ॥...लगचित्र ....तनग....बिद..... ल स.... न . दि महसन्यसनं गटयनिष्प...तन्न. दिन वर-नेरय . त सनु...

......शमरिद बेम काम मले.... रद सन्यासनिद ......दिरम.....म...प नेट्टन्दवदि ..सङ्ग नि...जर्विल्ले... बलेइ ..गाविगलात्म येन्तल्चित्त...जुडेदेयनिरि.....भोद... ......तिदे..... [ इस श्रत्यन्त टूटे हुए जेख के प्रथम माग में चोल श्रोर गड़ के नरेशों के बीच घोर युद्ध का श्रीर श्रन्तिम माग में किसी के समाधि-मरण का उल्लेख हैं ]

#### ४७० ( ३७६ )

### उसी बस्ती के रङ्गमण्डप में एक स्तम्भ पर श्री शुभमस्तु।

खिस्त सद्भुदय शालिवाहन सक दरुस १५५३ प्रजात्यस्य सवत्सरद पाल्गुण सुध ३ छ कम्ममेन्य ले। हित गात्रद नर्ल सिल सेट्टि मग पालेद पदुमण्णनु यि-वस्ति प्रतिष्टे जीनीदार माडिदरु मङ्गल महा श्रो श्रो श्री

[ उक्त तिथि के। कम्ममेन्य लोहितगोत्र के नर्लमितिहे के पुत्र पालेद पदुमयण्या ने इस बस्ति का जीयोंद्धार कराया। ]

#### ४७१ ( ३८० )

### शान्तीश्वर बस्ति में शान्तोश्वर की पीठिका पर

स्वित्त श्री सूलसङ्घ-देशियगण-पोस्तकगच्छद कोण्डकुन्दा-न्वय कोल्लापुरद मावन्तन वसदिय प्रतिवद्धद श्रो माधनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु शुभचन्द्र-त्रैविद्य-देवर शिष्यरप्य साग-रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधैक-वान्धव श्रोकरणद रेचिमय्य-दण्डनायकरु शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेय माडिधारा-पृर्व्वक कोष्टरु

४७२ (३८१) सङ्गम देवन कोडगिय मने ४७३ (३८२) श्रोमतु विकालयागिगलु मठ मोदलो- लिर्डर श्री सूलसङ्घद स्मायदेवर नाम... दे तम्मुचिपदव...र इह ॥

४०४ (३८३) खरित श्री विजयाभ्युदय शालिवाइन

शक वरुष १८९२ नेय विरोधि नाम

सवतसरद वैशाख बहुल पश्चिमयल्लु

श्रीमद् वेल्गुल निवासियागिह मेरिगिरि

गोत्रजराद श्री बुजबलैय्यनवरिगे निश्रेय

सुखाभ्युदय प्राप्त्यर्थ-वागि प्रतिष्ठेयं

माडिसिदं॥

[ यह जेख श्ररेगछु वस्ति की प्रतिमा पर है ] ४७५ ( ३⊏५ )

# जिननाथपुर में तालाब के निकट एक चट्टान पर

साधारण-संवत्सरद श्रावण सु १। श्रा। श्रीमन्महाम-ण्डलाचार्यकं राज-गुकगलुमप् हिरिय-नयकीर्त्त-देवर शिष्यक नयकीर्त्त-देवक तम्म गुकगलु बेक्कनलु माडिसिद वस-दिय चेन्न-पारिश्वदेवर श्रष्ट-विधार्चनेगे हिरिय-जिक्क्यवेय-केरेय हिन्दण नन्दन-चनदोलगे गदे सलगे ख २.. व्वकं माडिकोष्टक मङ्गल-महा श्रो श्री श्री ॥

[ उक्त तिथि की महामण्डलाचार्य राजगुरु हिरिय नयकीर्त्तिदेव के गित्य नयकीर्त्तिदेव ने श्रपने गुरु बेक्क की बनवाई हुई बस्ति के चेन्न-पार्थिदेव की श्रष्टविध पूजन के लिए उक्त भूमि का दान दिया।

#### ४७७ (३८६)

### उसी याम में एक चट्टान पर

... सि.....श्री ... भन..... गिरे माहि... . . दत्रतिय ... मुनिराजरिन्द.. .. विल्लु ... भरदिन्द समाधि...मुं नाङ्कं प्रभु त्रात्तमु ।

नेरेदिन्तेल्लरुमिष्टुं कोष्ट्रसलाम्भोराशियु मेरु भू-धरमु चन्द्रनुमर्कनु वसुधेयुं निल्वन्नेगं सल्विनं ॥ १॥

इन्त् ई-घर्मम किडिसिदवरु गङ्गेय तिडयलेक्कोटिमुनीन्द्ररं कित्रलेयु ब्राह्मणुरुम कोन्द ब्रह्मत्तियलु द्वीहरु।

[ इस ट्रेट हुए लेख में किसी दान का बल्लेख है जिसके विच्छेद से गड़ा के तीर पर सात करेडि ऋषिया, किपला गीखों छीर बाह्मणों की हत्या का पाप होगा : ]

४७७ (३८०) श्रीमत सिड्ग्यप नायकर कोमरन निरू-[काने गौड की भूमि में] पदिन्द बेक्कन गुरुवप सीवपने।लगाद प्रभुगलुचामुण्डरायन वस्तिगे समर्पिसिद सीमे श्री।

[मिङ्ग्यप नायक की श्राज्ञा में येकन के गुरुवप सोवप श्रादि 'प्रशुश्रों' ने यह भूमि चामुण्डराय बस्ति के। श्रर्पण की । ]

४७८ (३८८) श्रीविष्णुवर्धन व्देवर हिरियदण्डनायक गङ्गपय्य स्वामिद्रोह घरट्ट श्रीवैल्लगुलद

तीर्त्तदल जिननाथ-पुरवमाडि य...स्तयस ... ..रदल्ल .....इ-घरट्टनेम्ब कोलग... जगलवाडिद.....विष्णुवर्द्धन देवर... का परिहार ॥ द्रोहघरटू-नेच्च कोल्ल ।

[ इस टूटे हुए लेख में विष्णुवर्द्धन नरेश के प्रधान दण्डनायक गङ्गपय्य द्वारा वेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराये जाने का वर्छेख हैं ]

४७६ (३८६)

# जिननाथपर में शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमोत्तर की ग्रेगर एक खेत में समाधिमग्डप पर

(शक सं० ११३६)

श्रों नमः सिद्धेभ्यः ।

खस्ति श्रीमन्महामण्डलाचार्यक राज-गुरुगन्नेनिप बेलि-कुम्बद श्रो-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥

वृत ।

परमजिनेश्वरागम-विचार-विशारदनात्मसद्गुणो-त्कर-परिपृण्नेनुन्नत-सुखार्त्थं विनेय-जनोत्पल-प्रियं। निरुपम-नित्यकीर्त्ति-धवलीकृत .. ..नेन्दु लोकमा-दरिपुदुसूरि . निधिचन्द्रमन मुनि-नेमिचन्द्रनु ॥

भवर त्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्वालचन्द्र-देवर तनयन स्वरूप-निरूप..... नन्तण्यान वाग्विलासवार्ष...

तीर्त्तदल जिननाथ-पुरवमाडि य...स्तयस .....रदल्ल......इ-घरट्टनेम्ब कोलग,... जगलवाडिद.....विष्णुवर्द्धन देवर... का परिहार ॥ द्रोहघरटू-नेच्च कोछ ।

[इस टूटे हुए लेख में विष्णुवर्द्धन नरेश के प्रधान दण्डनायक गङ्गपरथ द्वारा वेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराये जाने का वलेख है ]

### ४७६ (३८६)

# जिननाथपुर में शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमात्तर की ग्रार एक खेत में समाधिमएडप पर

(शक सं० ११३६)

श्रों नमः सिद्धेभ्यः।

खस्ति श्रीमन्महामण्डलाचार्य्यकं राज-गुरुगन्नेनिप बेलि-कुम्बद श्री-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥

वृत ।

परमजिनेश्वरागम-विचार-विशारदनात्मसद्गुयो-रकर-परिपृण्नेनुन्नत-सुखारिर्थं विनेय-जनोत्पत्त-प्रियं **।** निरुपम-नित्यकीर्त्ति-धवलीकृत.....नेन्दु लोकमा-दरिपुदुसुरि...निधिचन्द्रमनं मुनि-नेमिचन्द्रनु ॥

भवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्वालचन्द्र-देवर तनयन खरूप-निरूप..... नन्तण्यान वाग्विलासवार्ष..... [इस ह्रटे हुए लेख में वे लेकुम्य के महामण्डलाचार्य नेमिचन्द्र पण्डित देव के पिय शिष्य व बालचन्द्रदेव के तन्य के उक्त निधि की समाधिमरण का उद्घेख हैं। उनकी रमशानमूमि पर यह शिलाकृट बनवाया गया। लेख के श्रन्तिम भाग में साध्वी कालकों के समाधि-मरण का उद्घेख हैं।]

# जिन्नेनहल्लियाम के लेख

४८० (३६०) श्रा शक्तवर्ष १५८६ प्रमादी च सवत्स-रद वेशाख बहुल ११ यख्नि समुद्रादीश्वर स्वामियवर नित्यसमाराधने नित्योत्सह कोलताट मण्टपद सेवेगे पुटसामि सेट्टियर मग चेत्रणतु बिट्ट जिन्नेयन हिल्लय श्राम मङ्गल महा श्री श्री श्री।

[ उक्त तिथि की पुटसामि के पुत्र चेन्नगा ने समुद्रादीध्वर ( चन्द्र-नाथ ) स्वामी के नित्य पूजनेत्सव के व कुण्ड, उपवन श्रीर मण्डप की रहा के हेतु जिन्नेयन हिंछ ग्राम का दान किया ]

४८१ ( ३६१ ) श्रो चामुण्डरायन बस्तिय सीमे ॥ श्री

### हालुमत्तिगट्ट ग्राम के लेख

४८२ ( ३६२ ) रुस ..... विक .....वर ...सङ्कण्नां कोडिंग तेट.....दा सिला ससन ..... करण वि...कन .......सङ्कण्नगवू चिक्तसङ्क्षय...प्र.. न वरकोट कोडग ....... ला ससन मङ्गल महा श्री श्री।

[इस ट्रटे हुए लेख में एक उद्यान के दान का टहेस्त है ]
४८३ (३-६३) दे . ..य-नायकन मग मादेय नायक
माहिसिद निद

[मादेय नायक ने निन्ध निर्माण कराई ] कारठीरायपुर ग्राम के लेख

४८४ (३६४) श्रीमतु परिख्तदेवरुगल गुडुगलु बेलु-गुलद नाढ चेत्रण-गीण्डन मग नागगोण्ड मुत्तगदहोत्र .. लिय क्लागाण्ड बेर गाण्ड-नेलगाद गीखुगलु मङ्गायि माडिसिद वस्तिगं कोट्ट बोड्डर कट्टेय गट्टे बेदलु यि-धर्म्भके तिपदवरु बारणासियलु . इस्रकिपलेय कोन्द पापके होड ... . ल-महा श्री श्री श्री।

[ पण्डितदेव के उक्त शिष्यों ने मङ्गायि की वनवाई हुई बन्ति के। वहुरकोट्टे की सूमि प्रदान की। जो केाई इस दान का विच्छेद करे टसे बनारस में एक हजार कपिछा गान्नों की हत्या का पाप हो।]

४८५ ( ३६६ ) श्री चामुण्डरायन वस्ति सीमे।

### ३८२ श्रासपास के श्रामी के अवशिष्ट लेख

## सारोन हल्लियाम के लेख

४८ई ( ३-६७ )

(शक सं० १०४१)

श्रीमत्परम-गम्भीर स्याद्वादामोघ-लाव्छन । जीयात्त्र लाक्यनाथस्य शासनं जिन-शासन ॥ १ ॥ भद्रमम्तुजिनशामनाय सम्पद्यताम्प्रतिविधान-देतवे । श्रन्यवादि-मद-द्वस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ नमः सिद्धेभ्य ॥ नमे। वीतरागाय ॥ नमे। श्रक्दन्तायां ॥ स्वस्ति श्री-कोण्डकुन्दाख्ये विख्याते देशिके गर्ये । सिंहणन्दि-सुनीन्द्रस्य गङ्ग-राज्य-विनिर्मित ॥ ३ ॥

[ श्रागे लेख की ४ से ४० पक्ति तह गङ्गराज का वही वर्णन है जो लेख न ६० (२४०) के तीसरे पद्य से श्रागे १४ वें पद्य तक पाया जाता है।]

खिस्त समधिगत पश्चमहाशब्द . . . नूम्मेडि धन्यनस्ते ॥ १५ ॥

### इससे भ्रागे---

श्रन्तु बेडिकोण्डु श्री पार्श्वदेवर पृजेगं कुक्कुटेश्वर-देवार्ग विद्य सक-वर्ष १०४१ नेय विलिम्ब-सवत्सरद फाल्गुण-शुद्ध दसिम ब्रह्मवारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर कालं किर्च विद्ट-दित्तय गोविन्दवाडिगे मूडण-सीमे ईशाझ-दिशेय परेय को...ते। ण्टिगेरेय निरुद्ध क्वेल्ज्वहनहिल्लग होद बट्टेय दिव्वेय सारण हुलुमाहिय गिंड तेडूलु श्राहं नहिल्लियिन्दा ..

मिंदपुरक्कं हिरिय-देवर वेट्टक्कं होद हेव्बट्टेये गिंड हडुवलु
हिरिय . हल्ल नजुगेरे वेक्कनिप ... वहकलु गङ्गससुद्रक्के चल्यद हडुवण दिण्नेयि पडुवलु गिंड यिन्ती-चतुस्सीमेथं पूर्वि ... वक्कन नुं प्रत्यधिवासद ... पडु . ... गोम्मटपुरद पट्टणस्वामि मिल्ल सेट्टियह ... सेट्टि गण्डनारायण-सेट्टियु सुख्यवाद नकर-समूहसुमिद्दु माडिद मर्थ्यादे यिन्तीधर्म्यमं प्रतिपालिसु-धर्मे महा-पुण्यं श्रक्कुं ।।

प्रियदिन्दिन्तिदनेय्दे काव पुरुषग्गीयु महा-श्रीयुमक्केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुचेत्रोर्व्वियोलु वारणाशियोलेक्कोटि-मुनीन्द्ररं कविलेय वेदाढ्यर कीन्दुदोन्दयससार्ग्मेनुचे सारिदपुदी-शैलाचरं सन्ततं॥ १६॥
विरुद्द-ह्वारि-मुल-तिलकं गङ्गाचारि खंडरिसिदं॥

[इस लेख में लेख नं० ६० (२४०) के समान गइराज के की तिंवर्णन के परवाद उछे पहें कि उन्होंने विष्णुवद्ध न नरेश से गोविन्टवाडि प्राम को पाकर उसे पार्श्व देव और कुक्कुटेश्वर की पूजा के हेतु उक्त तिथि की शुभव द सिद्धान्त देव का पाद्मवालन कर दान कर दिया। जो कोई इस दान का पालन करेगा वह दीर्घां और वैभव सुख भागेगा पर जो कोई इसका विच्छेद करेगा उसे कुरुचेत्र व बनारस में मात करोड़ ऋषियो, कियल गौथों व वेदन पण्डिती की हत्या का पाप होगा। लेख की गड़ाचारि ने उस्कीर्य किया है।]

४८७ (३६८) . रिसिदेवगे विट्ट दत्तिय गरेय.....

त्रहेति कवि सेटियु महना विट गरे सलगे श्रोन्दु केलिंग।

[इसमें कवि सेहि के कुछ भूमि के दान का व्हेख है] ४८८ (३६६) श्रो वृषभत्वामि (खण्डित मुर्त्ति के पादपीठ पर)

श्रद्ध (४००) श्री मूलसङ्गद देशिगणद पोस्तक गच्छद श्री सुभचन्द्र सिद्धान्त देवर गुड्डि ज-क्कियव्वे दण्डनायिकति साहिलि... ट देवगो प्रतिष्टेयं माडि जिक्कियवे .. ..डर मग प्यमगद स... चुनरेय ....दवाडिय . यलु सलगं वेदले कोलगं ५ गोविन्द-पहिय कोलग १ वेदले कण्डग।

[ शुभचन्ड सिद्धान्तदेव की शिष्या जिक्यटरे ने मृति की स्थापना कराई श्रोर गोविन्द वाडि की उक्त मूमि धर्पण की । ]

# सुगडहल्लियाम का लेख

४६० ( ४०७ )

... .सवत्सरद मार्गाशिर शु १० ब्रहवार ....न्महामण्डलाचार्ट्य क नेमिचन्द्र पण्डितदेवक ....पृष्टृश्यस्वामि नागदेव हेग्गडेवु केञ्चगौडनु न मग मार गौड करेयं कट्टिदनलेयेन्दु म्रात ...... हारिसुवृदिस्त्र ता तेत्रव भ्रय्दु हणविन दे ... .....वेदले हडुवण सुत्तेरि सीमे भ्रातन म.....प्रयन्त सलुवन्तागि कोट पतले प्रलिहिदव कविलेय कोन्द ॥

[यह लेख कुड़ भूमि का पट्टा हैं। इसमें महामण्डलाचार्य नेमिचन्द्र पण्डित देव का उल्लेख करके कहा गया है कि मारगाँड ने एक तालाव बनाया; इसके लिए नागदेव हेगाडे खार केंचुगाँड ने उसे सदा के लिए उक्त भूमि का पट्टा दे दिया।]

### वेक्क्याम में वस्ती के चन्मुख एक पाषाण पर

( शक सं० १० ६५ )

श्रीमत्परमगर्मारस्याद्वादामोधलाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ श्रीकान्तापीनवचोरुहगिरिशिखरे।च्चूम्भमानं विशालं लोकोद्यतापलोपप्रवणविलसितं वारविद्विड् महीपा-नंकव्यामुक्तस खोवनवहुलितोद्यस्युणस्तोममुक्ता-नीकं निष्कण्टकं निश्चलमेनलेसग्रं है। टस्लचत्र-वंशं॥ २ ॥

श्रदरोल्माकिकदन्ते पुट्टिदनिलापालीयचूडामणि-त्वदिनुचद्गुणशोभेयि सक्चियि स्द्षृत्तराराजित-

## ३८६ श्रासपास के प्रामें। के श्रवशिष्ट लेख

त्वदिनत्युत्रतजातियि सममेनल्सङ्गामरङ्गापदे। स्मन्ते स्वद्वेरिकुलप्रतापिवनयादित्यं धराधीश्वरं ॥३॥

क ॥ विनयादित्यन तनय

जननुतन् एरेयङ्गभूभुज तत्तनुजं।

विनुतं विष्णुनृपाल

मनिख तदपत्यं नेग . नरिसंहं ॥ ४ ॥

वृ ॥ नतनरपालजालक विशालविजृम्भितवालभासुरा-

द्धतित . . . गलनाहवरङ्गरामनू-

क्जितनिजपुण्यपुष्तवत्तसाधितसर्व्व......

......महोत्रतिकेथिन्देसेदं नरिसंह भूभुजं ॥ ५ ॥

क ॥ ध्रा-**नरिस** हनृपाङ्ग

भूनुते पट्टमहदेवि तत्सतियादल्।

मानिनिय् एचल देविये

दानगुग्राख्यातकल्पलतेवोल् श्रा....। ६ ॥

ष्ट्र ॥ ललनालीलेगे मुन्नवेन्तु मदनं पुट्टिईना-विष्णुगं विलसच्छोवधुविङ्गवन्ते नरसिंहचोणिपालङ्गव् ए-चलदेविप्रियेगं परात्थेचरित पुण्याधिकं पुट्टिईं बलवद्वैरिकुलान्तकं अयभुज बल्लाल भूपालकं ॥ ७ ॥ गतलीलं लालनालिम्बतबद्दलभयोप्रक्वरं गूर्ज्जरं सन्धृतशूलं गालनङ्गीकृतकुशतरसम्पद्मव पल्लवं । प्रोक्भितचोल चालनाद कदनवदनदोल् भेरियं पायसे वी-राहितभूभुक्जालकालानलवतुलभुजं वीरबल्लालदेवं ॥८॥

रिपुराजद्राजिमम्पत्सरसिरुद्द गरत्कालसम्पूर्ण्यचन्द्रं रिपुभूपापारदीपप्रकरपटुतरीद्भृतभृरिप्रवातं । रिपुराजन्यीघ . खलसी .....लोमप्रवाप रिपुष्ट्यीपालजाल जुभितयमनिवं वीरबल्लालदेव ॥ ॥ स्वस्ति समिधगत पञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर । द्वारावती-पुरवराधीश्वर । तुल्लववलजलदविलयानिल । दायाददुर्गा-दानामल । पाण्ड्यकुलकुलकुधरकुलिशदण्डं। गण्डभेरुण्डं। मण्डलिकवेण्टेकार। चोलकटकसुरेकार। मङ्ग्रामभीम। कलि-कालकाम । सकलवन्दिजनमनस्मन्तर्पण प्रवणतरवितरणविनोदं । वासन्तिकादेवीलव्धवरप्रसाद। यादवकुनाम्बरस्माणि । मण्डलिकचूडामणि । कदनप्रचण्ड । मलपराल् गण्ड नामादि प्रशस्तिसहित । श्रोमत् चिभुवनमञ्च तलकाडु-केांगु-नङ्गिल-नालम्बवाडि-वनवसे-हानुङ्गलुगण्ड भुजवलवीरगङ्गप्रतापहा-टमलबद्वालदेवरु दिचणमहीमण्डलमं दुप्टनियह-शिष्टप्रतिपालन-पृर्विक सुखसङ्कथाविने।दिदं दीरसमुद्रदेशल् राज्यं गेट्युत्तिरे॥ त्तिपतामद्विष्णुभूपालपादपद्योपजीवि ॥ ष्टु ॥ नुते लोकास्विके माते रूढजनक श्रीयचराजं यशो-न्विते यी-पद्मलदेवि वद्यभे जगद्विख्यावपुण्याधिपं।

मनव था-पद्मलद्भाव वल्लम जगाद्वस्थावपुण्याधिष । सुवनी-श्री नरिसंहदेवसिचवाधीशं जिनाधीशनी-प्सितहैव वनगेन्दोर्डे विदिवनी श्रीहुलूदण्डाधिपं ॥ १०॥ क ॥ जनकतनुजातेथिन्द

ાવસુંગાવાવ-વ

वनजाद्भववनितेयिन्दवग्गलवेनिपल् ।

३८८ श्रासपास के प्रामा के अवशिष्ट लेख

जननुत **पद्मलदेविय**—

नून-पतिवतदिनमलचतुरतेयिन्द ॥ ११ ॥

तत्पुत्र ॥

वितुत-मयकी नि-मुनिपद-वनरहभूड्ग विदग्धवनिताङ्गं। कनकाचलगुणतुङ्गं

घनवैरिमदेभसिं इनी-नरिसं ह ॥ १२ ॥

स्वितः श्री मूलसङ्घनिलयमूलस्तम्भरं निरवद्यविद्यावष्टम्भरं देशियगण गजेन्द्रमान्द्रमद्धारावभासरं। परसमयसमुत्पादित-सन्त्रासरं। पुस्तकगच्छस्वच्छसरसीसरोजविराजमानरं। केगण्डकुन्दान्त्रयगगनदिवाक्सरु । गाम्भीर्य्यस्ताकरु । तपस्त्रीरुन्द्रसम्प गुणभद्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर् म्महामण्डला चार्य्य नयकीर्त्त सिद्धान्तदेवरेन्तप्परेन्दडे॥ वृ॥ स्मरश्चाम्युजदण्डचण्डमद्वेतण्डं दयासिन्धु वन्धुरभूमृद्धदरनुद्धभोहवहलाम्भारासिकुम्भोद्भव । धर्योख्ता नेगढ्दं भयच्यकरं लोभारिशोभाहरं स्थरनी-श्री-नयकीर्त्तिदेवमुनिपं सिद्धान्तचकेश्वरं ॥१३॥ तिच्छष्यर्॥

उरगेन्द्रचीरनीराकररजतिगिरिश्रीसितच्छत्रगङ्गा-इरहासैरावतेभस्फटिकवृषभशुभाभ्रनीहारहारा-मरराजश्वेतपङ्को रुहहुलधरवाक्शङ्कहंसेन्दुक्जन्दो- मासपास के प्रामी के प्रविश्य लेख रूस्ट स्करचञ्चकोर्त्तिकान्ते बुधजनवित्तुतं भानुकीर्त्ति-व्रतीन्द्रं ॥ १४ ॥

सिद्धान्तांद्वतवार्द्धिवर्द्धनिवधा श्चक्लैकपन्त्रीद्रत-स्ताराणामधिपा जितस्मरशरः पारात्र्ध्यपारङ्गतः । विख्याता नयकीत्ति देवसुनिपश्रोपादपद्मप्रिय-स्म श्रोमान्भुवि भानुकीत्ति सुनिपा जीयादपारावधा।१५॥

शक वर्षद १०६५ नेय विजयसंवत्सरद पाष्यवहुल चातिमङ्गलवारदन्दु उत्तरायण सङ्क्रान्तियक्ति भानुकीर्त्ति सिद्धान्त देवरनिधपतिगलागि माडि तद्गुरुगलप्य नयकीर्ति -सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगलगंधारापृर्व्वकं माडि ॥

त्र ।। श्रचलश्रोयुतगेरमटेशविभुगं श्रोपार्श्वदेवङ्गद्युद्र-चतुर्व्विशतितीर्धकर्गवेसवी-सत्पूजेगं भागकं ।
कचिरात्रोत्करदानकं मुददे विद्वं वेक्कनंम्बूरतुद्र-चरित्रं सले मेरुबुल्लिनेगवी-बल्लालभूपोत्तमं ॥ १६ ॥
कमिंद गेरिमटतीर्थ्यपूजेगवशेपाद्वारदानक्कद्युत्तमरं मुख्यरनागि माडि विदित श्री भानुकीर्तीश्वरं ।
विमदङ्गा-नयकीत्तिं-देवयतिगाकल्पं सल्खेकनं
सुमनस्कं विभुहुल्लुपं विडिसिदं श्री वीरवल्लालिनं॥१७॥
प्राम सीमे ॥ (यहाँ सीमा का वर्णन है) इद्व वेक्कनं
चतुरसीमे ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा (इस्रादि)

[ चन्नरायपट्टन १४६ ]

[ लेख न० १ १४ के समान होयसल वश के परिचय व वीरम्हाल-देव के प्रतापवर्णन के पश्चात् वहाल नरेश के दण्डाधिपति हुछ का परिचय है। हुछ यत्तराज धार लोकाम्बिके के पुत्र थे। टनकी पत्नी का नाम पद्मलदेवी धार पुत्र का नरसिंह सचिवाधीश था। हुछ जिन-पद्भक्त थे। इसके पश्चात् कहा गया है कि उक्त तिथि को गुणभद्र के शिष्य नयकीर्त्ति के शिष्य भानुकीर्त्त व्रतीन्द्र को बहाल नरेश ने पार्ष्य धार चतुर्विशति तीर्थकर के पूजन के हेतु मारुहिछ ग्राम का दान दिया। इसके कुछ पश्चात् हुछप ने बहालदेव से बेक्क ग्राम का भी दान दिल्वाया।

#### ४स्र

### हले बेल्गोल में ध्वस बस्ती के समीप एक पाषाण पर

(शक स० १०१५)

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यता प्रतिविधानद्देतवे ।
श्रन्यवादिमदद्दस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ १ ॥
स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय-श्री-पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वरपरमभट्टारक सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरणं श्रामत्
चिभुवन-मल्लदेवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धभानमाचन्द्रार्कः
सलुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीव । समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमिष

सम्यक्तवृद्धामि मलपरात्गण्डाद्यनेकनामावलीममालङ्कृत श्रीमत् चिभुवनमल्ल-विनयादित्य-पोय्सल ॥

श्रीमदादववशमण्डनमणि चोणीशरचामणिहर्लचमीहारमणिर्नरेश्वरशिरःप्रोत्तुङ्गश्चम्भन्मणिः ।
जीयात्रीतिपथेचदर्पणमणिर्ल्लोकैकचिन्तामणि
श्रीविष्णुर्विनयान्वितो गुणमणिस्सम्यक्कचृडामणि
।। २ ॥

एरेद मनुजङ्गे सुरभू-

मिरुह शरग्रेन्दवङ्गे कुलिशागार ।

परवनितेगनिलतनेय

धुरदोल्पोग्यर्दङ्गे मिर्जु विनयादित्यं ॥ ३ ॥

र्क्कस-पोटसलनेम्वा-

रक्करम वरेंदु पटमनेत्तिदि दिरेाल्।

लक्कद समनंक्कदे मरु-

वक्कं निन्द्पुवे समरसङ्घट्टणदे।लू ॥ ४ ॥

वलिदंडे मलेदंडे मलपर

तलेयोल्बालिङ्गवतुदितभयरसवसदिं।

वलियद मलेयद मलपर

त्रलेयोल्कैयिडुवनोडने विनयादित्य ॥ ५॥

थ्रा-**पो**टमलभूपङ्गे स-

द्दीपालकुमारनिकरचूडारत्नं ।

श्रीपति निजभुजविजय-म-हीपति जनियिमिदनदटन् एरेयङ्ग नृपं ॥ ६ ॥ वृत्त ॥ श्रनुपमकीर्त्ति मूरेनेय मारुति नाल्कनयुप्रविद्वयय्-देनेयम मुद्रमारेनय पूगगोयलनेयुर्व्वरेशनेण् टनेय कुलाद्रियाम्भतनेयुद्गममेतहस्ति पत्तेने-य निधानमूर्त्तियेन पोल्ववरार स्रेयङ्गदेवनं ॥ ७ ॥ श्ररिपुरदे। तथगद्धगिलु धन्धगिलेम्बुदराति-भू... र गिरदं ालु ..ठिगल्ठ .....एम्युदु वरिभूतले-श्वरकरुलोलु चिमिल्चिमिचिमिल्चिमिलेम्बुदु...पिलिहि दु-र्द्धरतरमेन्द्रांडल्कुरदे पालुवराम्**मलेराज**राजन ॥ ८ ॥ कन्द ॥ मुररिपुत्र पिडित चकद

हतिगं केमरिगमा-फिणध्वसिय वि-

ष्फुरितनखहतिग**मेरेगन** 

करवालामिदिन्नि वर्दुंड्कलाप्पेरुमोलरे ।। सा इम्मेंडि दधीचिमुनिगे प-दिम्मंडि गुत्तगं चारदत्तगत्तल्। नुम्मेडि रविसूनुगं सा-

सिम्मेंडि मेलु दानगुणदिन एरेयङ्गनृप ॥ १० ॥ था-महामण्डलेश्वरन गुरुगलेन्तापरेन्दहे ॥ रलोक ॥ श्रीमतो वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्री**के। राडकुन्द**नामाभू**न्म्**लसङ्घात्रणो [गणी] ॥ ११ ॥ तस्यान्वयेऽजनि ख्याते विख्याते देशिके गणे।

गुणी देवेन्द्र सैद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दित ॥ १२ ॥ जयति चतुरमुंखदंवो योगीश्वरहृदयवनजवनदिननाघ । मदनमदकुम्भिकुम्भस्घलदलने।स्वणपटिप्रनिष्ठुगसिद्दः ॥१३॥ तच्छिष्या गोपनन्द्याख्या वभूव भुवनस्तुत । वाणीमुखाम्बुजालोकभ्राजिष्णुमणिदर्पण ॥ १४॥ जयति भुवि गोपनन्दी जिनमतलमञ्जलिषतुदिनकर । देशियगणात्रगण्ये। भन्याम्बुजवण्डचण्डकर. ॥ १५ ॥

वृत्त ॥ तुङ्गयशोभिरामनभिमानसुवर्णोधराधर तपो-

मङ्गललिमवल्लभनिलातलवन्दित गोपनन्दिया-वडुम-साध्यमाप पलकालदं निन्द जिनेन्द्रधर्मम

गङ्गनृपालरन्दिन विभृतिय रुढियनेट्डे माडिद ॥१६॥ जिनपादाम्भोजभृङ्ग मदनमदहर कम्मीनर्म्मूलन वा-

न्वनिताचित्तप्रिय वादिकुलकुधरवज्रायुध चारु विद्र-ज्ञनपात्र भव्यचिन्तामणि सकलकलाकाविद काव्यक्षा-मननन्तानन्ददिन्दं पोगले नेगल्दनी गोपनन्दि-

त्रतीन्द्रं ॥ १७ ॥

मलेयदं साङ्घा मृहमिरु भीतिक पोड्गि कडिङ्ग वागदि-त्तील वास बुद्ध वैरिद्ध तलेदेरिट वैष्णाव डड्गडडु वा-ग्भरद पोडपु वेड गड चार्व्यक चार्व्यक निम्म दर्पम सिलपने गापनिन्दमुनि पुङ्गवनम्व मदान्धसिन्धुर ॥१८॥ तगेयल जैमिनि तिष्पिक । एडु परियल्वे शेषिकं पे। गदु-ण्डिगे योत्तल्सुगतं कडिङ्ग वर्त्तेगायस्क् स्रन्तपादं विडल् ।

पुगे लोकायतनेय्दे साङ्घर नडसल्कम्मम्म पट्तक वी-धिगलोल्तुल्दितु गोपनन्दिदिगिभप्रोद्धासिग-न्धद्विपं ॥ १-६॥

दिट नुडिवन्यवादिमुखमुद्रितनुद्धतवादिवाग्वलोद्भटजयकालदण्डनपशब्दमदान्धकुवादिदैत्यधूज्जिटिकुटिलप्रमेथमदवादिभयद्भरनेन्दु दण्डुलं
स्फुटपटुघेष दिक्तटमनेटिदतु वाक्पदु गापनिन्द्य ॥२०॥
परमतपानिधान वसुधैवकुटुम्बक्त जैनशासनाम्बरपरिपूण्णेचन्द्र सकलागमतत्वपदात्थेशास्त्र-विस्तरवचनाभिराम गुणरत्नविभूषण गापनिन्द् निन्रोरेगिनिसप्ड दोरेगलिल्लेणे गाणेनिलातलाप्रदेाल् ॥२१॥
क ॥ एननेननेले पेल्वेनण्ण स-

न्मानदानिय गुणव्रतङ्गल । दानशक्तियभिमानशक्ति वि-ज्ञानशक्ति सले गापनिद्य ॥ २२ ॥

वच ॥ इन्तु नेगस्य केाण्डकुन्दान्वयद श्रीमूलसङ्घद देशि गणद गोपनिन्द पण्डितदेवगो १०१५ नेय श्रीमुखसंवत्स-रदपेष्यगुद्ध १३ श्रादिवार सङ्क्रान्तियन्दु श्रीमत्-चिभु-वनमञ्जून एरेगङ्ग-वेग्यसलं गङ्गमण्डलमं सुखसङ्कथाविनेा-दिद राज्य गेट्युत्तमिर्दु बेल्गोलद क्वन्वप्पुतीर्थद वसदिगल जीण्णोधारणकं देवपूजेगं ध्राहारदानकं पात्रपावुलक राचनहञ्ज सुमंबेल्गोलपन्नेरङ्ग धारापूर्वकं माडि विट्ट दित्त ॥ (स्वदत्ता परदत्तां वा—इत्यादि श्लोकों के पश्चात् श्रीमन्महाप्रधान हिरियदण्डाधिप.. . . मय्यङ्गे . . . . . .

### [ चत्ररायपट्टन १४८ ]

[इस लेख में होय्सल नरेश विनयादित श्रोर टनके पुत्र प्रेयक्क की कीर्ति के पश्चात् कहा गया है कि त्रिभुवनमल प्रेयक्क ने उक्त तिथि को कल्वप्पु पव्वेत की विन्यों के जीर्णोदार तथा श्राहारदान व धर्तन वस्त्र श्रादि के लिए श्रपने गुरु मूल्मंच देशीगण कुन्दकुन्टान्वय के देवेन्द्रसेद्वान्तिक व चतुम्भु खदेव के शिष्य, गोपनिन्द्र पण्डितदेव को राचनहल्ल व वेल्गोल १२ का दान दिया। लेख में गोपनिन्द्र श्राचार्य्य की खूव कीर्ति वर्णित हैं। टन्होंने जो जैनधर्म स्थिगत हो गया था दसकी गद्गनरेगों की सहायता मे विभूति वढाई। टन्होंने साक्ष्य, भौतिक, वंशेपिक, वाद्ध, वैष्णव चार्चाक जैमिनि श्रादि मिद्धान्तवादियों को पराम्त किया इत्यादि।

४स३

## चल्लग्राम के बिथरेदेव मन्दिर में एक पाषाण पर

( शक सं० १०४७ )

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामे।घलाञ्छनं । जीयात्त्रे लोक्यनाधस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ खस्ति समधिगतपश्चमहाशन्द महामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवरेश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्कचूडामणि सलप-

रोलु गण्डनुद्दण्डमण्डलिकशिरागिरिवऋदण्डं तलकाडुगोण्डं वीर-विष्णुवर्द्धनदेवनातनन्वयक्रम यदुमादलादनेकराजा सन्तानकदि चलिक्के ॥

यदुकुलकुलाद्रिशिखरदेाल् उदियिसिद दुर्निरीचतंजोहत म-

म्पदरातिराजमण्डल-

नुदात्तगुणस्त्रवार्छि विनयादित्यं ॥२॥

भ्रातन तनयं सकल-म-

हीतल साम्राज्य लिच्मयुं तनगेक-

श्वेतातपत्रमागे पु-

रातननृपरेखेगं वन्दन् स्रेयङ्गं नृप ॥ ३ ॥

थ्रा-विभुग नेगर्द् एचल-

दविगमादत्त्र्भवव्वं ल्लाल-

श्रीविष्णुवर्द्धन-

राविक्रमनिधिगलनुजन् उद्यादित्यं ॥ ४ ॥ नंनेयल्पापचय नेाडिदाडिभमत ससिद्धि सद्भक्तियिन्द मनमेाल्दाराधिसरु क्रासुकृतदादवनेवेल्वुदेम्वन्नेगम्यु-

न्निन पुण्य बीररप्पा-नलनहुपरोलन्यूननाद जगत्पाव-नसत्यत्यागशौचाचरणपरिगात वोरविष्णुचितीशं।।५॥ \* निर वद्यचत्रधम्मीन्वतरंनिप महाचत्रियल्ली मदीलना-स्त्ररेमुन्नं श्री**दि**लीप द्शारथतनयं कृष्णराज बलिक्का-

न यहां एक पक्ति की कमी है

चर साहण्यक वन्द यहुकुल तिलक वीर विष्णु चितीश ॥६॥
ग्रिदियमने डिदेन ने रोडिसि कर्तु नृसिह वर्मने।
डिदेन विद्यापित चेिद्गिर चेिद्गिरियक्ति कर्तु की।
एडदिन की द्गरा-नेगर्ड के द्विद्गरानिसि पाण्ड यने। डिदे
यहुतिलक द्विष्णु धरणीपतिगोडदराई रिश्रियोल् ॥ ७॥
॥ ध्रन्तदियमनदटलेटु नृसिद्द वर्मिस दम कदनदे लेच्चिष्ट वेरिश्रियोल् शिरांगिरिगल दे हिण्डव अदण्ड दिन्द लर पे। यहु कल पाल कुलम कलकुल माडि तगुरुद द्विरान सप्ता द्विमने कच्छ त्र छोण्ड दिच्यान सुद्र तीर वर समस्त भूमियुमने कच्छ त्र छोण्ड दिच्यान सुद्र तीर वर समस्त भूमियुमने कच्छ त्र छोण्ड दिच्यान सुद्र तीर वर समस्त भूमियुमने कच्छ त्र छोणे प्रतिपालि सुत्तु तल वनपुरदे । सुख सङ्घात्र ने। दि राज्य गेय युत्तिसर ॥

श्रोव रिविष्णुवर्द्धन-

दंव पटतक पण्मुख श्रीपाल-

त्रैविद्यन्नतिगी-जै-

नावसत्तमनिधक्रभक्तिय माडिसिट ॥ ८ ॥ पासतेन ता माडिसिदी-

वमदियुम वाडमिदरसम्वन्धियेन-

हकसेवा. ..

वमिदयुम नोत्धेदछि काष्ट्र सुददि ॥ ६ ॥ श्राकुल्तिलकङ्गे गुरुकुलमाद श्राम**द्द्रमि**णगणद निन्दम-ह्यद-स्डुलान्वयदाचार्व्याविल्यंन्तेन्दोडं ॥

क्रम इ. महावीर-

३-६८ श्रासपास के शामा के अवशिष्ट लेख

स्वामिय तीर्त्थक्के गातमर्गण्धररन्त्। श्रा-मुनियि वलिकाद म-

हा-महि मरेनि....। १०॥

श्रुतकेवलिगलु पलवरु-

मतीतरादिम्बलिक्के तत्सन्ताना-

न्नतियं समन्तभद्र-

त्रतिपत्तेलेदस समस्तिवद्यानिधिगल् ॥ ११ ॥

श्रवरि बिलकम् एकसन्धि-सुमिति-भट्टारकरविर बिलको

वादीभसिं श्रीमदकलङ्क्षदेवरविर वक्रग्रीवाचार्यरविर श्रीणन्याचार्य यके राज्यवासुदि सिहनन्द्याचार्य-रविर श्रीणालभट्टारकरविर श्रीकनकसेन वादिराज-देव-रविर बिलक्को ॥

इतर व्या लेके म...मनितुमिसु...प्रभा-सं-इतिथिन्दे वयसुतिर्पर्द्धनद्...प्रधिकमे-यिददं कि चित्करिक चिन्न्यूनमेन्दुं.....

.....ने। पद.....जगत्पूतमाश्चर्यभूतं ॥ १२ ॥ श्रवरि श्रीविजयब्र्भुवनिवृत्तक श्रान्तिदेवर वरि..... वनह..... न व्रतिपरु ॥

श्रा-पुष्पसेन सिद्धान्तदेवरिं बलिक ॥ गतसर्वज्ञाभिमानं सुगतनपगताप्तप्रयादं कणादं कृत..... पादा-

नतनादं मर्च्यमात्रङ्गल नुडिगलोल नेनसल्पर्वि लोको-

मासपास के प्रामी के भवशिष्ट लेख

3-5-E

त्रतनाय्नर्हन्मताम्भानिधिविधुविभवं **वादिराज** ॥१३॥

... शान्तिषेणदवरवरि वलिक्क ॥

पेरतें मप्ति यि सम्भिवक्कमोदवुगु प्राविद्यार्थङ्गलंख्ल नेरेदिक्क्क रीतियिन्दे-समवसितियुमी-कष्टकालप्रभावं। परिपङ्गल्की-महायागियालेने तपसुं योग्यवालिक्मयुं कण्-देरेद्दन्तागिर्णुदिन्दन्दनुपममपरावीतदिन्यप्रभाव ॥ १४॥

कन्तुवनान्तुमंददं यदोहिसि दुर्मादक्षमीवैरि-वि-क्रान्तमनंददे लिङ्गिसि महापुरमाग दि । ...ना-तीर्त्यनाघरेन रूढियनान्त कुमारसेन सै-द्धान्तिकरादमुब्बिलिसिदिबर्जनधर्मयशोविकासम ॥ १५॥ सत्तं मन्द योग्यतंय.. .

लंसंट दुईरतपाविमृतिय पेस्पि । कलियुगगणघररेम्बुदु

नंतनंत्र मल्लिपेण मलघारिगल'॥ १६॥

हद्यस्याद्वादभृभृद्भुवननुपमषट्-वर्क्नभास्वन्नखम्पा-

य्दु चहप्पीन्धवादिद्विरदनघटेयं विक्रमप्रौढियिन्द । विद्यासि द्वीरतिज्याप्तियोने सुखियसुत्तिप्पुदु उत्साहदि त्रै-विद्य-प्रौपाल-योगीश्वरनेनिप महावादिमत्तेभसि हं

॥१७॥

भावन विषयमा षट्त-क्कांविलवहुभङ्गसङ्गतं श्रीपाल- त्रैविद्यगद्यपद्य-व-

चेविन्यासं निसर्गाविजयविलासं ॥ १८॥ व तमगाज्ञावशमादुदुन्नतमहीभृत्कोटि वि-

ण्यमर्दत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदोल्षट्-तक्केवारासि-वि-भ्रममापोशनमात्रमादुदेनलीमातेनगस्त्य प्रभा-

वमुमं कील्पिडिसित्तु पेन्पि ..श्रोपाल-योगोन्द्रन॥१॥। वर्गासागद सूचित-

मार्गोपन्यासदत्तवु मार्कोत्तत्तन्ता-मर्गाङ्गमरिदेनल्के नि-

रर्गालमादत्त . वीर्य्य व्रतियोज् ॥ २०॥

इन्तु निरवद्यस्याद्वादभूषण्यः गणपोषण्यसमेतकमागि वादीभसिं व वादिकोलाइल वार्किकचकवर्त्तियेम्य निजान्वयनामङ्गलने।लकोण्डु अन्वयनिस्वारककं श्रीमदक्तलङ्क-मतावलम्बनकं
षट् वर्क्षषण्मुखकमसारसंसारच्यापारपराङ्मुखकमाद श्रीपाल
त्रैविद्यदेवर्गो ।।

शल्यत्रयरहितग्गी-

श्चल्यप्राममनुपमं कोट्टरिनृपह-

त्याल्यं सकलंकलान्वय-

कल्यं श्रोविष्णुभक्तियं ता मेरेदं॥ २१॥

भ्रन्ती-वसदिय खण्डस्फुटितजीण्योद्धारक्षमी-सम्बन्धिय रिषिससुदायदाहारदानकं किच्चगोण्ड वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पोय्सलदेवं सकवर्ष १०४० क्रोधिसंवत्सरद उत्तरायणसंक्रमणदल्ल कावेरी तीरद हुन्ने यहोलेयल शल्यहुक्वं तीर्त्यदिल तम्म वम-दियुमं श्रीपाल नैविद्यदेवार्गे कैयारे येरेंदु श्रोवीर-विष्णु-वर्द्धनं केट्टियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोडे (यहां सीमा का वर्णन हैं) इन्तोच तुस्सीमेयिन्दो त्रगुल्लदं सर्व्ववाधापरिहारमागि विद्यु कोट्ट श्रो वीरविष्णु वद्धनदेव कोट्ट श्रीपाल नैविद्य-देवक तम्म माडिसिद हो स्मल जिनालयके विट्ट तल वृत्ति वेल्दले वृर मुन्दण हादरिवालोल गागि मत्तक नाल क्र स्मित्त केरेयुमं हिरिय केरेय केल गंगहे सल गंगल तोण्ट श्रोन्दु दे द्वाइगट्टद केरे वेल गागि च तुस्सी मेयुमं वसदिगे माडि विद्यु कोट्ट भूमि पिदर सीमे मुडल केसर केरेगिलिद मण्ल हल तंद्व होत्रमरके होद वट्टे हन्जव हिरिय केरेयोल गेरे वडग हो लेमरक होद्द होलेय बट्टे।

[ चत्ररायपट्टन १४६ ]

[इस लेख में होय्सल वरा के विनयादित्य, प्रेयह श्रोर विष्णुवर्द्धन के प्रताप-वर्णन के पश्चात् कहा गया है कि विष्णुवर्द्धन पेय्सलदेव ने कक्त तिथि की वस्तिश्रों के जीर्णोद्धार तथा ऋषिये। की श्राहारद्दान के लिए श्रीपालश्रेविचदेव को शत्य नामक प्राम का दान दिया। श्रीपाल श्रेविचदेव डिमण् मंव व श्ररह लान्वय के श्राचार्य्य थे। इस श्रन्वय की परम्परा इस प्रकार दी हुई है। महावीर स्वामी के पश्चात् गौतम गण्धर हुए। फिर कई श्रुतकेवलियों के पश्चात् समन्तमङ व्यतीप हुए। दनके पश्चात् क्रम से एकमंधिसुमित सहारक, वादीमामंह श्रकलङ्कदेव, वक्तप्रीवाचार्य, श्रीनन्याचार्य, सिंहनन्याचार्य, श्रीपाल महारक, कनकमेन, वादिराजदेव, श्रीविजय, शान्तिदेव, पुष्पसेनसिद्धान्त- देव, वादिराज, शान्तिसेनदेव, कुमारसेन सेद्धान्तिक मिह्नपेण मलभारि

### ४०२ ग्रासपास के प्रामी के श्रवशिष्ट लेख

श्रीर त्रैविद्य श्रीपालयेग्गीश्वर हुए। कई जगह श्राचार्यों के नाम पढे नहीं गये इसलिए परम्परा का पूरा क्रम ज्ञात नहीं हो सका।

848

# बाम्मेनहल्लि ग्राम में जैन बस्ती के सन्मुख एक पाषाण पर

(शक सं० ११०४)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वाद्वाद्यांचा-लाञ्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ श्रीपति जन्मदिन्देसेव यादववशदोलाद दिल्णो-व्वीपतियप्पनोर्व्व स्तानेम्ब नृपं सलेयिन्द कोपन-द्विपियनोन्दनोर्व्व सुनि पोय सलयेन्दहे पोय्हु गेल्दु दि-ग्व्यापि-यशं नेगल्ते वहेदं गह पायस्तनेम्ब नामदि

11211

स्वस्ति श्रीजनमगंहं निभृतनिरुपमोदात्ततेजोमहै। वर्षं विस्तारान्तः कृतोव्यीतलमवनतभू भृत्कुलत्राणद्वः । वस्तुव्रातोद्भवस्थानकममलयशश्चनद्रसम्भूतिधामं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भोनिधिनिभमेसेगुं होरसलोव्यी-शवंशः ॥ ३ ॥

श्रदरोल्कौस्तुभदोन्दनर्ध्यगुणमं देवेभदुद्दाम-स-त्वदगुर्वे हिमरस्म्युज्वलकलासम्पत्तियं पारिजा- तदुदारत्वद पेम्पनोर्व्वने निवान्त वाल्दि तानस्त पु-

ट्टिंदुनुद्गृत्ततमोविभेदि विनयादिस्यावनीपालक ॥४॥ वुधनिधि विनयादित्यन

वध् केलेयव्वरसियेम्बलात्मास्यविभा-

विघुरितविधु परिजन-का-

मधेनु नेगल्दल्सुसीलगुणगणघाम ॥ ५॥

भवर्गेरेयङ्क जनिविसि-

दवनंचलदेविगादनादम्पतिगु-

द्भविसिदरजेयवल्ला-

ल-वोर-विष्णुप्रतापियुद्यादित्यर्॥ ६॥

श्रवरोत्मध्यमनागियु-

मवर्गेल्लं विष्णु पदक्तनायकदन्तोः

प्युवनुदिववीरल चिमय

सवित महापट्टदरिस लिच्मियधीश '। ७॥

भूदेवसभोचारित-

वेदध्वनिनिरत्विपणुभूपङ्गं ल-

**स्मादे**विगमुद्यसिदं

श्रीदियतं नारसिं हदेवनृपालं ॥ ८ ॥

भूत्रस्नभविपुत्तयश-

श्त्रीवल्लभनारसिंहनृपपट्टमहा-

देवियेनल्नेगल्देचल-

देविगे बल्लालदेवनुद्यं गेय्दं ॥ स ॥

इंसरुच्चिङ्गियकोटेय-

नसदृशभुजवलदे मुन्ने कोण्डरसुगला-

रसद्दायशूरशनिवा-

रसिद्धिगिरिदुर्ग्गमञ्जबङ्खालनवेाल् ॥ १० ॥

एकाङ्गवीर शूद्रुक-

नाकारमनोजनिर्धसुरतक तुरगा-

नीक-वर-वत्स-राजन-

नेकपभगदत्तनस्ते बल्लालनृपं ॥ ११ ॥

गद्य । स्वित्त समिधगतपश्चमहाशव्द महामण्डलेश्वरं । द्वारा-वती पुरवराधीश्वरं । तुलुव वलजलिध वडवानलं । पाण्डय-कुलदावानल । मण्डलिकवेण्टकारं चालकटकसूरेकारं । वासन्तिकादेवीलव्यवरप्रसाद । वितरणिविनोदं । यादव-कुलाम्बरद्युमिण । मण्डलिकमुकुटचूडामिण । असहाय शूर नृपगुणाधारं । शनिवारिस । सद्धम्मेवुद्धि । गिरि-दुर्गमल । रिपुहृद्दयसेल्ल । चलदङ्कराम । रण्यरङ्गभीम । कदनप्रचण्ड । मलपरेत्वाण्ड नामादिप्रशस्तिसित्तितं काङ्गनङ्गलितलकाङ् नालम्बवाडि वनवासेहानुङ्गलोण्ड भुजवलवीरगङ्गप्रवापहेत्यसल्वल्लालदेवर्दचिण्यमहोमण्डलमं सद्धम्मे परिपालिसुत्तुं दोरनमुद्रद नेलेवीडिनाल्सुखमङ्कथा-विनोदं राज्यं गेय्युत्तुमिरे वत्पाद पद्मोपजीवि ॥ भरतागमतर्कव्या-

करणोपनिषत्पुराणनाटककाव्या-

रकरविद्वज्ञननुतनेनिप-

श्चिरपुण्यं च**न्द्रमालि**मन्त्रिललामं ॥ १२ ॥

नुतवल्लालन्पालदिष्यभुजादण्ड पय.पूरहा-

र-तुषारस्फटिकेन्दुकुन्दकमनीयोद्यद्यशोवार्द्धिवे-

ष्टितदिक्चक्रनपारपुण्यनिलयं निरशेषविद्वज्जन-स्तुतनप्पी-विभुचन्द्रमीलिसचिवं धन्यं पेरर्द्धन्यरे

11 83 11

म्रा-चन्द्रभालिगविलक-

लाचतुरङ्गमलकार्त्तिगसदृशविभव-

ङ्गाचाम्बिके गुणवार्द्धि स-

दाचारसमेते चित्तवल्लभेयादल् ॥ १४ ॥

इरियोलोचने पङ्कजानने घनस्रोणिस्तनाभागभा-

सुरं विम्वाधरे के किलखने सुगन्धश्वासे वश्वतनू-

दरि भृहावलिनीलकेशे कलहसीयाने सत्कन्वुक-

न्घरेयप्पाचलदेवि कन्तु सतियं सौन्दर्यदिन्देलिपल्

118811

त्रिकुत्तकं ॥ सुकविसुरतरुशित्येयना-

यक चन्द्रास्त्रिकेय मगनेनिप सावण ना-

यकनय्य तायि बाचा-

न्त्रिकं देशिदण्डनायकं हिरियण्यां ॥ १६ ॥

भयलोभदुर्छम बन्मेय-

नायकनिद्धकोत्तिं किरियण्यं मा-

४०६ ग्रासपास के प्रामों के श्रवशिष्ट लेख

रेयनायकं भगिनि च-

लियव्यरसि कामदेवनणुगिन तम्मं।। १७॥

भूविनुतनात्मजातं

स्रोवण्या चन्द्रसीलि पति तनगं कला-

कोविदनेन्दन्दाचल-

देवियवे। स्नोन्त सतियरार्व्यसमितये। लू ॥ १८ ॥

गै।रितपङ्गलं नेगल्दुतुं नेरेदल्गड चन्द्रमे।लियो-

ल्नारियर्गिन्नवे सेावगु पेल्पलवु भवदे। ल्निरन्तरम्

सारतपङ्गलं पहेदु ताम्नेरेदं गड चन्द्रमौलिग-

म्भीरेयेनिप्प तन्ननेनिपाचलेने।ल्से।विगङ्गे ने।न्तरार्

113-511

तद्गुरुकुल श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्ड-कुन्दान्वयदेशल् ॥

क ॥ विदित गुणचन्द्रसिद्धा-

न्तदेव सुवनात्मवेदि परमतभूभृ-

द्भिदुर नयकीर्त्तिसिद्धा-

न्तदेवनेसेदं मुनीन्द्रनपगततन्द्रं ॥ २० ॥

परमागमवारिधिहिम-

किरणं राद्धान्तचिकनयकी त्रियमी-

रवरशिष्यनमल् निजचि-

त्परियातनध्यात्मिबाल चन्द्र मुनीन्द्रं ॥ २१ ॥

भरिं बेलुगुल तीर्त्थदे।ल् जिनपतिश्रीपार्श्वदेवे।द्धम-न्दिरमं माडिसिदिल्बनूत नयकीर्त्ति ख्यातयोगीन्द्र-भासुरशिष्योत्तम बालचन्द्रमुनिपादाम्भोजिनीभक्ते सु-श्थिरेयप्पाचलदेवि कीर्त्तिविशदाशाचके मद्भक्तियि

11 22 11

व ॥ शक्तवर्षद सासिरदन्रनाहकनेय एलवसवत्सरद पौष-बहुत्ततदिगे शुक्रवारदुत्तरायणसकान्तियन्दु ॥ य ॥ शीलिद चन्द्रमीलिसचिव निजवल्लभेयाचिक्कना-लोलमृगाचि माडिसिद पार्श्वजिनेश्वरगेहदुद्वपू-जालिगे वेडे वम्मेयनहिल्लयनित्तनुदारि वीर-ब-ल्लालनृपालकं धरेयुमव्धियुमुल्लिनमेटदे मह्विन

तदवनिपनित्त दत्तिय-

नदनाचले बालचन्द्रमुनिराजश्री-

पदयुगमं पूजिसि चतु-

रुद्धिवरं निमिरे कीर्त्ति जिनपतिगित्तल् ॥ २४ ॥ अन्तु धारापूर्व्वकमागि कोष्ट तद्शामसीमे (यहाँ नै। पिक्तमे। में सीमा आदि का वर्णन हैं)

श्रीमन्महामण्डलाचार्यनयकीर्त्ति देवर बम्मेयनहिष्णयलु कन्नेवसिदयं माडिसि श्रीपार्श्वनाथप्रतिष्ठेयं माडि देवरष्ट-विधार्च्चनेगे सामसमुद्रद करेय केलगे मोदलेरियल्लि गद्दे सलगे येरडु वडगण हालिनलु वेदलु नान्रुवं नयकीर्त्तिदेवरु मारेय नायकन मग सेविण्णनु गैं। गैं। जैं। जैंगलं प्राचन्द्रतारं वर सल्वन्तागि विष्टु दित्त मङ्गल महा श्री ॥

[ चन्नरायपद्दन १४० ]

[इस लेख में लेख नं० १६ के समान होयसळ वंश की उत्पत्ति व लेख नं० १२४ के समान होयसळनरेशों का बळाळदेव तक व बळाळदेव के मंत्री चद्रमौळि श्रीर उनकी धर्मपती श्राचळदेवी के वंश श्रादि का वर्णन है। तत्पश्चात् कहा गया है कि श्राचळदेवी ने धड़ी भक्ति से बेल्गुळ तीर्थ पर पार्श्वनाथ मन्दिर निर्माण कराया श्रीर इसके लिए बळाळदेव से धम्मेयनहळि प्राम प्राप्त कर उसे श्रपने गुरु नयकीर्ति सिद्धान्तदेव के शिष्य बाळचन्द्रमुनि की पादपूजा कर उस मन्दिर की दान कर दिया।

लेख के अन्तभाग में उछेख है कि महामण्डलाचार्य नयकीर्त देव ने वम्मेयनहिं में एक नई बस्ती निर्माण कराई और उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा की और कुछ भूमि का दान दिया।

አጜለ

## कुम्बेन हिल्ल यास में ख्रञ्जनेय मन्दिर के समीप एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११२२ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामीघ-लाव्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ नमोऽस्तु ॥

श्रीपतिजन्मदिन्देसेव यादववंशदोलाद दिचागो-र्वीपतियप्पनोर्ब्व सलनेम्ब नृपं सेलेयिन्दे कोपन- द्वीपियनोन्दनोर्व्य मुनि पाय्सलयेन्दहे पाय्दु गेरुदु दि-ग्न्यापियशं नेगस्तेवहेदाणगह पायसलनेन्व नामदि ॥२।

विनयादित्य तृपालन

तन्जनेरेयङ्गभूपनातन पुत्रं।

कनकाचलान्नतं वि-

ष्युनृपाल...वनात्मजं ॥ ३ ॥

.... यं सकत्त-म-

**द्वीतलसाम्राज्य लिद्मय** ...।

श्वेतातपत्रनागं पु-

रातन नृपर्गेषिसिद ..बल्लालनृपं ॥ ४ ॥

एकत्र गुणिनस्सर्वे वादिराज त्वमेकत.।

तवैव गौरवं तत्र तुलायामुत्रतिः ऋथ ॥ ५ ॥

सले मन्द याग्यतेयिन-

गालिसिद दुर्द्धरतपोविभृतिय पेम्पि।

कलियुगगणधररेम्बुदु

जगवेद्यं मिल्लिपेरामलधारिगलं ॥ ६ ॥

तमगाज्ञावशमादुदुत्रतमहीभृत्कोटि तम्मिन्दे वि-

ण्यमर्दत्ती-धरेगेय्दे तम्म मुखद्देशस्यट्वर्क्षवारासिवि-

भ्रममापोशनमात्रमादुदेनित मावेनगस्त्यप्रभा-

वसुमं कील्पिडिसिन्तु पंम्पिनेसक श्रीपालयोगीन्द्रन॥७॥

श्रवरप्रशिष्यरु श्री वादिराजदेवरु तम्म सल्यद कुम्बेयन

इल्लियलु तम्म गुरुगलिगे परोच्चविनयमागि प्रवादिमल्लीनाल

यमेन्दु कन्नेवसदिय माहिसि देवरष्टविधार्चनेगं श्राहारदानकं हिरियकरेय गै। हियह लिगहे सलगे एर डु को लग इत्तु श्रिल तेडू बिहि सेहियकेरेयुं धदर केलद वंद ने सलग एर डुव सर्व्वाधा परिहारमागि विष्ट दत्ति ॥

( स्वदत्तां परदत्ता श्रादि श्लोक )

श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्विधिकारि तन्त्राधिष्टायक कम्मटर् माच्य्यनुं माव बल्ल्य्यनुं देवर नन्दादीविगेगे गाण्द सुङ्क्वं बिट्टक् ॥ कण्डचनायकन मदविलगे राचवेनायिकतिय मग कुन्दाडहेग्गडे नयचक्रदेवर बेसदि माडिसिद वमदि ॥ स्वित्त श्रोमन्महाप्रधान सर्व्विधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लयङ्गल मेय्हुन ध्रश्वाध्यचद हेग्गडे हिरियण्णं कुन्वेयनहिल्लय देवर माडिसि कोट्ट ॥

श्रोपाल त्रैनिसदेवर शिष्यरु पदद शान्तिसङ्ग पण्डित-र्गोयु श्रवर पुत्र परवादिमल्लापण्डितर्गेयुं श्रवर तम्म उमेयाण्डगं श्रातन तम्म वादिराजदेवङ्गं वादिराजदेवरु धारापृर्विक माडि कोष्ट्ररु ॥

[ चल्ररायपट्टन १४१ ]

[ इस लेख में पूर्ववत् बहालदेव तक होय्सल वश के वर्णन के पश्चात् वादिराज मिलपेण मलधारि की की त्तिं का वर्णन है श्रीर फिर पड्दर्शन के श्रध्येता श्रीपाल गेगिन्द्र का उक्केख है। इनके शिष्य वादिराजदेव ने श्रपने गुरु के स्वर्गवास होने पर 'परवादिमह जिनालय' निर्माण कराया श्रीर उसकी श्रष्टविध पूजन तथा श्राहार-दान के लिये कुछ भूमि का दान दिया।

महाप्रधान सर्वाधिकारी तन्त्राधिष्ठायक हम्मट माचय्य तथा उनके म्वशुर वह्यय ने जिनालय में दीपक के लिए तेल के टेक्स का दान दिया।

कुण्डचनायक की भार्या राचवे तथा नायकिति के पुत्र कुन्दाढ हेगडे ने नयचकटेव की श्राज्ञा से बस्ती निर्माण कराई ।

इमी प्रकार महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भण्डारी हुछय के साले श्रश्वाध्यत्त टरियण्या ने कुम्नेयनहछि के देव की प्रतिष्ठा कराई।

वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाल त्रैविद्यदेव के शिष्य शान्तिसंग-पण्डित व परवादिमलुपण्डित व स्मेयाड व वादिराजदेव की दिये।

8-56

# चन्नरायपट्टन मे गद्दे रामेश्वर मन्दिर के सन्मुख एक पाषाण पर

(शक सं० ११०८)

[ ऊपर का भाग दूट गया है ]

... श्रेष्ठगुण पेग्गले सत्ययुधिष्ठिर.....नवसेकाररिध-ष्ठायक.....यण्णन वुधनिधियं ॥

सागियसुव गङ्गवाडिगे

मागमेने . न . पुददरालू ।

मिगं दिण्डिगूर शाखा-

नगरं वेाहेनिपुदल्ते मीनेगनकह ॥ १ ॥

क्तनकाचलकूटदवालु

घनपद्यमं सुट्टि नेट्टनमद्रीप्पुविन ।

मोनेगनकट्टदल्यार्जत-

जिन गृहमं रामदेविविभु माडिसिदं ॥ २ ॥ तद्गुरुक्जलमेन्तेन्दडे। श्रीनयकीर्त्तिसिद्धान्तवक्रवर्त्तिगल-शिष्यरः।

विदिताध्यात्मिकबालचन्द्रमुनिराजेन्द्राग्रशिष्यर्भश-स्तिदवन्द्यमर्भुनिमेचचन्द्ररनघवमीस्वद्दयासागरा-भ्युदयपीस्तकगच्छदेशिकगण श्रीकोण्डकुन्दान्वया-स्पददोपकर्करमोप्युवर्व्यसुधयोल्शस्वत्तपोलिहमयि ॥३॥

शक्तवर्ष १९०८ नेय विश्वावसु संवत्सरदुत्तरायण संक्रान्ति-यादिवारदन्दु बनवसेकारर मोत्तदनायक दिण्डियूरवृत्तिय गानुण्डुप्रभुगछं मेलिमासिर्व्वक शान्तिनाथदेवरष्टविधार्च्वनेगं खण्डस्फुटजीर्णोद्धारक्कं ऋषियराहारदानक्क सर्व्वाद्याधपरिहार-मागि मेघचन्द्रदेवर्गे धारापृर्वक माडि विट्ट गहेवेद्दलेखलङ्ग लेन्तेन्दडे। (यहां दान का विवरण है)

् [ चन्नरायपट्टन १६६ ]

[ . गङ्गवाहि के मोनेगनकहें का दिण्डिग्र एक शाखा नगर था। मोनेगनकहें में रामदेविषमु ने एक विशाल जिनालय निर्माण कराया। रामदेव के गुरु, नयकीत्तिमिद्धान्तचक्रवर्तों के शिष्य अध्या-श्मिक बालचन्द्र मुनि के प्रधान शिष्य मेवचन्द्र थे। उक्त तिथि की बनवसे के कर्मचारी मोत्तद नायक तथा दिण्डियूरवृत्ति के गौण्ड श्रीर प्रमुश्यों ने शान्तिनाथ भगवान के श्रष्टविधार्चन के तथा जीर्णोद्धार व श्राहारदान के हेतु बक्त मूमि का दान मेवचन्द्रदेव की कर दिया। 840

# तगडूर ग्राम में पुरानी नगरी के स्थल पर स्क पाषाण पर

( लगभगशक स० १०५० )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासन ॥ १ ॥

स्वस्ति श्री .. ..मेरवर परममहारक सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरण श्रोमित्चभुवनमल्ल देवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राक्कंतार सलुत्तिमरे तत्पादपद्योपजीवि स्वस्ति समिष्णितपच्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारावतीपुरवराधीश्वर यादवकुलाम्बरद्युमिण सम्यक्त्वचूहामिण मलेपरोलु गण्ड राजमार्तण्ड को हुनङ्गिल.... तलकाडुबनवासे
हानुङ्गलुगोण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पोयसलदेवर...
कुलगगनदिवामिणिय ए.. ...गदेवनवन मग.... विष्णु
नृपं तद्भूमीश ....,तनूभवने.... वाव .।।

पेसर्गोण्डावावदेशङ्गलनेणिशुबुदावावदुर्गङ्गल वण्यास पेलुत्तिप्पु दावावनिपतिगल लेक्किसुत्तिप्पु देम्बोन्देसकं....कडेवरं....साधिसिदं भूलोक.....तिलक वीरिवरणुचितीशं॥२॥
.. सङ्घाविनेदिदं राज्यं गेय्बुत्तिरे तत्पादपद्मोपजीवि ॥

```
ग्रासपास के प्रामों के भवशिष्ट लेख
868
    भीमार्ज्जन-लवकुशरिव-
          रीमाल्केयेनल्कं तम्मुतिर्व्वर्.....।
    श्रोमन्मरियानंयम्-
          हामगुण भरतराजदण्डाधिपरः ।। ३ ॥
    श्रीविष्णु पायसलङ्गिख-
          लावनिय ....दल......साधिसि...।
     ..विदित भरत चिक्रयन्
          ...विभुवेनियसुगुमखिलधरेयोल्भरतं ॥ ४॥
    मस्वक्रमने। डिस लूं
          नेरे राज्यश्रीविलासमं मेरेयलुवी-
    मरियाने नेरगु .....
          .....मंच्चे पट्टानेयुमाद ॥ ५ ॥
    श्रातन सति मुन्न् नेगल्दा-
          सीतेगरुन्धतिगे वा....
    ....दोरेयंनलछदे
          भूतलदाले जक्कण्यव्येगुलिदहरियं ।। ६ ॥
    .....याने दण्णायकनेरेयन ... न जिक्कियव्वेगं सुतरव ...
    ..... एरगु... . ...भरतवाहुवलिगलेनिप्पर् ॥ ७ ॥
श्रन्तवरेन्तेनं ॥
    श्रीमत्पेर्गांडे माचिराजगिरियोल्पुट्टुत्ते सन्मार्गीद-
```

न्दामाश्रीमरुदेवियेम्ब निल्नीवासक्के मन्दाजन-

श्रासपास के प्रामा के श्रवशिष्ट लेख ४१५ प्रेमे श्रोजिनमार्ग्गदोन्देसकदानैर्मत्यदि पोर्दिदल् चाम.... पेर्गाडेदेवमज्जलिधयं पुण्यापगारूपदि

सोदररापिरियचेष्णाण्डनेम्य... ग्रनन्तादरद चिन्दय .....
... दलदी-त्रूचियणनुमेन्दिवरप्पर् ॥ ६ ॥
परमजिनेश्वरं मनदोलोप्पर तन्नयकीर्त्ति नाकदोहपरेदिरे दानधर्मिवनयत्रतसीलचरित्रमेम्बलद्वरणद पेर्म्मे मानसकं पेण्मे द्यारसमुण्मे चित्तदे।लगुरुविभवन्दन मनदोलागददिक्कुंदु चामियक्कन
॥ १०॥

भारद्वाज सुगोत्रदेालार मुत्रान्तरिल्ल नेरपरजसम ।
ताराद्रिसत्रिभ तगङूर जिनालयमदेसेये चामलेयेसेदल् ॥ ११ ॥
जिनपृजाष्टविधार्चनक्के मुनियग्गीहारदानक्के तजिनन्वैत्यालयजीण्णंदुद्धरणकं सस्त्रन्तिद्दं सीव-गीण्डन पुत्रक्कुलदोपकर्जनतुतश्रीरायगाद्युण्डनेासमनद मल्लयनायकं गुणगणस्यातम्मेहोत्साहदि

॥ १२ ॥

४१६ ग्रासपास के ग्रामें। के भ्रवशिष्ट लेख

धारापूर्वकदि तग-

दूरं वगालबन्मगदृवं वसदिगे सले।

धारिगियरिय लिबहु-

वर्भूरविशशितारमेरुगलिन विवनेगं ॥ १३ ॥

परमजिनेश्वरपृजेगे

पिरिदुं सद्गक्तियन्दे कोडियकेय्यं।

वरगुणरायगबुण्डं

निकत कल्याणकी नि मुनिपङ्गितं॥ १४॥

भूविनुतं कलि-वे।प्पं

देवड्गं चरुगिङ्गे नेमवेग्गंडेय मगं।

भूविदितमागं कोट्टं

तावरेगेरेयल्लि गहे खण्डुग वेान्दं ॥ १५ ॥

कल्याणकी ति की तिंसु-

वल्ल्युदयं मूक्ज्ञोकमं ज्यापिसि कै-

वल्यदे। खगू हि सले मा-

णाल्यमुमाद्तु चिन्ते चिन्त्यङ्गलवे।ल् ॥ १६ ॥

( खदत्तां परदत्तां वा भ्रादि श्लोक )

[ चन्नरायपट्टन १६८ ]

[ इस लेख में चालुक्यत्रिभुवनमछ व विष्णुवद्ध न पेरसलदेव के राज्य में नयकीर्त्ति के स्वर्गवास हो जाने पर चामले द्वारा तगहूर में जिनालय निर्माण कराये जाने व श्रष्टविधार्चन, श्राहारदान तथा जीर्योद्धार के हेत रायगवुण्ड थीर मह्मय नायक द्वारा 'तगदूर' श्रीर 'बम्मगुट' का दान दिये जाने का उल्लेख है। रायगवुण्ड ने जिन-पूजन के जिए 'कोड' की भूमि कल्याणकीर्त्तं मुनि के। दी। लेख में श्रन्य टानें। का भी उल्लेख है। शन्त में कल्याणकीर्ति की प्रशसा के पद्य हैं।

#### ४स्ट

# गुब्दि ग्राम के मदलहिंसगे नामक स्थल में एक स्तम्भ पर

( लगभग शक स० १००० )

भद्रमस्तु जिनशामनस्य। खस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर-नघटरादित्य चिभुवनमल्ल चोलकाङ्गाल्वदेवर पादारा-घक ..तु-रावसेट्टिय मन्मगनदटरादित्य सावन्तब्व्वेय नायक-नुत्तरायण सक्रमणदन्दु हडुवण तुम्विन मोदलेरियलु १३ खण्डुग वयल २ खण्डुग श्रडुविन मण्णुम पद्मणन्दि-देवरिगे धारा-पृर्व्वकं माडिविहु कोट्टनु। (खदत्तां परदत्ता श्रादि श्लोक)

[ होते नरसीपुर १६ ]

[ त्रिभुवनमछ चोलकोङ्गाल्वदेव के पादाराधक व रावसेष्टि के पौत्र वृत्रेय नायक ने वक्त तिथि की पद्मनिन्द देव की उक्त भूमि का दान दिया।

#### ୪୫୫

# मललकेरे ग्राम में ईश्वर मन्दिर के मन्मुख एक पाषाण पर

(शक स० ११७०)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाव्छनं ।
जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥
भद्र भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने ।
कुतीर्त्यध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ २ ॥
वृ ॥ यदुवंशितिपालकं श्राशपुरी वासन्तिका....
मदनागिर्ष्पिन....वुराजित...मेल्पाये शार्ल...
...जैन मुनीश्वरं पिडिद......
थोडेदं.....॥ ३ ॥
धा होयसलान्वयदोला ॥
वृ ॥ भूनाथासेव्यपादं निखिलरिप्रमद्यीपालविध्वंस केली-

वृ ॥ भूनाथासेव्यपादं निखिलरिपुमद्दीपालविध्वं स केली-कीनाशं वैरिभूभृन्मृगगहनदवन्ताने दुर्भप्र.....

...ना...रामनेत्रोभयश.....श्रीललाम'-तानेन्दीविश्वलोक...सलिसिद' वीर**बल्लाल**भूपं

11811

गोपतिगातपनिकरं गोपतिगे....वागोदद्वं। गोपतियादन्ता ..

गोपति वल्लालगात्मजं नरिंवहं ॥ ५॥

वृ ॥ जित्वा वैरिनरेन्द्रचक्रमखितः सम्मारङ्गे ऽभव-न्भूचकं लवणाव्धिवेष्टितमिद स्वीकृत्य...

> ...श्वर वैष्णवाहुतमहो तन्मुख्यचकं सदा श्रो**सोभेश्वर**देव **या**दव ..... ॥ ६ ॥

भामानीकामनोज<sup>\*</sup>

भीमाहितदैद्यतितगं दशरयरामं।

सोम सुजनसुधाव्धिगे

सामेश्वरदेवनेन्दु विर्णापुदु जग ॥ ७ ॥

व ।। स्त्रस्ति समधिगतपश्चमहाशव्द महामण्डलेश्वर द्वारावतीपुरवराधीश्वर विद्विणियाशाकरिवधुन्तुदं । किलिङ्गमत्तमातङ्गमस्तकविदारयोत्कण्ठकण्ठीरवं । सेवु (यो )व्वीपालारण्य-दावानल । सालवमहीपालाम्भोधिकुम्भसम्भव । वामन्तिकादेवीलव्धलसितप्रमाद । यादवकुनाम्वरयुमिया । सम्यत्तवचूडामिया । सन्तेराजराज सलेपरोल्ल
गण्ड गण्डभेरुण्ड कदनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि गिरिदुर्गामल्ल । चलदङ्करामनसहायशूरनेकाङ्गवीर । सगर ..
कुलिश...रं । चीलराज्यप्रतिष्ठाचार्व्य पाण्ड्यकुलसंरचणदचदिन्यभुजं । भुजवलाव्जितानेक-नामप्रशस्तिसमालङ्कृतं श्रीमद्-गङ्गहोरसलप्रतापचकवर्त्तिवीरसामे-

### ४२० प्रासपास के प्रामें। के प्रविशष्ट लेख

भूबर्देवक दिच्यमण्डलमं दुष्टनिम्रहिशष्टपरिपालनपु-र्विक राज्यं गेटवुत्तमिरे।

तत्पादपद्मोपजीवि सेनानाथशिरोमणि वन्दिजन-चिन्तामणि सुजनवनजवनपतङ्गं राजदलपत...मिलगं कलिगलद्भुश स्वामि-दण्डेशनेन्तेप्पनेन्दडे ॥

वृ ॥ श्रोयं विस्तीर्भवचस्थलनिलयदो.....

श्रोयं कूट्यांल केलीसदनदोलोलिव ताल्दि विख्यातकीर्ति-श्रीयिन्दाशान्तमं रिक्सि निजविजय...स्वान्तजातं...

.. थ्यि सैन्याधिनाथं नेगल्दनुरुगुग्रस्तोमनुर्व्वीललामं

11 5 11

### ष्प्रातननुजं ॥

क ॥ ... र देत .....

...सिरमं त्रह्मसैन्यनाथं चित्रं।

धुरदोलतिचतुर निज-

··· वीरः तिगे सिरदा ःतियः।। सा

ध्रामन्त्रि ॥

मालिनी ॥ मनुचरितनुदारं वतस्ममन्त्रिप्रगरभं

जिनसद्नसमूहाधारसारानुशा...म्।

तनगे... . विपद पूर्णापुण्यं

जननुतिवजयण्णं मन्त्रिगोत्राघ्रगण्यं ॥ १० ॥

क ॥ कामं कमनीयगुग

धीमन्तसिराजवन्धललित ....।

श्रीमिजनपदनिल्न-शि-

लीमुखनमृताशुविशदकीर्तिप्रसरं।। ११॥

वक्जननीजनकर ॥

लोकाश्चर्यनियागयोगनिषुण दुरग्राम्विकावल्लभं नाक्तर्य भुवनाभिराम च नेम्विन केन्द्र-दे-

शैकश्रीकरणायनण्यनेसेट तत्मृतु कामातु .. शाकीण्णीयतकीर्त्तिकान्तनंसेव चात गुणवाति

11 23 11

प्राकामात्मजर ॥

परमजिनचरणदाम

वरविद्वद्वार्द्धिसं।मनवज्ञाकामं।

करणगणात्रणी सीम

कमल्वाणीराम ॥ १३॥

सुरकुजकं कामधेनुग

परुसक् इन-सुतगं सममं.....।

सुर ..परिकिसे पुरुसरव

निरुपमनी-सेमिनमलगुणगणधाम ॥ १४ ॥

जीण्णेजिनभवनमं भू

वर्ण्णिसलुद्वरि ..सरसगुण-मकीर्त्ति दिगन्ता-

कीण्णीमेते घर्मसस्या-

.. र्णा. कर्णा.... संवर्ण्य ॥ १५॥

४२२

श्रा-सातण्यानेन्तपं॥

सातिशयचरितभरित

भूतभवद्गाविभव्यजनससेव्य ।

सात्रणनमलगुणस-

भूत जिनपदपयोक्दाकरहंसं ॥ १६ ॥

मिल्लकामाले।। देवदेवन शान्तिनाथन गेहमं पासतागि स-द्वोधिप...श्रोल्दु निर्मिसे तन्न कीर्त्ति दिगन्तम-न्तिन्ने भव्यचकोरिचन्द्रमनेन्दु वन्देले विण्धिसल् कावणावरजं विचित्र चरित्रशातगाने।पुवं ॥ १७॥

क ॥ सातरायन वनिते गुण-

. ...रत...दि भृतलदोल् ।

तोन्तिल्लवे वेष्टा वे

मातिस.. ख्यातियिन्दे रिक्तमुतिर्पेल् ॥ १८ ॥

श्रा-इम्पतिगत्त गर्भदे।-

लादवर्भकरेखेव-कास-सातङ्गल वि-

चादिगुग्रक्षिनोल्प-

न्दादु ... धरित्रिगोर्व पडेदं ॥ १-६ ॥

खित श्रोसूनसङ्घ देसियगण पास्तकगच्छद केाण्डकुन्दा-न्वय सिद्धेश्वर...मानानूनचारुचरित्रं श्रोमाचणन्दिसिद्धान्त-चक्रवर्त्ति.....त्पं ॥

वृ ॥ खान्तभवप्रसृति ..रस ॥

वरचारित्रननूनपुण्यजनन.... क-भा-सुरनीरेजसुमित्रनार्ड्जितद्या...। .....पवित्रनेन्दु भुवन मङ्कोर्त्तिसत्वर्त्तिपं वरसैद्वान्तिक**माधनन्दि**सुनिपं श्रो**द्या**ण्डकुन्दान्वय ॥ २०॥

तच्छिष्यरः ॥

क ॥ चारुतरकार्त्तिदिग्व-

स्तारितनतनुप्रवाप . ..।

.....यं भानुकीर्त्ति वि..

... . . बुधनिकर ॥ २१॥

श्रा-मुनिय शिष्यनिवन-क-

लामयनुदारचरितनति।वगदयशी-

धाम मुनिपुङ्गव ...

....वर्षिपुदु माघणन्दित्रतियं ॥ २२ ॥

वृ ।। वरविद्यामहित सुराचलद्देवाल् श्रोमाघणन्दित्रती-श्वरनिर्दः ... दिव्रमानुसुपरीतानूनिगव्यीयमं ।

.... त्रितुलप्रभृतियन्तारव्ये ता .. .का-

.....मण्डलवेन्द्रोडिन्नवर पेम्प पेरुवेनेनेन्द्रोड॥२३॥

व ।। यिन्तु विराजिसुत्तिईमसुदायदक्षि माघणन्दि-भट्टारकर गुडूं सोवरस-सृतु सान्तण्णतु . ...देन्तप्पुदु ।।

वृ ॥ जगतीसम्भूतधम्मीद्भुर...देम्वन्ते भूकान्ते रा...

जगिंद पोत्तिर्ह पोण्गेल्सद कलमविदेम्बन्ते भव्यावलीकं-

लिगे रम्यखानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासृतिविन्वोदयैन्द्री-नगवे वन्दावगं रव्जिसिदुदु वसुधाचक्रदेाल् जैनगेहं ॥२४॥

क ॥ भ्रा-जिनभवनदे।लोप्पुव

मूजगपतिशान्तिनाथ तन्नमलपदा-

म्भाजङ्गलोलदु भन्यस-

माजं..... लिगे..... नुदिती दयम ॥ २५ ॥

इन्ताल्डु सणलकरेयोलू

शान्तीशनिशान्तवेसेये निर्मिस निखिला-

.....सातनिष्यनुर्व्वीवर्ण्यं ॥ २६ ॥

व ।। ग्रन्तिर्हु तिन्नष्टगात्रिमत्रपुत्रकलत्रादिसुखसम्भृतिनिमित्तं स्वात्तरणानगण्यपुण्यप्रभावं शक्तवर्षद् १९७० नेयस्रवङ्ग संवत्सरद् फाल्गुण सु ५ ग्रा श्रीशान्तिनाथस्वामियं प्रतिष्ठेय माडिया-जिनपरियर्चनेगमाद्वारदानकक्रमेन्दु विदृ भूमि श्रा-नाडुसेनवेव विजयण्या-सेवण्या-मदुकण्यानं समस्तनाडुगौडगल् मुख्यवागि सीवण्यानु मललकरेयिष्ठि माडिसिद चैद्यालयक्के विदृ भूमिय सीमासम्बन्धवेन्तेन्दडे (यहां सीमा-वर्णन श्रीर श्रन्तिम श्रोक है)

[ अर्कलगुद १२ ]

[ इस लेख में प्रथम होय्सलवंश के बल्लालदेव, नरसिंह श्रीर सोमेश्वरदेव का वर्णन है। सोमेश्वरदेव के वर्णन में कहा गया है कि उन्होने कलिइनरेश का मस्तक विदीर्ण किया, सेवुण राजा की नष्ट किया, मालव-नरेश की जीता, मगर राट्य की नीव खेाद डाली, चेाल राज्य की प्रतिष्टा की, पाण्ड्यव श की रचा की, इत्यादि। इनके राज्यकाल में उनके सेनानाथ 'शान्त' ने शान्तिनाथ मन्टिर का जीएोंद्वार कराया। शान्त की भार्या का नाम 'मोगन्वे' तथा पुत्रों के नाम 'काम' और 'सात' थे। उनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी — मूलमब, देशीयगण, पुत्तकगच्छ, कोण्डकुन्डान्वय में माधनन्दि व्रती हुए। उनके शिष्य भानुकीत्ति और उनके शिष्य माधनन्दि भद्दारक हुए। इन माधनन्दि भट्टारक के एक गृहस्य शिष्य नावरम के एत्र सातण्य ने मनलकेरे में शान्तिनाध मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया और उस पर सुवर्ण कलश की स्थापना कराई तथा उन्ह तिथि को जिनाचेन व श्राहारदान के हेतु उक्त मूमि का उन्न दिया।

400

### चे।मवार याम मे पुरानी वस्ती के समीप एक पाषाण पर

( गक स० १००१ )

श्रीमत्परम-गन्भीर-स्याद्वादामीय-लाञ्छन । जीयात्त्रेतांक्यनायस्य गामन जिन-गासन ॥ १ ॥ श्रीममाचन्द्रसिद्धान्तदेवो जीयाचिर भुवि । विख्याताभयसिद्धान्तरत्नाकर इति स्मृतः ॥ २ ॥ श्रवनीचक्रके पृष्यं निजपदमेनिसित्तेदे सन्मार्गा ... ....क्तांदात्तसैद्धान्तिकनेसेटपनम्मम काण्र्गण-प्रो-द्वनु ....धर कुलिशघर .....। .....वि. जिनागम ... नीराजहंस ॥ ३ ॥

जगदाश्चर्यमिदसपूर्विमिदरन्दक्षवजर्जं कूड व-हिगेयन्तिहिमडिलकदेन्नेरेदने पेलेम्ब केराङ्गालव जै-नगृहं नाडे वेडड्गुवेत्तद्टरादित्यावनीनाथ की र्त्तिगढिप्पिप्पेवोलिन्तु तार्पुदेने मत्तें विण्यपं विण्यपं ॥४॥ जगदोल्तानीव दा...नेगलल् ऋदटरादित्य-चैत्यालयकक्यै-दे गुणाम्भाराशि वीराप्रणि विजयभुजाद्गासिदिव्याच्चेनकः नदु गर्डं सद्भक्तियिन्दं तिरिगलनिय मण्यालिल नाल्वत्तेरलख-ण्डुगत्रीजिक्कत्तनत्युत्सवदिन् ऋद्टरादित्यनादित्यतेजं॥५॥ इनितं सिद्धान्तदेवग्ग<sup>९</sup> जुनयदरिदाचन्द्रतारं सलुत्ते-न्तेने धारापूर्व्यकं काष्टु दनुद्धिजलस्यूलकल्लोला-वनिचक्रकेंदे पर्व्वित्तदनिदनुदनेनेन्दपे दानदे।ल्पा-वनुमं मिक्किप्पिनं माडिसिदनेसेये सद्धिम्भं के। द्वाल्वभूपं ॥६॥ स्विस्त सक्तवर्ष १००१ नेय सिद्धारियसंवतसरं प्रवित्तं-सुत्तिरे खित्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं ख्रीरे-युर्फुरवराधीश्वरं जटाचोलकुलोदयाचलगभस्तिमालि सूर्ये-वंश-शिखामि शरणागतवज्रपञ्जरं श्रीमद्राजेन्द्रपृथुवीका-ङ्गाल्वं राज्यं गंटयुत्तुं श्रोमूलसङ्घद कारणूर्गणद तगरिगल्गच्छद गण्डविसुक्तसिद्धान्तदेवर्गो वसदिय' माडिसि देवर्गार्चनाः सोगक्षे तरिगलनेय मावुक्तल्लं हेदगेदा...वित्तुवट्टं कोट्ट भूमि ख ( श्रन्तिम श्लोक ) चतुर्भावालिखित्यकविद्याधर सिन्ध-विमहि श्रोमन्नकुलार्यं वरंदं मङ्गलं महा श्री।

इस लेख में उभयसिद्धान्तरवाकर प्रभावन्द्र सिद्धान्तदेव के विश्लेख के पश्चात कहा गया है कि कोद्राल्वनरेश श्रद्धरादित्य ने जो 'श्रद्धरादित्य चैत्यालय' निर्माण कराया था उसकी पूजन के हेतु राजा ने सिद्धान्तदेव को 'तरिगल्लन' की ४२ खण्डुग भूमि दान कर दी।

चोलकुल के सूर्य वशी महामण्डलेध्वर राजेन्ट पृथुवीके। हाल्व ने मृलसंघ, कानूरगण तगरिगल् गच्छ के गण्डविमुक्तदेव के किए एक वस्ती निर्माण कराई श्रीर देवपूजन के लिए एक भूमि का दान दिया।

यह लेख चार भाषाणों के जाता सान्धिविग्रहिक नकुवार्य का रचा हुआ है।]

## अनुक्रमणिका

4750.0.EX

इस अनुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्थिका, कवि व सघ, गण, गच्छ और अन्योंके नाम ही समाविष्ट किये गये हैं। नाम के पश्चात् ही जो अक दिये गये हैं उनसे टेख-नम्बर का अभिप्राय है। भू० के पश्चात् जो अक दिये गये हैं वे भूमिका के प्रष्ट-नम्बर है।

इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित सकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है:— उ०=उपाधि । गं० वि०=गडिवमुक्त । त्रै० च०=त्रैवियचम्रवर्ता । त्रै० यो०=त्रंकाल्ययोगी । पं०=पहित । पं० आ०=पहिताचार्य । भ०= महारक। म०=मल्धारी। म० दे०=मल्यारि देव।सि० च०=सिदान्तचकवर्ता। सि० दे०=सिदान्त देव। सै०=मदान्तिक। श्वे०=श्वेताम्वर।

अकम्पन १०५ मू० १२५ अकलक ४०, ४७, ५०, ५४, १०८, ४९३ मू॰ ७९, ११२, १३५, 930, 938, 988, 984 अक्लक त्रविय, देवमीति के शिष्य ४०. अकलक पडित १६९ भू० ११७, 943. अक्षयकीतिं १५८ मृ॰ १५१ अग्निभृति १०५ मू० १२५. सबल १०५ मू० १२८ अजितकीर्ति, चारकीर्ति के शिष्य ७२ भू० १६२. अजितकीर्ति, गान्तिकीर्ति के शिष्य **52.** कविचकवर्तिकृत अजितपुराण. मु०

990.

अजितसेन व अजितमहारक ३८, ५४, ६० मू० २६, ७२-७४, १४०, १५२. अध्यात्मि वालचन्द्र, नयकीर्ति के विष्य (देखो वालचन्द्र) ७०, ८१, ९०. अनन्तकि, वेलगोलद गोम्मटेश्वर चरित के कर्ता मू० ५, २७, ३३, ४८. अनन्तकीर्ति, वीरनन्दि के शिष्य, ४१. अनन्तामित गन्ति (आर्यिका) २८ अनुवद्धकेवली १०५ अन्यवेल १०५ मू० १२५. अपराजित १, १०५ मू० ६०, ६२, १२५.

४१, १०५, मृ० १३०, १३५.

अभयचन्द्र, श्रे॰च॰, गोम्मटसारवृत्ति के

कर्ता मू० ७२.

अभयचन्द्रक ३३३ मू० १६१. अभयनन्दि पण्डित २२ मू० ११८, १५३.

अभयदेव ४७३ मृ० १५६. अभयनन्दि, त्रै०यो०के विष्य ४७,५०. अभयसूरि १०५ अभिनवचारकीर्ति प० आ० १३२, मू०

४६, १६०
अभिनव प० पंडितदेव के शिष्य,
१०५, ३६२. भू० १३५, १६१.
अभिनव प० आ० ४२१ भू० १६०.
अभिनव श्रुतसुनि १०५ भू० १३५.
अमरकीर्ति, धर्मभूषण के शिष्य, १११

मू० १३६

अमरनिद १०५.

अरिट्टनेमि प २९७ मू० ११८.

अरिट्टोनेमि २५ मू० १४

अरिट्टनेमि गुरु १५२ मू० १११, १४९.

अरुज्ञलान्वय ४९३ मू० १३६, १४८.
अर्जुनदेव १०५.

अर्हदास कवि १०५ मू० ३८. अर्हद्वलि १०५ मू० ५९, १३४. अविद्धकर्ण, पद्मनिन्द व कुमारदेव गोल्ला-चार्यके शिष्य ४० मू० १३२.

अविनीत भू० १२८. आजीगण २०७ आर्येदेव ५४ भू० १३९.

K

न्इङ्गुलेशवलि १०५, १०८, १२९ भू० १३५, १४६. इन्द्रनन्दि ५४, २०५ मू० ७७, १२०, १२८, १३९, १४५, १४८, १५२. इन्द्रभृति (देखो गौतम) ५४, १०५ भू० १२५. इन्द्रभृषण, लक्ष्मीसेन के शिष्य, ११९. भृ० १६१.

ईशान १९४

उ

उप्रसेन गुरु, पिंहिनिगुरु के शिष्य, ८ भू० १५०.

उत्तरपुराण, गुणभद्रकृत, भृ० ३०, ७६. उदयचन्द्र ४२,१०५,१३७.भू० १५९. उपवासपर, वृषभनन्दिके शिष्य, १८९. उक्षिक्कलगुरु ११ भू० १५०.

33

ऋषभसेनगुर १४.

प

एकत्वसति पद्मनिद्कृत भू० ११२. एकसिधसमितिभद्दारक ४९३, भू० १३७.

क

कण्णब्बे कन्ति (आर्थिका) ४६०. -कनकचन्द्र ११३ मू० १३७. कनकनन्दि ४०, ४४, २५१ मू० ९०, १५५, १५८.

कनकश्री कन्ति (आर्थिका) ११३. कनकसेन, बलदेवमत्रीके गुरु, १५ मू० १४९.

कनकसेन-वादिराज ४९३ मू० १३७. कमलभद ५४ सू० १३९. कमेत्रकृति म॰ ५४ मू० १३९. कलघातनिन्द, देवेन्द्रके शिष्य, ४२, ४३, ५० कल्याणकीर्ति, माघनिन्दिके शिष्य, ५५, मू० १३३, १४३. कल्याणकीर्तिमुनि ४९० मू० १५५ कविचकवर्ति, अजितपुराणकर्ता मू०

११७.
किवताकान्त=शान्तिनाय ५४
किवरत्न १६६, २८८ मू० ११७.
कंताचाय १०५ मू० १२६
काणूराण ५०० मू० १४८.
कालविग्रैंक १३ मू० १५०.
काष्टासघ ११९, ३८१, ३८२, ३८६, ३९३, ३९६ मू० ११९, १४८
कित्रसघ १९४ मू० १४७.

स० ) ४५, ५९, ९०, १३७, ३६० सू० १५६. कुङ्गुटेश (बाहुबिट ) ८५, १३०, १३८, ४८६. कुन्दकुन्दाबार्य (कोण्डकुन्द०)=पद्म-बन्दि ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ७२, १०५, १०८, ४९२ सू० १२७–१२९, १३३, १३४, १३८ १४०, १४४.

• मलाघारि (गण्डविमुक्त

,, जिनचन्द्रके शिष्य मू॰ १२८ कुमारटेव=अविद्धकर्ण पद्मनिन्द ४०. कुमारनिन्द २२७ मृ० १५२. कुमारसेन मै० ५४, ४९३ मू० १३७, १३८, १४०. कुमुदचन्द्र १२९ भू० १५९. ,, मू० १४३.

,, मू॰ १४३. कुम्म १०५ मू॰ १२८. कुलचन्द्र, कुलमूषणके शिष्य, ४० मू० १३२.

कौमारदेव ४०. क्षत्रिकार्य मू० १२६. क्षत्रिय १०५ मू० १२६.

गङ्गदेव १०५ भू० १२६. गच्छ १०५. गण १०५. गणधर ५०, १०५.

गणस्त् ( ड॰ ) भू॰ १४१.

गण्डविमुक्त, माघनन्दिके शिष्य, ४०, २४१, ३६८, ३६९, मू० १३२, 944 गण्डविमुक्त म॰=कुक्कुटासन स०, दिवाकरनन्दिके विषय ४३. गण्डविमुक्त गौलमुनि=म० हेमचन्द्र, ५५. मृ० १३३. गण्डविमुक्त (वादि चतुर्मुख रामचन्द्र) देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू० ११२. गण्डविमुक्त सि० दे० ५०० मू० ३९, **९३, ९४, ११०, ११८, १५३.** गुणकीर्ति ३० मू० १५१. गुणकीर्ति १०५ गुणचन्द्र (°भद्र) ४२, ५५, ७०, ९०, १२४, १३७, ४९१, ४९४, सू० ९६, ९७, १३३, १४६ गुणचन्द्र ४३१ मू० १५९. गुणचन्द्र म॰ दे॰, शान्तीश के शिष्य, मू० ८२. गुणदेव ४७७. गुणदेवसूरि १६० भू० १५१ गुणनन्दि, बलाकपिञ्छके शिष्य ४२. ४३, ४७, ५०, १०५. गुणभद्र, जिनसेनके शिष्य १०५ भू० ७६, १३४ गुणभूषित २१ भू० १५०. गुणसेन ९, ५४ मू० १४०, १५०. गुप्तिग्रप्त भू० ६५, १२८. गुम्मट, °देव, °नाथ, °स्वामी, °टेश्वर, गोमट, °देव, °टेश, °टेश्वर इत्यादि=

वाह्बलि ४५, ५९, ८०-९६, 903,904-900,990,993, 994, 996, 998, 922, १३१, १३४, १३७, १४०, १४३, ३१६, ३२२, ३२९, ३३०, ३५६, ३५७, ३५९, ३६०, ४१७, ४२१, ४२४, ४३३, ४३६, ४५४, ४८६. गृद्धपिञ्छ ४०,४२,४३, ५०, १०५, १०८, २२९ मू० १४०. गोपनन्दि, चतुर्मुखके शिष्य ५५, ४९२ मू० ५३, ७५, ८७, १३३, १४२, १५३ गोम्मटसारवृत्ति ( अभयचन्द्रकृत ) भू० ७२. गोम्मटेश्वरचरित (अनन्तकविकृत ) भू० २३, २७, ४८, १०७. गोल्लाचार्य ४०, ४७, ५०, भू० १३१, 937, 987 गोवर्धन १, १०५, भू० ५६, ५७, ६०, ६२, १२५ गौतम १, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ५४, १०५, १०८, ४३८, ४९३, मू० ६२, १२९-१३१, १३६, 936. गौलदेव, °मुनि=म० हेमचन्द्र, गोप-नन्दिके शिष्य, ५५. चतुर्मुख ( मृषभनिन्द ) ५५, ४९२,

मृ० ११३.

चतुर्मुखदेव ५४ मू० ११२, १४०, १४३.

चतुर्सुख म० ११३ मू० १३७. चन्द्रकीर्ति ४२, ४३, ५४, ९३, १०५, १०६, २२५, २३८, मू०

990, 939, 938, 943,

946, 948

चन्द्रग्रप्त १७, ४०, ५४, १०८, मू० ५४-७०, १३०, १३१, १३८, १४९.

चन्द्रदेवाचार्य ३४ मू० १५१ चन्द्रनन्दि, गोपनन्दिके शिष्य, ५५ मू० ११३.

चन्द्रप्रम, हिरिय नयकीर्ति के शिष्य, ८८, ८९, ९६, १३७ मू० १२०, १५८, १५९.

चन्द्रभूषण १०५ चन्द्राद्व १०५

चरितश्रो ३ मू० १५०.

चामुण्ड, "राज, "राय, चाबुण्डराय, ६७, ७६, ८५, १०५, २२३ मू० ९, १५, २३–२९, ३२, ३८, ४०, ४८, ७३, ७४, ७८, ९०, ९५, १०६, १०८, १०९,

चामुण्डराय पुराण भू० २८,३२,७३ चारुकोर्ति ७२, ४३५, ४३६ भू० १६२

चारकीर्ति ग्रमचन्द्रके शिष्य ४१, ५३, मू० १३०, १५५. चारकीर्ति श्रुतकीर्ति के शिष्य, १०५, १०८, ३६२, ३७७, भू० १००, १३५, १६१.

चारकीर्ति गुरु भू० १०६. चारकीर्ति प० ११८.

चारकीर्ति प॰ ८४, ४३३, ४३४ मू॰ ३४, ४१, ४८, ५२, १६१, १६२.

चाहकीर्ति प॰ १४२, १६१ चाबुण्डराज (देखो चामुण्ड) ७५, ९८, १०९

चिकुरापरिवय गुरु १६२ मू० १५१. चिक्र नयकीर्तिदेव ४५४

चिदानन्द कवि (मुनिवशाभ्युदयकर्ता) मृ० २७, ४५, ५९, १०५.

चिन्तामणि काव्य (चिन्तामणिकृत)

५४, मू॰ १३८. चिन्तामणि ५४ मू॰ १३८.

चूडामणि काव्य (वर्धदेवकृत) ५४ भू० १३८

ন্ত

छद शास्त्र (पूज्यपाद कृत ) ४० मृ• १४१.

ज

जगतकरतजी=जगत्कीर्तिजी ३३१. जम्बुनायगिर ( सार्थिका ) ५. जम्बू १, १०५ भू० ६०, ६२, १२५. जय १, १०५ भू० ६२, १२६. जयघवल ( प्रथ ) ४१४ भू० ४४. जयपाल १०५ भू० १२६, १२७. जयमद १०५ मू० १२६, १२७. सलजरुचि १०५ जसकीर्ति=यश कीर्ति, गोपनन्दि शिष्य, ५५, १३३. विनचन्द्र ५५, १०५ मू० १३३, 982. बिनचन्द्र, कुन्दकुन्द के गुरु भू० १२८. जिनसेन ४७, ५०, १०५, ४२२ सू० २४, ५६, १३४, १६१. जिनेन्द्रवृद्धि≔देवनन्दि ४०, 904, १०८ मू० १४१. नैनाभियेक ( पूज्यपादकृत ) ४० भू० बैनेन्द्र ( व्याकरण पूज्यपादकृत ) ४०, ५५, मू० १४१. तगरिल गच्छ ५०० भू० १४८. तत्त्वार्यसूत्र ( उमास्वातिकृत ) मू० १४०. तत्त्वार्यसूत्रटीका (शिवकोटिकृत) १०५ मू॰ १४१. तपोभूषण १०५ तार्किक चकवर्ति उ० ४९६.

तीर्घद गुरु १२.

मू॰ १३३.

मू॰ १३३.

त्रिदिवेशसघ=देवसंघ १०५.

४० मू० ९६, १५७.

त्रिमुवनदेव, देवकीर्ति के शिष्य, ३९,

त्रिमुष्टिदेव, गोपनन्दि के शिष्य, ५५,

त्रिरलनन्दि, माघनन्दि के शिष्य ५५

त्रिलोकसार ( नेमिचन्द्रकृत ) भू॰ ३०. त्रिलोक प्रहासि ( प्रंथ ) भू॰ ३॰. त्रैकाल्ययोगी ४७३ मू० १५६. त्रेकाल्ययोगी गोहाचार्य के शिष्य ४०, ४७, ५० मू० १३२, १४२. त्रैविद्य ४७, ५०, ५४, ५६. त्रैविद्यदेव ११४. दक्षिणाचार्य=भद्रमाहु भू० ५९, ६०. दक्षिणकुक्कुटेश्वर=गुम्मट १३८. द्यापाल, मतिसागरके शिष्य, ५४ भू० 933 दयापाल पं॰ (महासुरि ) ५४ मु॰ 938 दर्शनसार (देवसेनकृत) भू० १४८. दामनन्दि, रविचन्द्रके शिष्य ४३, १०५ दामनन्दि=दावनन्दि, ( नयकीर्तिके शिष्य ) १२८, १३० मू० १५६. दामनन्दि, चतुर्भुखदेवके विष्य, ५५, मू० १३३, १४२. दिण्डिगूरवाखा ४९६ मू० १४७. दिवाकरनन्दि, चन्द्रकीर्तिके शिष्य ४३, १३९, मू० १५४. देवकीर्ति, गण्डविमुक्तके विष्य, ३९, ४०, १०५, मू० ५२, ९६, ११६, १३२ देवचन्द्र ४०, १०५, भू० ६०, देवणन्दि, जिनेन्द्रवुद्धि, पूज्यपाद, ४०, १०५, ४५९ सू० ७२, १३२,

938, 989, 943.

देवश्री कन्ति ( आर्यिका ) ११३. देवसघ १०५, १०८ मृ० १४५ देवसेन ( दर्शनमार कती ) भू० १४८. वेवेन्ड (श्वे०) मू० १४३ देवेन्द्र, गुणनन्दिके शिष्य ४२, ५०, ५५, ४९२ मू० १३३, १५३. देवेन्द्र, चतुर्मुंखटेवके शिष्य ५७. भ० 933. देवेन्द्र विशालकीर्ति १११ मृ० १३६ देशभूपण १०५ देसि, देसिन, देसियनण ४०-४३, ४५-५०, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६४, ७२, ९०, १०५, 906, 993, 998, 978, 930, 932, 930, 936, 938, 988, २२९, ३१७-३२०, ३२४, ३२७, ३६०,३६८,३६९,४२१,४३०, xxE, x09, xCE, xC9, x89, ४९२, ४९४, ४९६, ४९९ सू० 939, 933, 936, 988 इमिणगण ४९३ मू० १३६, १४८ इव्यसप्रह (नेमिचन्द्रकृत ) भू॰ ३२ द्वमपेणक १०५, मू० १२६, १२७ ध घणो कुतारेवि गुरवि ( सार्थिका ) १०. वनकीति २४३ मृ० १५७ घनपाल १०५ मू० १२८. धमें १०५ धमेचन्द्र, चार्क्गार्तिके शिष्य

मृ० १६१.

धर्मभूपण, अमरकीर्तिके शिष्य मू० १३६ घमेभूपण ग्रुमकीर्तिके शिष्य भु० १३६ धर्मसेन ७ भू० १२६, १२७, १५०. घवल ( प्रय ) भू॰ ४४ षृतियेण १, १०५ भू० ६२, १२६. घ्रवसेन भू० १२६, १२७. नकुलार्य ( छेखक ) ५०० नसत्र १०५ मू० १२६ नन्दिगण, °सघ, °आत्राय, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५, १०८, ४९३. मू० ६५, १२८-१३१, १३६, १४४, १४५–१४८. नन्डिमित्र १०५ मू० ६०, १२५ नन्दिम्नीप २१७ मृ० १५१ नन्दिसेन २६ मृ० १५१ नयकीर्ति, गुणचन्द्रके शिष्य ४२, ७०, ७८, ८१, ८५, ९०, ९६, १०४, १०५, १२२, १२४, १२,८ १३०, 930, 395-320, 373-376 ४२६,४९१,४९४,४९६,४९७, मू० १३, ३५, ३७, ४५, ४६, ८९, ९६-९६, १११, १४६, १५५, १५६ नयकीर्तिटेव, हिरिय नयकीर्तिके शिष्य. १२८, ४७५ मू० १५७ नयनन्दिविमुक्त ३०४ मू० ११८, १५२ नमिखर, नविखर, निमिखर व मयूरसघ, २७, २८, ३१, २०७, २१२, २१५, २१८ मू० १४७. नवस्तोत्र ५४. नाग २५४ मू० १२६. नागचन्द्र १०५. नागमित गन्ति ( क्षार्थिका ) २. नागवर्मकवि २९५.

नागसेन १४ मृ० ११२, १२६, १५०. नानार्थ रत्नमाला (इरुगपकृत) मू० १०४

नीतिसार ( इन्द्रनन्दिकृत ) मू॰ १४५, १४८.

नेमिचन्द्र १०५, १२९, १३७, ४७९, ४९० सू० २६, ३२, ४०, ४८, १०६, १३४, १५८ नेमिचन्द्र नयकीर्तिके शिष्य, ४२, १२२ १२४, १२८ सू० १५७. नेमिचन्द्र म० दे० ११३ सू० १३७. न्यायकुमुद्चन्द्रोदय (प्रथ) सू० १४१.

Y

पञ्चवाणकवि ८४ मू० २६, ३३, १०५.
पिट्टिनिगुरु ८ मू० १५०.
पिण्डित, चारुकीर्तिके शिष्य १०५,
१०८ मू० १३५
पिण्डितदेव, ११७, १३३, ३५५, ४२९,
४०४, मू० ४७, १६१
पिण्डितयित १०८ मू० ४६.
पिण्डिताचार्य ४२८ मू० ४६, १०३,

। पण्डितार्थ ८२, १०५ सू॰ ३८,१०४, 993, 994. पण्डितेन्द्र १०८. पद्मनिन्द=कुन्दकुन्द ४०, ४२, ४३, ४७, ५० मू० १२९, २३१. पद्मनन्दि १०५, १९६ मू० १५२. पद्मनिन्द चन्द्रप्रभके शिष्य १३७ भू० 949. पद्मनिन्द त्रेविद्यदेवके शिष्य ११४ भू॰ 950 पद्मनिद नयकीर्तिके शिष्य ४२, १२४, १२८, १३० मू० १५७. पद्मनिन्द शुभचन्द्रके शिष्य ४१ भू० 993. पद्मनन्दि देव ४९८ मू० १५२. पद्मनाभपडित. अजितसेनके ५४ मू० १४० पनसोगेवलि=हनसोगेबलि भू० १४६, 980. परवादिमल ५४, ४९५ मू० ८०, 938, 946. परवियगुरु १६२ परिशिष्टपर्व (श्वे॰ अथ) भू० ६६, ६७. पाण्ड १०५ मू० १२६. पात्रकेसरि ५४ भू० १३८. पानपभटार ६ भू० १५० पुत्र १०५ मू० १२५. पुनाटसघ भू० १४७ फु. नो. पुष्पदन्त, अर्हद्वलिके शिष्य, १०५ भू०

१२९, १३४.

पुष्पदन्त ( महापुराणकर्ता ) भू॰ ७७. पुष्पनिद १९७ मू० १५२. प्रष्पसेन ५४ मू० १३९. प्रष्पसेनाचार्य २१२ भू० १५२. प्रव्यसेन सि॰ दे॰ ४९३ मू॰ १३७. पुस्तकाच्छ ४०-४३,४५-५०, ५३, ५६, ५९, ६३, ९०, १०५, १०८, 993, 998, 928, 930, 922, १३७, १३८, १३९, १४४, ३१७, ३१८,३१९,३२०,३२४,३२७, ३६८, ३६९, ४२१, ४२६, ४३०, ४४६, ४७१,४८६, ४८९, ४९१, ४९४, ४९६, ४९९, मू० १३७, 988, 984. पुज्यपाद=देवनन्दि ४०, ४७, ५०, ५५, १०५, १०८ मू० १४१ पूरान्वय ( श्रीपूरान्वय ) २२० भू० 980. पूर्तिय गुरु ११५ पेरुमाल गुरु १० पोल्लब्वे कान्तियर ( आर्थिका ) २४० प्रयमानुयोगशाखा ९८ प्रभाचन्द्र=चन्द्रगुप्त १ भू० ६२-६४ प्रमाचन्द्र १०५. प्रभाचन्द्र चतुर्मुख के शिष्य, ५५ मू० 992, 933, 982 प्रभाचन्द्र नयकीतिं के शिष्य ४२,१२२, 928, 926, 930. प्रमाचन्द्र पद्मनन्दि के शिष्य ४० भू० 932.

प्रमाचन्द्र मेघचन्द्र के शिष्य ४३,४४, ४७, ५०, ५१, ५२, ५३, ५६, ६२, भू० ९२, ११६, १५४. प्रभाचन्द्र भद्दारक ९७ भू० १५९. प्रभावन्द्र सि॰ दे॰ ५०० भू० ११. 943, 944. प्रभावक चरित (श्वे प्रथ) मू॰ १४३. प्रभावती ( आर्थिका ) २७. प्रभासक १०५ स्० १२५. प्रोष्ठिल १, १०५ मू० ६२, १२६. ਬ. वलदेवगुरु, धर्मसेनके शिष्य, ७, भू० 940. वलदेवमुनि, कनकसेनके विषय १५ मू० 988 वलदेवाचार्य १९५, भू० १५८. वलर ( महारक ) १०४ वलाकपिञ्छ, गृद्धपिञ्छके शिष्य, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५, १०८, मू० १३१, १३४, १४०. वलात्कारगण १११, १२९ मू० १३५, १३६, १४६ वालचन्द्र ( दखो अध्यात्मि"), नयकी-र्तिके शिष्य, ४२, ५०, ६९, ८५, 908, 904, 922, 928, 926, १३०, १८७, ३२३, ३२५, ३२८, ४२६, ४९४, ४९६, भू० ३७, ९७-९९, १५६. वालचन्द्र, नेमिचन्द्रके शिष्य, १२९, ४७९, मू० ५२, १६०.

बालचन्द्र, अभयचन्द्रके शिष्य, ४१ मू० १३०

वालचन्द, माघनन्दिके शिष्य, ५५ मू० १३३.

वालसरस्वती उ०, ५५ भू० ८३. वालेन्दु (देखो वालचन्द्र, क्षभयच-न्द्रके शिष्य)

बाहुबिल (भुजविल, दोर्बिल,) देखो गुम्मट ८५, ३६५.

बाहुबलि चरित भू० २८, ३१.

बुद्धिल १,१०५ सू० ६२, १२६. वृह्दकथाकोष (हरिषेणकृत ) सू० ५६. वेल्गोलदगोम्मटेश्वर चरित स्० ५.

वोप्पण कवि ८५ भू० २२.

बोम्मणकवि ८४, १०१.

ब्रह्मगुणसागर, अमरचन्द्रके शिष्य,

३३३, भू० १६१ ब्रह्मदेव (टीकाकार) भू० ३२

ब्रह्मधर्मरुचि अभयचन्द्र म० ३३३ मू० १६१.

बहारङ्गसागर ३९४

भ.

महाकलक (देखो अकलक) ५५, १०५, भू० १३४.

भद्दारकदेव, नयकीर्तिके शिष्य, १२२. भद्रवाहु (भद्राचार्य) १, १७, ४०, ५४, ७१, १०५, १०८, भू० १५, २४, ५४-६६, ६९, १२५, १२८, १३१, १३८, १४९.

भद्रवाहु चरित (रत्ननन्दिकृत) मू० ५८,६० भद्रवाहुवलिस्वामी २४८.

भरत व भरतेश्वर ७५, ११५, ४३८, भानुकीर्ति, गण्डविमुक्तदेवके शिष्य, ४० भू० १३२.

भानुकीर्ति, नयकीर्तिके शिष्य, ४२, ७०, १०५, १२२, १२४, १२८, १३७, १३८, १४४, १८७, २२९, ४९१, भू० ८८, ९५, ९७, १५४, १५५, १५६.

भानुकीर्ति, माधनन्दिके शिष्य, ४९९, भू० १५९.

भानुचन्द्र, त्रिभुवनराजगुरु, सि॰ च॰ ११२, भू॰ १३७.

भुजवलिचरित (पश्चवाणकृतः) भू० २३, २४, १०५.

भुजविल शतक ( दोइयकृत ) भू॰ २३, २६, ३२, ११०.

भुवनकीर्ति देव ३७२ भू० १६०. भूतविल, अहंद्वलिके शिष्य १०५ भू० १२९, १३४.

म

मझराजकवि १०८ भू० ३८

मण्डलाचार्य उ० ५२,८८,८९,११३. मण्डितटगच्छ ११९ भू० ११९,१३८.

मतिसागर, श्रीपालके शिष्य ५४ मू*०* १३९.

मयूरमामसंघ (देखो नमिल्रसघ) २७, २९ भृ० १४७.

मयूर पिञ्छ १०८.

मलधारि गण्डविमुक्त ४३, १३९.

मलघारि देव ११३ भू० १३७. मलवारि देव, श्रीघरदेवके शिष्य ४२ 83 मलधारि, नयनन्दिनिमुक्तके ३०४ मू० १५२ मलघारि महिषेण, अजितसेनके शिष्य, ५४, ४९३, ४९५ मू० ११६, 930, 980, 946 मलवारि रामचन्द्र, अनन्तकीर्तिके शिष्य, 89. मलघारि स्वामी १३८ मू॰ ९५ मलघारि हेमचन्द्र, गोपनन्दिके शिष्य. ५५ मू० १३३. मलिदेव २५१ मिलिपेण ४६१ भू० १५८ महिसेन महारक १४६ सू० ११८, 947. महिसेन, लङ्मीसेनके शिप्य २४७ मृ० 950. महदेव १९३ मू० १५१. महामण्डलाचार्य उ० ४०, ८९, ९६, १२९, १३० १३७, ४७५, ४७९, 890 महावीर १०५ भू० १२८ महावीराचार्य (गणितसार कर्ता ) भू० UĘ महासेन (देखो मासेन) महिधर १०५ भ० १२८ महेन्द्रकीर्ति, कलघीतनन्दिके 80, 40

महेन्द्रचन्द्र ५५ मू० १३३. महेश्वर ५४ भू० १३८ -माधनन्दि १०५ भू० १३४ माधनन्दि, कुमुदचन्द्रके शिष्य १२९. माधनन्दि, कुलचन्द्रके शिष्य ४० मूल 997, 937 माधनन्दि, कुलभूपणके शिष्य ४०, भू० 930. माधनन्दि, गुप्तिगुप्तके शिष्य भू० १२८. माघनन्दि, चतुर्मुखके शिष्य ५५ भू० 933 माघनन्दि, चारुकीर्तिके शिष्य ४१ भू० १३०. माधनन्टि, नयकीर्तिके शिष्य १२४, १२८, १३० सू० १५७ माधनन्दि, श्रीघरदेवके शिष्य ४२ मापनन्डि भट्टारक, मानुकीर्तिके शिष्य ४९९ मू० १५९ मापनन्दि व्रती ४९५ मृ० १०० माघनन्दि सि॰ च॰ १२९ भू० १५९. माघनन्दि सि॰ दे॰ ४७१ माणिक्षनिन्द १०५ माणिक्यनन्दि, गुणचन्द्रके शिष्य ४२ माघव, देवकीर्तिके शिष्य ३९, ४० मू० ९६, १५७. माधवचन्द्र, शुभचन्द्रके शिष्य ४१, १४४ मृ० १५५ मानकव्वे गन्ति ( आर्थिका ) १३९ मासेन ऋषि (महासेन ) १६१ म्॰ 949

मुनिचन्द्रदेव, उदयचन्द्रके बिष्य १३७ मू० १५९. मुनिवशाभ्युदय ( चिदानन्दकृत ) मू० २७, ४५, ५९, ६२, १०५. मूलसब ४०, ४१, ४३, ४५-५०, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६४, ९०, १०५, १११, १२४, १२९, १३०, १३२, १३७, १३८, १४४, २२९, ३१७, ३१८–३२०, ३२४, ३२७, ३३२, ३६०, ३६८, ३६९, ४२१, ४२६, ४३०, ४४६, ४७१, ४७३, ४८९, ४९१, ४९२, ४९४, ४९९, ५०० मू० १०३, १२९, १३१, १३३, १३५, १३६, १४४. मेघचन्द्र, गुणचन्द्रके सधर्म, ४२ मेघचन्द्र, नयकीर्तिके शिष्य, ४२ मेघचन्द्र, वालचन्द्रके शिष्य, ४९६, भू० १५७ मेघचन्द्र, माधनन्दिके शिष्य, ५५ भू० 933 मेघचन्द्र, वीरनन्दिके गुरु ४१ मेघचन्द्र, सकलचन्द्रके शिष्य ४७,५०, ५३, ५६, मू० ९१, ९२, ११६, 948 मेघनन्दि २१५ मू० १००, १५३. मेरुधीर १०५ मू० १२८ मेल्लगवासगुरु २३ भू० १५१ मैत्रेय १०५ मू० १२५ मौण्ह्य १०५ मू० १२५ मौनियाचारिय ३१ भू० १५१.

मौनीगुरु २, ९ मू॰ १४९. मौर्य १०५ मू॰ १२५.

य

यशोवाहु १०५. यश-कीर्ति, गोपनन्दिके शिष्य ५५ भू० ११२, १३३, १४३. यश-पाल भू० १२६, १२७. यशोवाहु भू० १२६. यशोभद्र भू० १२६, १२७.

₹

रत्नकरण्ड श्रावकाचार (समन्तमद्रकृत) भू० ७६ रत्ननन्दि, ललितकीर्तिके शिष्य भू० ५८, ६० रत्नमालिका ( अमोघवर्षकृत )भू॰ ७६. रविचन्द्र, कलघीतनन्दिके बिष्य ४२, ४३, २३१ रविचन्द्र ५३ मू० १५५ राघवपाण्डवीय (श्रुतकीर्तिकृत ) ४० मू० १४३ राजकीति ११९ मू० १६१. राजावलिकथा (देवचन्द्रकृत ) भू॰ २३, २७, ६०. राज्ञीमति गन्ति ( आर्थिका ) २०७. रामचन्द्र, बालचन्द्रके शिष्य ४१ भू॰ 930. रामिल भू० ५७ राय≕चामुण्डराय १३७. रूपसिद्धि ( दयापालकृत ) ५४.

स्र

स्वर्षादेव २२२.
स्वर्षान्दि, देवकीति पं०दे० के शिष्य
३९, ४० भू० ९६, १५७.
स्वर्भीसेन, राजकीर्तिके शिष्य ११९,
भू० १६१.
स्वर्भीसेनभद्दारक २४७.
स्वितकीति, सनन्तकीतिके शिष्य भू०
३४, ५८.
सोह (सोहार्य) १, १०५, भू० ६२,
१२५, १२६, १२७.

व

वक्रगच्छ ५५, मू० १३३, १४६. वकप्रीव ५४, ४९३ मू० १३७, १३८. वजनिंद ५४ मू० १३८. वर्देव ५५ मू० १३३. वर्षमानदेव ५३ मू० १५५. वर्धमानाचार्य भू० ७५. वलि १०५. वस्रदेव १०५ मू० १२८. वसुनन्दि १०५. वादिकोलाहल ३, ५४, ४९३. वादिगण १०५. वादिचतुर्मुख उ० ४०. वादिराज ४९३, ४९४, ४९५, भू० 63, 99, 930, 946. वादिराज, मतिमागरके शिष्य ५४, मू० 938, 983. वादिसिंह उ० भू० १४१. वादीम कष्ठीरव उ० ५४.

वादीभसिंह ४९३ वायुभूति १०५ भू० १२५ वासवचन्द्र, चतुमुंख देवके शिष्य, ५५ मू० ८३, १३३, १४३ विजय १०५ मू० १२६ विजयधवल ( यथ ) ४१३. विद्याधनज्ञय उ० ५४ भू० १३९. विद्यानिद १०५ विनीत १०५ भू० १२८. विमलचन्द्र ५४ भू० १३९. विशास १, १०५ भू० ५७, ५९, ६१, ६२, १२६ विशोक महारक २०३ मू० १५२ विष्णु १०५ भू० ६०, ६२, १२५ विष्णुडेव १. १२५. वीर १०५ मृ० १२८. वीरनन्दि, मेघचन्द्रके शिष्य, ४१, ५०. वीरनन्दि, महेन्द्रकीर्तिके शिष्य, ४७, 40. वीरसेन ४७, ५०. वृषभगण ४७, ५०. च्पभनन्दि ३१, ५५, १८९ मू० १४९, 949. वृपभप्रवर ९८ वृषमसेन ४३८. वेट्टेडेग्रह १९ विद्यशास्त्र (पूज्यपादकृत ) भू० १४२. श शब्दचतुर्मुख ५४ मृ० ८३. शब्दावतारन्यास ( पूज्यपादकृत ) भू० श्वाविमित गन्ति ( आर्थिका ) ३५.

शाकटायन सूत्रन्यास भू० १४१.

शान्तकीर्ति, अजितकीर्तिके बिष्य ७२

भू० १६२

शान्तनिन्द २२४

शान्तनिन्द २२४

शान्तकीर्ति ११२, १९३ भू० १३०.

शान्तिकीर्ति १५, ४९३ भू० ८६, १३७, १४०.

शान्तिनाथ, अजितसेनके बिष्य, ५४

भू० १४०.

शान्तिभद्वारकाचार्य ११३ भू० १३७

शान्तिसिंग पं० ४९५ भू० १५८.

शान्तिसेन १७-१८ भू० ५६, १४९.

शान्तिसेनदेवं ४९३ भू० १३७

शान्तीश, गुणचन्द्र म०के गुरु भू०८२

शास्तार (अथ) १२९ भू० १००.

शिवकोटि, "आचार्य, "सूरि, समन्तमद्रके गुरु, १०५ भू० १३४, १४९.

शुमकीर्ति, चतुर्मुखदेवके शिष्य, ५५

श्चमकीर्ति, देवकीर्तिके विष्य, ४० मू० ११६

मू० १३३.

शुमकीर्ति, देवेन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य, १११ भू० १३६

शुभकीर्ति, वालचन्द्रके शिष्य, ५०, १८८ मू० १५५.

ग्रुभचन्द्र, देंनकीर्तिके शिष्य, ४० भू० ११६.

गुभचन्द्र, ग० वि० म० दे० के शिष्य. ४३, ४५-४९, ५९, ६३-६५, ९०, १३९, १४४, ३६०, ४४६, ४४७, ४८६, ४८९ मू० ४९, 99, 97, 943, 944 शुभचन्द्र, माघनन्दिके शिष्य, ४७१ म् ९८. १३०, १५८. धुमचन्द्र, म० रामचन्द्रके शिष्य ४१ मृ० ११२ श्रीकीर्ति १०५ श्रीदेव १४५ श्रीदेवाचार्य २१३ मू० १५२. श्रीधरदेव. दामनन्दिके शिष्य. ४२.४३. श्रीनन्याचार्य ४९३ भू० १३७. श्रीपाल ५४, ४९३, ४९५, मू० ८८, 99, 930, 939, 946. श्रीपूरान्वय ( देखो पूरान्वय ) २२० मृ० १४७. श्रोभूषण १०५. श्रीमति गन्ति ( आर्यिका ) १३९ श्रीवर्धदेव ५४ भू० १३८. श्रीविजय ५४, ४९३ सू० ७५, १३७, 938. श्रीविहार ( उत्सव ) ४३५, ४३६. श्रीसघ २२०. श्रुतकीर्ति ४०, १०५, १०८ मू०

934, 983.

939.

श्रुतकेवलि ४०, ५४, १०५, १०८.

श्रुतविन्दु ( चुन्द्रकीर्तिकृत ) ५४ भू॰

श्रुतसुनि, अभयचन्द्रके शिष्य, १०५ मृ० ३८, १०४, १३५.

श्रुतमुनि, पण्डितायंके खिष्य, ५२६ूँभू० १६०.

श्रुतसुनि, तिद्धान्तयोगीके शिप्य, १०८, भू० ११६, १३५.

श्रुतसागर वर्णि ११६ भू० १६१. श्रुतावतार (इन्द्रनन्दिकृत) भू० १२७, १२८.

स

सकलचन्द्र, अभयनिन्दिके शिष्य ४७, ५०.

स्तययुधिष्टिर (चामुण्डरायकी ड॰) भू० ७३.

सन्दिगगण २१ मू० १५० सन्मतिसागर, चाहकीर्तिके शिष्य ४३५ ४३६, ४५५-४५७ सू० १६२ सप्तमहर्वि ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ५४.

समन्तमद ४०, ५४, १०५, १०८, ४९३ मू० १३१, १३४, १३६, १३८, १४१

समस्तविद्यानिधि उ॰ भू॰ १४१.

समाधिशतक (प्रयपादकृत ) ४० मू॰ १४१

सम्यक्त्वचूहामणि ड॰ ५३, ५६,९०, १०६, १३८, १४४, ३६०, ४२१,४३०,४८६,४९१,४९२, ४९३,४९७,४९९. सम्यक्तवरत्नाकर उ० ४३, ४४, ४७. सरसजनचिन्तामणि (शान्तराजकृत) भू० १९.

सर्वेग्रप्त १०५ मू० १२८.

सर्वेज्ञ १०५ भू० १२८.

सर्वज्ञचूडामणि ८१

सर्वज्ञ महारक १५३ मू० १५१.

सर्वनिन्द, चिक्करापदवियके शिष्य १६२ भू० १५१

सर्वार्यसिद्धि (पूज्यपादकृत ) ४० भू० १४१, १४२.

सन्यसन, सन्यास, सहेखना, समाधि
१, ७, ८, १३, १४, २६, २९,
३८, ४४, ४७, ४८, ४९, ५१–
५४, १०५, १०८, १३९, १५५,
१८६, २०७, ४६९, ४७९.

सम्पूर्णवन्द्र=रविचन्द्र, क्लधौतनन्दिके शिष्य ४२, ४३.

सरस्वतीगच्छ भू० ६५

सागरनन्दि, शुभचन्द्रके शिष्य ४७१ मू॰ ५१, ९८, १५८.

सातनन्दिदेव २२४ मृ० १५३.

सायिव्वे कान्तियर (आर्यिका) २२७. सारत्रय (चारकीर्तिकृत ) १०८.

सिताम्बर≕धेताम्बर १०५

सिद्धनन्दि ६३

चिद्धान्तयोगी, पडितके शिष्य १०० मू० १३५

तिद्वार्ये १, १०५ भू० ६२, १२६. सिंगणन्दिगुरु, वेटेडेगुरुके शिष्य १९

मू० १५०.

सिंहनन्दि ५४, ३७४, ४८६, भू० ७१, ७२, १३८. सिंहनन्दिभट्टाचार्य ११३ भू० १३७. सिंहनन्याचार्यं ३७४, ४९३, मू० २६ १३७, १६०. सिंहणाये १०५ सिंहसघ १०५, १०८ मू० १४५. सुजनोत्तस=बोप्पकवि ८५ स्वर्म १०५ सू० १२५-१२७. सुमद्र १०५ भू० १२६. मुमतिदेव ५४ भू० १३८. स्मितिशतक ( स्मिति देवकृत ) ५४. मुरकीर्ति ४३१ मू० १५८. सेनसघ १०५, १०८. सोमदेव भू० ७७, सोमचन्द्र ११३ मू० १३७ सोमश्री (आर्थिका) ११३.

सोमसेनदेव ३७१ भू० १६०. स्थलपुराण ( यथ ) भू० २३, २७. स्थूलगृद्ध भू० ५७. स्वामी ५४ भू० ८३. स्वास्थ्यशास्त्र ( पूर्जपादकृत ) ४० भू० १४१

₹

हनसोगे शाखा ७० मू० १४६
हरिषेण (क्याकोषकर्ता) मू० ५६.
हलधर १०५ मू० १२८.
हिरिय नयकीर्ति ८९, ४५४, ४७५.
हरिवशपुराण भू० ३०, १२५, १२७.
हेमचन्द्राचार्य (श्वे०) मू० ६६.
हेमचन्द्रकीर्ति, शान्तिकीर्तिके बिष्यः
११२ मू० १६०.
हेमसेन ५४ मू० १३९.

## अनुक्रमणिका २

इस अनुक्रमणिकामें जैन मुनि, आर्थिका, किन व सघादिको छोड शेप सव प्रकारके नामोंका समावेश किया गया है। नामके पश्चात्के अकोंसे छेख-नवर व भू० के पश्चात्के अंकोंसे भूमिका-पृष्ठका तात्पर्य है।

इस अनुक्रमणिकार्मे निम्नलिखित सकेताझरोंका प्रयोग किया गया है।

उ०=उपाधि। को० न०=कोङ्गाल्य नरेश। ग० न०=गंग नरेश। ग० रा०=
गग राजकुमार। य०=अंथ। प्रा०=आम। च० न०=चंगाल्य नरेश। चा० न०=
चालुक्य नरेश। चामु०=चामुण्डराय। चो० रा०=चोल राजधानी। चो० से०=
चोल सेनापति। जा०=जाति। जै० म०=जैन मंदिर। तृ०=तृतीय। दा०=दार्शनिक। दु०=दुर्ग। द्वि०=द्वितीय। न०=तरेश। नि० सर०=निहुगल सरदार। नो०
न०=नोलम्य नरेश। पा० सर०=पाण्ड्य सरदार। पु०=पुरुष। पा० ऋ०=पौराणिक ऋषि। पा० न०=पौराणिक नरेश। प्र०=अथम। म०=मंत्री। म० न०=
मंसूर नरेश। मी० न०=माँयं नरेश। रा० न०=राष्ट्रकृट नरेश। रा० रा०=राष्ट्रकृट राजकुमार। रा० व०=राजवश। वि० न०=विजयनगर नरेश। शै० न०=
शैशुनाग नरेश। सर०=सरदार। सरो०=सरोवर। से० सेनापति। स्था०=स्थान।
हो० न०=होय्मल नरेश।

स्य
सकालवये=कृष्ण द्वि॰, रा॰ न॰, भू॰
७६.
सक्वनवस्ति=पार्यनाय मदिर भू॰ ४३,
४४, ९७.
सक्वने, चन्द्रमोलि मं॰ की माता १२४
भू॰ ९७.
सक्षपाद दा॰ ५५
सखण्डवागिल्ज दरवाजा भू॰ ३८.
सगिल, प्रा॰ ९.

अग्रवाल जा० ३३८, ३४०, ३४६, ३४७ भू० १२०.
अजितादेवी चामु० की भागां मू० २४.
अडेयार राष्ट्र अटेयरेनाडु २
अण्णस्य पु० १७२ भू० ४८.
अण्णितटाक स्था० ४२
अतक्र्र, ग्रा०, भू० १०९
अत्तिमव्यरि, अत्तिमव्ये, स्रो ५९, १२४, १४४, मू० ९०
अदटरादित्य को० न० ४९८, ५०० मू० ११०.

सदियम चो॰ से॰ ५३, ९०, १३८, ३६०, ४८६, ४९३ मू० ५० अध्याडिनायक पु॰ ७४ अनन्तपुर, जिला, भृ० १११. अन्द्रमासल्ल, स्था० २४ अन्धासुरचीव दु॰ ५६ अन्याय ( एक टैक्स ) १२८ अप्रतिमवीर उ० ४३४ अभ्यागते ( एक टैक्स ) १३७ अमर, हुल म॰के भ्राता १३८ मू॰ ९५ अमोघवर्ष प्र०, रा० न०, भू० ७६ अमोघवर्ष तृ०=बहेग, रा० न०, भू० **68, 69** अम्मेले, ग्रा॰ ३६१ **अय्कनकट, स्था० ५९** अय्यावोले, ग्रा॰ ६८. अरकेरे, प्रा० १२० मू० १०९. **अर्कल्युद तालुका, मृ० १०९** अरसादित्य, म॰ ३५१ अरिराय विमाड, उ० १३६. अरेगलवस्ति भू० ५१. अरेयकेरे, सरो० ५१. अर्ककोर्ति, न० १०५. अर्जुनशीतग्राम, ३८२ अर्थर वेल्सली साहव भू० १८. अहंनहल्लि, ग्रा० ८३, ४८६. अलसकुमार, पु॰ १७५ मू० ११७. अलाउद्दीन खिलजी भू० ८५ अलियमारिसेहि, ८७.

अल, सर०, ३८ अवघदेश, भू० ११९. अवरेहालु प्रा॰ १२२. अञोक, न०, मू० ६८ अहमदनगर भू० १०१. अहितमार्तण्ड, उ० ३८. अगडि. या॰ ३६१ मू॰ ८३. अगरिक-कालिसेहि, पु॰ ३६१. आइने अकवरी प्र०, भू० ६८. आगरा नगर, भू० ११९. आचलदेवि, आचले, आचाम्या, आचि-यक=चन्द्रमौलि म॰ की १०७, १२४, ४२६, ४९४ मू० 88, 90, 96 आचलदेवि, हेम्माडिदेवकी मार्या १२४. आचाम्बिके, अरसादित्यकी भार्या, ३५१. आत्रेयस गोत्र ४३४. आदितोर्ध, कुण्ड, १२३, ४५३. आदिलशाह भू० १०१ आनेयगोन्दि, ग्रा॰ १३६. आर्च, ग्रा॰ ८९. आलेपोम्सु ( एक टैक्स ) ४३४. आलेयुक ( एक टैक्स ) ४३४. आल्दुरतम्मडिगल, पु॰ १५५. आश्वलायन सूत्र, प्र० ४३४. आहवमल,चा०न० ५४ मू०८३, १४०. आह्वमल्ल-सोमेश्वर, चा० न०, भू० ८४.

इच्छादेवी, भुजवलिकी रानी, भू० २४.

इनुहुर, मा० २३.

इन्डियन एफेमेरिम, प्र०, सू० २९,

इन्दिराकुलगृह=गासनबस्ति ६५, मू० ९०, ९२.

इन्द्र, "राज, रा॰ न॰ ३८, ५७, १०५, १०९, मू० ७२, ७६-७९ इम्मिड कृष्णराज वहेयर, मै० न० ४३४ इस्माप, इस्मेन्द्र, इस्मेश्वर=इरिहर द्वि॰ के से०, ८२ मू० १०४.

इस्क्रोल, नि॰ सर॰, ४२, १३८ मू॰ १११

इरुवे ब्रह्मदेव मदिर मू० १४. इस्यान पेठ, ब्रा० ३४०

उ

उपेरवाल=विरवाल जा० ११४. उचित्र, उच्हित्र, दु०, ३८, ५३, ५६, ९०, १२४, १३०, ४३१, ४९४ मू० ९७. उर्जन (नगर) १ मू०५७,५८,६२. उत्तनहित्र, प्रा०, ८३. उत्तेनहित्र, प्रा० ४३४. उदयविद्याधर, उ० ६१ मू० ७४. उदयसिंग, पु० ३४८.

羽

४९३, ४९४, मू० ८७.

टदयादित्य, हो॰ न॰, १२४, १३७,

ऋषिगिरि=चिक्कवेह, ३४ ए

एहोटि जिनालय, भू॰ १०३. एच. °राज, एचिंग, एचिंगाङ्क, एचिं- राज,=गगराजके पिता ( बुधिमत्र )
४४, ४५, ५९, ९०, १४४,
३६०, ४८६, मू० ८९
एच, एचिराज=चम्मके पुत्र, से० १४४,
मू० ८६, ९१
एचण, एचिराज=गगराजके पुत्र ५९,
६६, मू० ९
एचच्चे, स्रो० १४४.
एचट्चेनी, हो० रा० ९०, १२४ मू०
९६
एचट्चेनी, हो० रा० १२४, १३७,

एचिराज, से॰, मू॰ ९१.
एचिराज, से॰, मू॰ ९१.
एचिसेटि, पु॰ ८६, ३६१.
एडवलगेरे, मरो॰, १२९, १३०,
एन्ट्र, स्या॰, मू॰ ३४
एरग, एरेयज्ञ, हो॰ न॰, ५६, १४४.
एरउक्टे बस्ति, मू॰, १०, १३, ९१.
एरम्बरगे, देश, १३० मू॰ ९७.
एरेयज्ञ=एरग,हो॰न॰ ५३, ५६, १२४,
१३०, १३७, १३८, १४४,
४३२, ४९१-४९५. मू॰ ५३,
८३, ८७.

एरेयप्प, ग॰ न॰, मू॰ ७५ एरेन नेहेत, र॰ ५७, मू॰ ७९.

ओ

ओडेय, पा॰ मर॰, ९०, १२४, १३०. ओडेगळ बस्ति मू॰ ४१. ओम्मालिगेयहाल, स्था॰ ५१. ओरेयूर, चो॰ रा॰ ५००, मू॰ ११०, १११.

क

कागेरे, ग्रा० ९० मू० ९६. किवनदोणे, कुण्ड, भू० १४. कटकसेसे ( एक टैक्स ) १३७. कटवप्र= चिक्कबेट १५२, १५९, १८९ मू० £3, **६४, ११६** कडवदकोल, कुण्ड १२४. कडसतवाडि, ग्रा॰ ४५९, ४६० कणाद, दा० ४९३ कत्तले वस्ति भू० ५, १३, ९१. कदन कर्कश उ० ३८. कदम्ब, पु०, मू० १४ कदम्ब, रा० व० १३८, २८२, 906 कदम्बहिल, प्रा०, मू० १०३. कदिक वश ३२२. कन्खरी, वादित्र ४०७, ४०८. कन्दाचार, सिपाही ९८. कन्नेगाल, स्था०, भू० ८२, ९०, ९१. कन्ने वसदि, जैनमदिर ११५. कन्नौज, नगर,भू० ७६. कपिल, दा० ३९. कन्वाछ, प्रा॰ ४३३, ४३४. 'कबाले, प्रा० ८३ भू० १०७ कञ्चप्पुनाहु, प्रदेश, ५१, ४९२ कब्बादुनाथ अरुवण, स्था० १३७.

कव्विणदपोम्मु, एक टैक्स ४३४. कमलपुर, कमुलपुर ११८, ४०५. कम्पिता, रानी १५२. कम्ब राजकुमार, गं० रा०,भू० ७८,७९. कम्मय्य, रा०रा० ९९. कम्मट, टकसाल ३२४ कम्ममेन्य लोहित गोत्र ४००. करवघ, स्था० ३४७. करहाटक, स्था० ५४ मू० १४१. करिकाल चोल न॰, भू॰ १११. कर्कराज, रा० न०, भू० ७७, ८१. कर्णाट, कर्णाटक, देश, ८३, १०६, ४३४, मू० ५९ कर्णाटक कुल ३५१ कलचुरि नरेश भू० ५०; ९८. कलन्तूर, मा० १५९. कलपाल, न० ५३, १३८. कलले, स्था० ३२८. कलस, श्रा० ४३४. कलिगलोलाण्ड, उ० ५७, भू० ७९. कलिङ्ग, देश १३८, ४९९. कलिदुर्ग गामुण्ड, पु० २४. कल्कणिनादु, प्रदेश ५३, ५६. कल्कि, चतुर्मुख, न०, भू० २९-३१. कल्बप्पु, कब्बप्पु, काल्बप्पु≔चक्कबेट्ट ३, २३, २४, ३४, ३५, ४७, १५४, १६०, १६१, १७२, १९०, २००, २२७, सू० ५५. कल्याणि, सरो०, भू० ४८, १०६. कल्लघ्य, पु० ९३ मृ० १२१.

कल्याणी, चो॰ राजधानी भू॰ ८१. कल्लहल, एक नाला ५९. कलेह, प्रा० १३६ कवद्द, प्रा॰ ३६. कंवाचारि, लेखक ५३. कवि सेष्टि, प्र० ८९ भू० १२०. काञ्चीपुर ५४, ९०, १३८, ३६०, ४८६, मू० ७६, १४९. काञीदेश ४५५ काडलूर, प्रा० २४. काडारम्भ, एक टैक्म ३५३ कादम्बरी ग्र०(नागटेवकृत) भू० ११७ काडुविंह, पह्नव नरेशोंकी उ० ३८. कापुर जिला भू० ८३ कान्यकुञ्जनगर=कन्नीज भू० ५९ कापालिक ३८. काम, (देखो नृप काम) कामदेव, उच्छिक्ति सर० ४०, ९०, १२४, १३० मू० ११२ कामलदेवी, नागदेव म॰ की पुत्री ४२ 930. कारकल, प्रा॰, मू॰ ३४ कालतूर, स्था॰, मू॰ ११६ कालवाडिगे, एक टॅक्स ४३४. कालन्त्रे, स्त्री, मू॰ ५२. काललदेवी, चामु॰ की माता भू॰ २४. कावेरी, नदी, ५९ मू० १०९ काशी नगर ८४, ४३५, ४३६. कास्यप गोत्र ९८, ११७ किकोरि, स्या० ४३३, ४३४.

कित्तूर=कीर्तिपुर ७. किराज, जा० ३८. किरियकालन सेष्टि, पु० ४२४. किरिय चौण्डेय, पु॰ ८७ किल्केरे, स्था० २४ कीर्तिनारायण, उ० ५७ भू० ७९ कीर्तिवर्मा, चा० न०, भू० ७५, ८०, कुक्कुटसपं ८५ कुन्यनाय जिनालय, भू० १०५. कुम्मकोण, स्था० ४३५, ४५६,४५७. कुम्मट, स्था० १३० भू० ९७ कुम्बेयनहिल, मा० ४९५ कुरुक्षेत्र ५३, ५६, ५९, ८३, ४८६. कुर्ग नगर, भू० ८३, ११०. कुलोत्तन चन्नाल्व महदेव, च० न० १०३ सू० १११ क्गेनहादेव वस्ति, भू० १२ कृष्ण ( प्र० ) रा० न०, मू० ७५. कृष्ण (द्वि०) रा० न०, भू० ७६, ८०. कृष्ण (तृ॰) 'राज, 'राजेन्द्र, रा॰ न॰ ३८, ५४, ५७ मू० ७२, ७६-८०. कृष्ण, °नृप, "राज, ओडेयर ( प्र० ) मै० न० ८३ मू० ४८, १०७. कृष्णराज ओहेयर (तृ०) मै० न० ९८, ४३३, ४३४, मू० २०, २१, ३३, 80, 900, 906. कृष्णराज वहादुर वर्तमान मै० न०, मू० ३३, १०८. कृष्णवेष्णा=कृष्णा नदी १३८.

केतहरे, सरो० १२४. केतिसेहि पु॰ ९५, १०४, १३०, ३६१, मू० १२२. केदार नाकरस सर० ४० भू० ११२ केन्तिष्टियहल, एक नाला १२४. केम्पम्मणि स्त्री भू० ६. केम्बरेयहल, एक नाला १२४. केलियदेवी, केलेयब्बरिस, विनयादित्य हो॰ न॰ की रानी, १२४, १३७, १३८, ४९४, मू० ८७. केलक्षेरे, प्रा०४०, १३७ मू०७५,९६. केल्लहनहिल, प्रा०४८६. केशवनाथ, महादेव च॰ न॰ के म॰ १०३ मू० ३६ कैटम, एक राक्षस ३८ कोङ्ग जा० ५३, १४४ कोजनाडु, प्रदेश ११७. कोझराय रायपुर दु० १३८. कोङ्गलि, मा॰ ५६ कोज्ञाल्व, रा० वं० ५०० मू० ८३, 909 कोङ्ग, प्रदेश ५६, १२४, १३०, १३७, १४४, ४९१, 888. ४९७, ४९९, मू० ९०. कोटिपुर भू० ५६, ६० कोट्टर, स्था० ९ कोहसा, स्या० ३७९. कोणेयगङ्ग, सर० ६० मृ० ७४, ७७. फोपण, कोपल, प्रा॰ १४४, मू० ९६.

कोपणपुर, स्था० ३२१. कोयतूर, दु० ५३, ५६, १२४,१३७, १३८, १४४. कोलार, कुवलाल, राजधानी भू० ७१. कोलाल ग्रा० ५६. कोलिपाके, स्था० ४०८. कोल्लापुर=कोल्हापुर ४०, ४२२, ४७१. कोवल, स्था० २४. कोविल=श्रीरङ्गम् १३६. कौण्डिन्य गोत्र ४०, ४३, ४५, ५९, ९०, १४४, ३६०, ४८६ ख खचरपति≕जीमूतवाहन, पी० न० 936 खण्हलि, वश १२८, १ई० खाण ( एक टैक्स ) १३७ खामफल, पु॰ ११९. खुसरो, ईरानका वादशाह भू० ८०. खेरामासा, पु० ३६३-३६५.

ग

खोटिगदेव, रा० न०, भू० ७७.

गङ्ग, रा॰ व॰ ३८, ४५, ५४, ५५, ५९, ८५, १०९, १३७, १३८, १५१, १६३, २३५, ४६९, ४८६, मू० ७०-७५, ८४, १०९ १४२.

गङ्ग, गङ्गण, गङ्गराज, विष्णुवर्धनके से० ४३-४८, ५९, ६३, ६५, ७५, ७६, ९०, १३७, १४४, ३६०, ४४६, ४४७, ४७८, ४८६,

मू॰ ६, १०, ११, ३६, ४९, ५०, ५४, ८२, ८८-९२, ९५, 90, 909 गङ्गकन्दर्प, स०३८ गङ्गगाङ्गेय, उ० ५७, भू० ७९ गङ्गचूडामणि, उ० ३८. गङ्गडिकार, जा०, भू० ७१. गङ्गण, लेखक ५०. गङ्गवावनी कोल, कु० ४५२ गङ्गमल्डल=गङ्गवाहि ५३, १४४, गन्नमण्डलिक, उ० ३८. गङ्गरराय=चामु० ९०, ३६० गङ्गरसिंग, उ० ३८ गङ्गरोलाण्ड, उ० ३८ गङ्गवज्र, उ० ३८, ६०, भू० 90 गङ्गवती, स्था० १०६ गङ्गवाडि=गङ्गमण्डल ४५, ४७, ५३, ५६, ५९, ९०, ११५, ३६०, ४३१, ४८६, ४९६, भू० 50, 58 गङ्ग विद्याघर, उ० ३८ गङ्गसमुद्र, प्रा० ५३, ८८, ८९, १४४, 86 E. गङ्गसमुद्र, सरो० ५६, 928. गङ्गाचारि, छेखक ४७, 865. गङ्गायी, स्त्री ३९५

गहेगलाभरण, उ० ५७.

गण्ड नारायण सेहि, पु॰ ४८६. गण्ड मेरुण्ड, पौ० पक्षी ४३४ गण्डमार्तण्ड, उ० ३८ गण्डराभरण, उ० ५३ गनीराम, पु० ३४३ गन्धवर्म, पु० २२० गहड केशिराज, सर० ३७, भू० ११२ गर्ग, गोत्र ३४७, भू० १२० गवरेसेष्टि, पु॰ १४३ गाडदेरे ( एक टैक्स ) १३८ गिरिद्र्गमल, उ० १२४,४९४, मू० 90 गिरिघरलाल, पु॰ ३५९. गुजरात=गुर्जरदेश मू० ८१ गुज्जवे, स्त्री ३६१ गुडघटिपुर, स्था० ४०४ भू० ११९ गुणमतियन्त्रे, स्त्री २१८ गुत्तिय गङ्ग, उ० ३८ गुम्मदराजा, भू० ११२ गुप्तवशी राजा भू० ३० गुम्मह, सर० ४० गुम्मरदेव, पु० १०६ गुम्मरसेष्टि, पु॰ ३२१ गुम्मणा, पु० ८४ गुम्मिसेहि, पु॰ ३५२, ३६१ गुरुकाणिके, एक टैक्स ४३४ गुर्जरदेश ३८, १२४, १३०, ४९१ भू० ७८ गुलवर्गा, राजघानी भू० १०१ गुल्रकायां स्त्री, भू० २६, ३८, ३९

गेडेगलाभरण, उ०, भू० ७९. गेरवाल=वधेरवाल ३८२. गेरसोप्पे, स्था० ९७, ९९, १०२, १३४, १३५, ३३४ सु० 80. गेसाजी, पु॰, ३८२. गोगिंग, सर० ३३७. गोणूर, ग्रा० ३८. गोदावरी नदी ५९ गोनासा, पु॰ ३८२, 999 गोम्मटपुर, श्रवण बेल्गुल ९२, १२८, १३७, १३८, ४८६. गोम्मटसेहि, पु० ८१, ३६१, भू० ९९. गोम्मटेश्वर मूर्ति भू० १७ गोयिल गोत्र ३४०, ३४४, भू० १२०. गोलकुण्डा, राजधानी, भू० १०१. गोल्ल देश ४०, ४७, ५० गोविन्द, पु॰ ३९५, ४०४. गोविन्द (द्वि०) रा० न०, भू० ७५ गोविन्द ( तृ॰ ) रा॰ ना॰, भू॰ ७६, vc, vg गोविन्दवाडि, स्था० २४, ५३, ४८९, मू० ९१. गोविन्दसेष्टि, पु० ९७. गौड, गौल, देश १२४, १३८, ४९१, मू० १४२ गौरश्री कन्ति, स्त्री ११३.

घट्टकवाट, स्था० १३८. घेरवाल=वघेरवाल. चक्रगोष्ट, दु० ५३, ५६, १३८. चगभक्षण चऋवर्ती, उ० ३३७ मु० 69. चङ्गनाडु=हुणसूर तालुका, भू० १११. चङ्गाल्व, रा० व० १०३, भू० ८४, 908, 990 चतुस्समयसमुद्धरण, उ० ५३ चतुर्मुख कल्कि, न०, भू० ३०. चन्दले, चन्दाम्बिके, चन्दब्बे, नागदे-वकी भार्या, ४२, १३०. चन्दाचारिग ( लोहकार ) २८१. चन्दिकब्बे=चन्दले ५३. चन्द्रप्रभ वस्ति, भू० ८. चन्द्रमौलि, म॰ १०७, १२४, ४२६, ४९४, मू० ४४, ९७, ९८. चरेड़य्य, पु० १४६, भू० ११८. चलदग्गलि, उ० ५७. चलदहृकार, उ० ५७ भू० ९२. चलदङ्कराव, उ० १४३, ४९९, भू० ७९. चलदुत्तरङ्ग, उ०, ३८. चलुवे अरसु, पु॰ ९८. चाकिसेटि, पु॰ ३६१. चागदकम्ब≕त्यागदस्तम्भ ११० भू० चागल देवी, नारसिंह प्र०, हो० न० की रानी १३८.

घ

चागवे हेगगिहत्ति, स्त्री ३६१ चामगद्द, प्रा० १२४ चामराज नगर, भू० ७८ चामराज ओडेयर (९) मै॰ न॰ रे४४, रे४५, ४३४, मू० १०५, 908. चामराज ओडेयर (६) मै० न० ८४, १४०, ४३३ चामुण्ड व्यापारी ४९. चासुण्डय्य, पु॰ ११८ चामुण्डराय वस्ति ४४२, ४७७, ४८१, मू० ८, १३, १६, ७३ चामुण्डरायकी शिला, भू० १५ चामुण्डिका देवी ४३४ चारुदत्त वणिक ५३. चार्वाक (दर्शन) ३९, ४०, ४९२ चालुक्य, रा० व० ३८, ४५, ५४, ५५, ५९, १२४, १३७, मू० ७५, ८०, ८७, ९०, ९१, १४३ चालुक्यामरण, उ० १४४, ४९२, ४९७, मू० ८२. चावराज, छेखक ४४, ४७ चाबुडय्य, पु॰ ९६ चाबुडिसेष्टि, पु॰ ९९, १००, १०२ चाबुण्डय्य, पु॰ १६४, भू॰ ११७ चिकण, पु०८७, १००, ४५३, ४६३, ४६५ चिक्र, प्रा॰ १६२. चिक्कण, पु॰ ८४, १३७, ३५२. चिक्कदेव राजेन्द्र ओडेयर, मै०न० ४४४,

भू० ५, ३३, ४५, ४८, १०६, 900 चिक्कदेवरायकल्याणि, कुण्ड, ४३३ चिक्क वस्ति १३४ भू० १२२ चिक्कबेष्ट ( चन्द्रगिरि ) ४११ चिक्तमदुकन्न, पु॰ ८८ भू० १२०. चिगदेवराजकल्याणि, कुण्ड, ८३. चित्र, प्रा० २ चेज़िरि, दु० ५३, १३८, १४४, ४९३. मू० ९०. चेन्टब्बे, स्त्री १२४ चेन्नण, चेन्नण्ग ("वस्तिनिर्मापक), १२३, ४४८-४५३, ४६३-४६५, ४८० मू० ४०, ४१ चेन्नण काकुण्ड, भू० ४९ चेन्नणा बस्ति, भू० ४०. चेन्नणा, पु॰ ८४. चेन्नपद्दन, भू० १०६ चेर देश, ३८, १३८ चेलिनी रानी ६३ चैत्यालय १३२, ४३०. चोल देश, ३८, ८१, ९०, १२४, १३०, ३६०, ४८६, ४९१, ४९९, ५००, सू० ५९, ६१, ७१, ८१, 68, 909 चोलकटकसूरेकाद, उ० ४९४. चोलपेर्माडि न॰ ५४. चोलेनहल्लि प्रा० १०७. चौवीसतीर्थंकर वस्ति, ११८ मू० ४१.

छन्दोम्बुधि, नागवर्मकृत, प्र०,भू०११७.

ज

जक्कणब्बे, जक्कमब्बे, (गद्गराजकी भावज ) ४३, ४४६, ४४७, भू० 48, 97.

जकरसूर होयसलसेहि, पु॰ ३६१ जिकक्टे, सरो०, भू० ४९. जिक्तराज, हुलके पिता, १३८, भू० ९५. जगदेकवीर, उ० ३८, १०९

जगदेव, तेळुगु सर०, भू० १०६ जगद्देव, चो० से० १३८.

जत्तलह, जत्तुलह ( योधा ) ४३, ५३. जन्नवुर, प्रा॰ १३७, १३८.

जय, °सिंह (प्र०) चा० न० ५४ मू० ८३, १३९, १४३.

जातिकूट, एक टैक्स, ४३४ जातिमणिय, एक टैक्स ४३४ जानकि, मद्गप से॰ की भार्या, इरुगपकी माता ८२, भू० १०४.

जायसवाल, मू० ६८

जिगणेकडे, सरो०, भू० ४६.

जिननाथपुर, प्रा०, भू० ५०, ५२.

जिनचन्द्र, पु० ७१

जिनदेव (ण) चामु० के पुत्र ६७, भू०

9, 48.

जिननाथपुर, प्रा० ४०, ८३, १३१, ४६७, ४७८, मृ० ८८, ९८ जिनवर्म, पु० ४०७

जिन्नहिल, प्रा॰ ८३

जीमूतवाहन, न० ५३. जीवापेट, स्था॰ ४०४ जैनमठ, भू० ४७.

जैमिनि, दा० ५५, ४९२.

जोगन्वे, जोगाम्वा, बम्मदेवकी भार्यो, ४४, १३०.

7

टाकरी लिपि, भू० ११९ टामस साहब भू० ६७, ६८.

ठक, दे० ५४, मू० १४१.

त

तच्चूह या० ४४०

तज्ञनगरम्, तज्जपुरी=तज्जोर

४३७, ४४१

तहगेरे, स्था० २४

तरिहल्लि, म्रा॰ १३८.

तरेकाडु=तलकाडु, दु॰ १३

तलकाडु, तलवनपुर दु० ४५, ५३,

५६, ५९, ९०, १२४, 930,

१३७, १३८, 983, 988,

३६०, ४४५, ४८६, ४९१, ४९३, ४९४, ४९७, सू० ७१,

vc, 90

तलेयूर, ग्रा॰ ५६, ४३१.

तालीकोटा, युद्धस्थान, भू० १०१.

तावरेकेरे, सरो०, भू० ५२.

तिगुल=तामिल, तिमिल, जा० ४५,५९,

९०, ३६० मू० ९०.

तिप्पेसुङ्क, एक टैक्स, १३८.

विम्मराज, एन्र्र मूर्ति प्रविष्ठापक, भू० 34. तिरिकुल, परिया जा॰, १३६. तिरुनारायणपुर=मेल्कोटे, प्रा० १३६. तीर्थद वसदि, कलसतवाडिका जै॰ म॰ ४५९, ४६०. तुङ्गबद्रि=तुङ्गभद्रा नदी, १२३ तुलुव, देश, ५३, १२४, १३७, ४९१, ४९४ तेयगुडि, ग्रा० १८५ तेरदाल, प्रा०, भू० ११२ तेरिन वस्ति, वाहुबलि वस्ति, भू० ११, 93,66 तेरेयूर, मा॰ ५३, ५६, ४३१ तेल व तेलप, चा॰ न॰, भू॰ ७७,८१, 990 तोण्ड, देश ५३ त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ=चागद°,भू०४० त्रिभुवन चूडामणि=मगायिवस्ति १३२, ४३० मू० ४६ त्रिभुवनमह, उ० ४५, ५३, ५६, ५९, ६८, ९०, १२४, १३०, १३७, 3 ¢0, 884, 86£ ४९२, ४९७, ४९८, मू० 69, 990 त्रिभुवनमल देव, 'पेमंडि=विकमादित्य (चतुर्घ) चा० न०४५,

१४४, मू० ८२

**चिद्याप्पान, स्था॰ १५७** 

त्रैलोक्यरजन=बोप्पण चैत्यालय, भू० ९

द दण्डि, कवि, ५४ भू० १३८ द्धीचि, पौ० ऋ० ४९ दन्तिदुर्ग, रा०न०, भू० ७५, ८०,८१. दशरय, पौ० न० १३८, मू० ४९३, 888 दागोदाजि=जीर्णोद्धार ४३४ दानचन्द पुरवाल, पु॰ ३५८ दानमल, पु॰ ३४५ दानशाले वस्ति, मू० ४५ दाम=दामोदर, चो॰ से॰ ९०, ३६०. ४८६, मू० ९०, १०९ दासोज, मूर्तिकार, ५०, मू० ७ दिण्डिक, दिण्डिराज, १५२, 999, 988 दिण्हिंग गामुण्ड, पु॰ २४ दिलीप, नो० न०, मू० १०९ दिलीप, पौ० न० ४९३ दीनदयाल, पु० ३४०, ३४१ दुर्विनीत, ग० न०, भू० ७२ देमति, देमवति, देमियक्=देवमति, स्री ४६, ४९ मू० ९१ देवकोट नगर, भू० ५६ देवगिरि, भू० ८१ देवण कारीगर, ८५ देवणनकेरे, सरो० १२४ देवर वेलुगुळ १४०. देवरहन्नि, प्रा॰ १०७. देवराज प्र०, वि० न०, भू० ४६, 903

देवराद्र, देवराय, द्वि०, वि० न० १२५, | ध्रुव, रा० न०, भू० ७५, ७८, ७९. भू० १०४, १०५. देवराजै अरसु, म॰ ९८. देवराय महाराज, भू० ४६, देवीरम्मणि, स्त्री भु० ६. देशकुलकर्णि, उ०, ११६. दोड कृष्णराज वडेयरैय ( प्र॰ ) मै॰ न० ८६.

दोडनकट्टे, प्रा॰ १३३ दोष्ट्रदेवराज ओडेयर, मै॰ न॰, भू॰ ४५ दोरसमुद्र=द्वारावती ९६, ४९१,४९४ द्रोहघरट, उ० ४४, ५९, ९०, १४४,

३६०, ४७८, ४८६ द्वारावती, द्वारावतीपुर (दोरसमुद्र) ४५, ५३, ५६, ५९, ८१, ९०, १२४, १३०, १३७, ३६०,४८६,४९१-४९४,४९७, ४९९, मू० ८१, ८४, ८६

धनायी, स्त्री ११९ धरणेन्द्र शास्त्री पु० ४३५ धरमचन्द, पु॰ ११८, भू॰ ४१ धरमासा, पु॰ ३८६ धर्मस्तल=धर्मस्थल ४३३ घर्मासा, पु० ३६५, ३७९ धवलसर, धवल सरोवर ५४, भू० १. धारा नगरी ५५, १३८. मूर्जिटि ५४, ४९२, मू० १४१,

983

नजरायपदृण, मा० १०३, भू० ३६. नदि (राष्ट्र) ३४ नन्द, रा० व०, भू० ६९ निन्न, नो० न०, भू० १०९ नरग, सर० ३८ नरसिंग, °सिंह °वर्म, चो० सर० ९०, १३८, १४४, ३६०, ४८६, मू० 90, 908 नरसिंहाचार रायवहादुर, भृ० ६३,७०. नविद्धर, प्रा० २४. नहुष, पौ० न० ५६. नाग, °देव, बम्मदेव म० के पुत्र ४२, १२२, १३०, १३७, ४९०. नागकुमार, पौ० न०, भू० ४७. नागति, स्था० २९१ भू० ११८ नागदेव, म॰ बलदेवके पुत्र ५१, भू० 93, 84, 96 नागनायक सर० १४, भू० ११२. नागरनाविले स्था० ३६१. नागळे, बूचण म० की माता ४६, ४९. नागवर्म, नरसिंह म० के नाती भू०७५. नागवर्म, मूर्तिकार, २७२, भू० ११७, 996.

नकुलार्य, म० ५००, भू० ११०.

२५२, ४४३, मू० ४५.

नङ्गलि, दु० ५६, १२४, १३०, १३०

१३७, १४४, ४९१,४९४ ४९७.

१०८, १२९-१३१,

नगर जिनालय

नागवर्म, योधा २३५ नागवर्म, गगराजके प्रपितामह व मार के पिता १४४, भू० ८९ नागवर्म. से॰ वलदेवके पिता ५३ नागसमुद्र, सरो० १२२ नागियक, वलदेवके पुत्र, नागदेवकी भायां ५१, ५२ नामकाणिके, एक टैक्स ४३४ नारसिंह, नृसिंह प्र०,हो० न० ४०,८० ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, ४९१, ४९३, ४९४, ४९९, मू० 83, 68, 64, 98-90 नारसिंह द्वि०, हो० न०, भू०९९, १०० नारसिंह तृ०, हो० न०, भू० १००. नातिक राजधानी भू० ७६ निहुगल, रा॰ व॰, भू॰ १११ निम्ब, "देव, म० ४० मू० ११२ नीरारम्भ, एक टैक्स ३५३ नील म॰ ४२ नीलगिरि ५३, ५६. नुडिदन्ते गण्ड, उ० ३८, ४४. नूज्ञचण्डिल, न० ४७, ५० नृपकाम, हो० न० ४४, भू० ८३, 33 नेडुवोरे, ग्रा० ६ नेमिसेहि, पु॰ ८६, २२९, ३६१ मू॰ 93,66. नेरिलकेरे, सरो० ५९ नोलम्ब, रा० व० ३८, भू० १ नोलम्बकुलान्तक, उ॰ ३८, १७१.

नोलम्बराज, सर० १०९ नोलम्बवाडि. प्रदेश ५३, १२४, 930, 930, 899, 898 न्याय, एक टेक्स १२८ पष्डाव देश, भू० ११९ पष्टणसामि, "स्वामि, उ० १३०, ४८६, ४९० भू० ४५, ९८ पहदेसायिष, एक टॅक्स, ४३४ पट्टिपेरुमाल, सर्० ५३ पहेवलगेरे, स्था॰ ८९ पत्तिगे=आय ३५४ पद्मसेष्टि पडित, भू० १०६ पदुमसेहि, पु॰ ८१ भू० ९९, १०६. पद्मरय, पौ॰ न॰, भू॰ ५६, ६० पद्मलदेवी, पद्मावती, हुहकी भार्यी<sup>-</sup> १३७, ४९१ मू० ९६ पद्मावती वस्ति=कत्तले वस्ति, भू० ५ पम्पराज, अरसादित्यके पुत्र ३५१ परवादिमझ जिनालय, भू० ९९ परम, प्रा० ४५, ५९ मू० १०, ९१ पलव, रा० व० ३८, १२४, १३०, ४९१ मू० ८० पल्लवाचारि, लेखक १५८ पाटलिपुत्र, नगर ५४ भू० ६०, १४१. पाण्डु, पौ० न० १३८ पाण्ड्य, °देश, रा० व० ३८,५३,५४, १२४, १३०, १३७,४९१, ४९३,. ४९४,४९९ मू० ६१, ८३, ११२, 980, 983

पातालमल, सर० ३८, १०९ पानीपथ ३३८, ३४०, ३४६, ३४७, ३५८ मू० १२० पाभसे, दु॰ ३८ पार्श्वनाथ बस्ति भू० ४, १६, ६१ 90 पाशवाह, एक टैक्स ४३४ पिष्ट, पिष्टुग, योधा ५८ भू० ७९ पिरिय दण्ड नायक, उ० ४० पीतला गोत्र ३९३ भू० ११९. प्रहैयसेहि, भू० ५ प्रजार देश, भू० ५७ पुरवर्ग, एक टैक्स ४३४. पुरवाल, जा० ३५८ पुरस्थान, स्था० ३२२ पुरुख, पौ० न० ५६ पुलाकेशी प्र०, चा० न०, भू० ८०. पूर्णय्य, कृष्णराज तृ०, मै० न० के म० ४३३ मू० १०७ पेजेर=हेमावती, राजधानी, भू० १११ पेनुगुण्हे, मा० ९४ पेरमाल्कोविल=काञ्ची १३६. पेर्गल्वप्पु गिरि २४. पेर्जेंडि, स्था० १३ पेर्ल्वान, कुल २०८ पेमंडिचोल, भू० १०९. पोचलदेवि, पोचाम्बिका, पोचिकब्बे, पोचब्बे, गगराजकी माता ४५, ५९, ६४, ६५, ९०, १४४, ३६०, ४८६ मू० ६, ९१, ९२.

पोम्बुच, पोम्बुर्च, हु० ५३,५६,१४४. पोब्सल, रा० व० ५३, ५४, ५६, 229. पोय्सलसेहि, भू० १२, ८८. पौण्ड्वर्धन देश, भू० ५६ पौदनपुर, भू० २४, २६. प्रचण्ड दण्ड नायक, उ० ५२, ५३. प्रताप चक्रवर्ति, उ० ९०, ९६, १२८, 930. प्रताप नारसिंह=नारसिंह प्र॰, हो॰ न० ३१६ प्रतापपुर, प्रा॰ ४० फ्रीट, डॉक्टर भू० ६३, ६५, ७० वङ्कापुर=वङ्कापुर ३८, ५५, १३७ मू॰ ७२, ९६ बङ्गलोर नगर, भू० ७१, ९३. वडवरबण्ट, उ० २४९, २९८. बनवसे (बनवासे ) दु॰, व प्रान्त ३८, 930, 930, 858, 856, 850. वनिय, वनिया, जा०, ३४७. वम्म, °देव, से॰ १४४ मू० ८९, ९२. बम्मदेव म० ४२, १२२,१२४, १३०. वम्मेयनहिल्ल, प्रा॰ १२४, ४९४ भू० 88, 96. वम्मेय नायक से॰ १२४,३६१,४९४. वरहालकेरे, सरो०, १३७, १३८

वरार, प्रदेश, भू० १०१.

चर्चर देश १३८ बलगुल ( बेल्गुल ) ४३४ बलटेव, बल, बलग, म० ५१-५३, ३५१, मू० ३५,९३ विल, वलीन्द्र, पाँ० न० ५३,१३८ विलपुर ५५, भू० ८२ वलेयपदृण, ०वदृण, दु० ५६ बह्र=चलदेव म॰ ५१. बह्नम=बह्नम रा॰ न॰ २४ यहाल, प्र०, हो० न० १०५, १०८, 124, 120, 188, 881, 882 मू० ४८, ८४,८७, १०० -बहाल, बीर बहाल, द्वि॰, हो॰ न॰ ९०,१२४,१३०,४९४,४९५, म्रू० 8884, 49, 68, 64, 84, 98, 96, 99 चहेय, से० ३१९, ३२० बह्नेयकेरे, सरो० १३७, १३८. बसदि, एक टेन्स, १३७. बसनिसेहि, पु० ७८, ८६, ८७,३१८, ३२७, ३६१ मू० ३६, ३७, १२१ वस्तिहिल, प्रा॰ १०७ बहणिगे, प्रा॰ ३६१. यहमनी राज्य भू० १०१. वागडेगे, ग्रा० ८५. वागणन्त्रे, स्त्री १४४, २५१ चागियूर, ग्रा॰ ६१. न्वाणारिं (काशीपुरी) ५३, 49, 63, 994. वायिक, योघा ६१.

वारकनूर, प्रा॰ ९४ वालकिसनजी, पु॰ ३३९, ३४० वालादित्य, सर० २९६, भू० ११२, 996. वाद्धराम, पु॰ ३४२ वास, पु० २६३, २७९, २९२ वाह्वलि, पु॰ ३६१ वाह्निल वस्ति=तेरिनवस्ति, भृ० १२. वाहुवलिसेष्टि, प्र॰ ७८, ८६, ३६१. बिटेयनहित, प्रा० ३३० विद्विदेव=विष्णुवर्धन, हो० न० ५३, 399 विडिति, मा॰ ३५६ विदर राज्य, भू० १०१. विदियमसेहि, पु॰ ८६, ३२७. विन्दुसार, मी॰ न॰, मू॰ ६८ विम्वसार=श्रेणिक मी० न०, भू० ६८. विम्बसेहिमकेरे, सरो॰ १३७, १३८ विददस्यारि मुखतिलक, उ० ४३,४४, ४७, ५३, ५९, ४८६. विरुदेन्तेम्बर गण्ड, उ० ४३४. विलिकेरे, प्रा॰ ९८ विल्हण कवि, भू० ८१ वीजापुर राज्य भू० ८०, १०१. वीरधन केरे सरो॰ १३७, १३८. बीररवीर, उ॰ ५७ वुक्रण, से॰ ८२ भू० १०४. युक्सराय, वि॰ न॰ ८२, १३६, भू० 909, 902, 908. बुचानन साहब, भू॰ १८.

बूचण, बूचिमय्य, बूचिराज, म० ४०, ४६, ४९, ११५ मू० ९१, ११२. बेक, ब्रा० ९०, १०७, १२४, २१२, ४७५, ४७७ मू० ९६, ९७. बेक्नकरे, सरो॰ १४४ बेगूरु, ग्रा० ३७०, भू० १२२. वॅडिगे, एक टैक्स, ४३४. बेहुगनहिल, प्रा० १३७, १३८. बेर्क=बेक, प्रा० ५९, ४९१. बेलगोल, बेलगुल, बेलगोल, २४, ४४, ५६, ५९, ६७, आदि. बेलिकुम्ब, स्था० ४७९, भू० ५२ बेलुकरे, बेलुकेरे, स्था० ४१, भू० 993. बेल्लगुलनाडु प्रदेश, ४८४. बेद्धर राजधानी, भू० ८४. बैच, बैचप से॰ ८२, १०४. भू० 908 बैयण, पु॰ ३७० भू० १२२ बैरोज, मूर्तिकार. ४७९, मू० ५२. बोकवे हेग्गडिति स्त्री ३६१. वोकिमय्य, लेखक ५३ बोकिसेष्टि, पु॰ ७८, ८६, ८७, ३६१. बोगाय्च, सैनिक ६०. बोगार राज, सर० ४१. बोगेय, योघा ६०. बोप्प, °देव, से॰ १४४, मू॰ ४९. वोप्पण चैत्यालय=त्रैलोक्यरञ्जन ६६, मू० ९.

वोम्मिसेटि, पु॰ ८४, १०४, १३७. वोम्यण, म० ८४, १०३ वोम्मण, वोम्यप्प कवि ८४ भू० १०५, 904. बोयिग, योधा ६०. बौद्ध ३९, ४०, ४९२. वौरिंग साहव, भू० १८. नहाक्षत्रकुल १०९ भू० ७३. नहादेव मदिर, भू० ४२. ब्रह्मदेव स्तम्भ, भू० ३७. H भगदत्त, पौ० न० ५३, २३५, ४९४. भगवानदास, पु० ३३८. भण्डारि बस्ति=भन्यचूडामणि ४३५, ४३६, ४४१, ४५७, मू० ४२, ४३, ४९, ९४, १०६. भण्डेवाड, प्रा० ३६६ भद्रवाहुकी गुफा, भू० १५, ५५. °मय्य,°ईश्वर, भरत, से॰ ११५, ३६८, ३६९ मू॰ ३५, ३९, 93, 992 भरतेश्वर मूर्ति, भू० १३. भह्रातकीपुर, भू० १०६. मन्यचूडामणि, उ० १३८. भव्यचूडामणि=भण्डारिवस्ति मू० ४३, ९५ भाद्य, दर्शन १०५ माद्रपद, स्था॰, भू०,५८. भानुदेव हेगगडे, पु॰ ३२५,

भारतेवक, ब्रा० ३००
भारतिवक, ब्री १३०
भारतिवक, ब्री १३०
भारिव किव ५५
भाषेगे तप्पुव रायरगण्ड, उ० १३६,
भीमादेवी, रानी ४२८ भू० ४६,
१०३
भुजवलवीरगज्ञ, उ० १३८, १४३,
४९१, ४९४, ४९७.
भुजवलि (बाहुबलि, गोम्मट) १०५
भुजवलेय्य, पु०, भू० ५१
भूतराय, ग० न०, भू० १०९
भोज, न० ५५, भू० ३२, ३३, ११२
१४२
भीतिक दर्शन ४९२

मगध टेश, भू० ६९ मगर, राष्ट्र, ८१, ४९९ महाम, बुक्के से० ८२ महामियस्ति १३४ भू० ४६, १०३, १२२ महत्येश, चा० न०, भू० ८०.

Ħ

मिल्लाण वस्ति, मू० १०.
मण्डलिक त्रिनेत्र, ट० ३८
मण्णे=मान्यपुर, भू० ७१.
मित्तयकेरे, स्था० ९६.
मदनेय, प्रा०, भू० ४५
मधुरा पुरी १५८.
मधुवय्य, पु०, भू० ११८.
मगरवत, एक टेक्स १३७.

मजिगणा, पु॰, भू॰ १०

मनचेनहिल, प्रा० १०७ मनसिज, न० २४ मनेदेरे, एक टॅक्स १३८ मन्नार्कोविल, प्रा० ४३९ मरियाने, से० ४०, ११५, भू० ९४, 993 मरुदेवि≈माचिकव्वे २२९ मरुटेवी, स्त्री ३६१ नलनूर प्रा॰ ८ मलपर, मलेप, मलपरोलाण्ड, पहाड़ी सर० ४५, ५३, ५६, ५९, १२४, १३०, १३७, ४९२, ४९४, ४९७, ४९९, मू० ८३ मलप्रहारिणी नदी १३८ मलत्रय, एक टेक्स १२८, १३७. मलयुर, स्था० ४३४, मू० १०७. मलिककाफुर, से॰, भू॰ ८४. मलेगोल, स्था० २९७ मळेराज राज, ड० ४९९ महिदेव, °नाथ, नागदेव म॰ के पुत्र ४२, १३० महिनाय, लेखक, ५४ महिषेण, पु० ४६१ महिसेष्टि, पु॰ ६८, ८६, ८७, १२४, १३०, ४१८, ४८६, मू० ३९, 995 महदेव, च० न० १०३ मू० ३६. महादेव पु॰ ८६ महानवमी महप, भू० १३ महाप्रचण्डदण्डनायक, उ० ४३, ४४, ४७, ५१, १४४, ४४७.

महासामन्ताधिपति, उ० ४३, ४४, 80, 988. महीपाल कन्नोज न०, भू० ७६. माकणव्दे. गगराजकी मातामह, ४४, ४५. ५९, ९०, ३६०, ४८६ मृ० ८९. माचिकव्वे, पोय्सलमेहिकी माता, २२९ मृ० ८८. माचिकव्वे, शान्तलदेवीको माता, ५०, ५३, ५६, मू० १२, ९३. माचिराज, पु॰ ३५१, ४९७ माढगढ, माडवगढ, ३८२, ३८६, भू० 998, 930. माडिगूर, ग्रा० ११६. माणिक्रदेव, सर० १०५ मू० ११२ माणिक्य भण्डारि, उ० ४०, १२८ मातूर, वंश, ३८. मानगप, इरुगपके पिता, ८२ भू० 908. मानम पु॰, भू॰ १५ मान्यखेट, न०, भू० ७६. मार, मारमध्य, गंगराजके पितामह ४४, ४५, ५९, ९०, १४४, ३६०, ४८६ मू० ८९. मार, सोवण नायकके पुत्र १२४ मारगौण्डनहिल, प्रा॰ ८६. मारसिंग, °गय्य, शान्तलदेवीके पिता, ५३, ५६, ३११, सू० ९३, ११७. मारसिंग=गंगवज्ज, गं० न०, मू० ७४. मारसिंह, गं० न० ३८, भू० १३, ७२, ७३, ८१, ७७-७९, ११७.

मारुहिह, ग्रा॰, भू॰ ९७. मारेयनायक, पु० ४९४ मार्गेडेमह=पिट्टुग, सर० ५८ सू० ७९. मालव, देश, ५४, १३८, ४९९ मू॰ ७६, १४१. मावन गन्यहस्ति, उ० ५८ भू० ७५. मासवाडिनाडु, प्रदेश, १२४. मुण्डा लिपि भू० ११९. मुत्तगदहोत्रहिल, ग्रा॰ १३३. मदगेरे तालुका, भू० ८३. मुद्राराक्षस, ग्रं॰, भू॰ ६८, ६९. मुनिगुण्ड सीमे, प्रदेश, ११६ मुल्द्रर, प्रा० ४४, ५४, मू० ९०. मुहम्मद तुगलक, भू० १०१ मूडविद्दी, ग्रा॰, भू॰ ४४. मूलभद्र कुल, १२८, १३०. मेरुगिरि कुल ४७४. मैगस्यनीज, भू॰ ६७. मैसूर, मैयिस्र, महिसूर, महीसूर, ८३, ८४, ९८, १४०, ४३४, मू० ७१, 904, 990 मोट्टेनविले, प्रा०, ५३, ५६. मोतीचन्द्र, पु० ३३७. मोनेगनकट्टे, ग्रा०, ४९६. मोरयूर, त्रा० ४०८. मोरिङ्गेरे, स्था० ५१, भू० ९३. मोसले, प्रा॰ ८६, ८७, ३६१. मौर्य, रा० वं०, भू० ६९.

यक्षराज, हुल्लके पिता, ४०,१३७,४९१.

यगिवय, प्रा० ८९.
यहु, पी० न० ५६, १३७, १३८.
यहु, कुल, ४३४, ४९९
यहुतिलक, त० ४९३.
यवरेगोत्र ११८.
यशस्त्रती, भरतकी माता, मू॰ २४
यादव, कुल, ४५, ५३, ५६, ५९,
८१, ९०, १२४, १३०, १३७,
१३८, १४४, ३६०, ४८६,
४९१-४९५, ४९७, ४९९, मू॰
८१, ११०.

यिरुगप=इरुगप, ८२. येरुकाणिके, एक टैक्स, ४३४. योगन्वरायण, म० १३८, मू० ९५.

रक्समणि≕गगवज्र ६० सू० ७४, ७७, ११७.

रझय्य, पु॰, सू॰ ४२.
रहकन्दर्भ, त॰ ५७ सू॰ ७९.
रणरझसीम त॰ ४९४.
रणरझसिंग त॰ १०९.
रणसिंग, न॰ १०९
रणावलोक कम्बय्य, रा॰ न॰ २४.
रलसागर पु॰ ४०३.
राइस साहव, सू॰ ६३, ६८.
राइस, म॰, सू॰ ६९.
राचनहिंह, प्रा॰ द०.
राचमहं, देव, गं॰ न॰ ८५, १३७,
२३९, सू॰ ९, २८, २९, ३२,
७३, ७८

राचेयनहिह, राचनहह्न, प्रा॰ १२९, ४९२, मू० ५३ राजकीर्ति, पु० ११९. राजचूडामणि मार्गेडेमल, रा० न० इन्द्र चतुर्थके श्रमुर ५७, ५८ भू० ७९. राजतरगिणी, प्र॰, भू॰ ६८ राजमातेण्ड, उ० ५७, ४९७ भू० ७९. राजादित्य, चो० न०, भू० ७७ राजादित्य, चा० न० ३८, मृ० ८१. राजेन्द्र चोल, न०, भू० १०९ राजेन्द्र चोल को० न०, भू० ११० राजेन्द्र पृथुवी, को० न० ५०० राम, पौ० न० ४९९ रामचन्द्र पं॰, पु॰ ३६१ रामदेवनायक, सोमेश्वरके मत्री १२८. मृ० ९९.

रामराय, वि॰ न॰, भू॰ १०१.
रामानुज, वैष्णवाचार्य १३६, भू॰ ३४.
रामेश्वर, हिन्दू तीर्थ ८४.
रायपात्रचूडामणि उ० ४३०
रायरायपुर, दु॰ ५३, १२४, १३७.
राष्ट्रकूट, रा॰ व॰, भू॰ ७५, ८१.
राम्म्मिटी, कृष्णकी रानी ५६
रूपनारायण वसदि=कोल्लापुरका जै॰ म॰

रूनारि, लेखक ५४ रेचिमय्य, वल्लाल द्वि॰ के से॰ ४७१, मू॰ ५१, ९८. रोह, दु॰ ५३. ल

रुक्कले, लक्कले, लिसिदेवि, लक्ष्मीदेवी,
=गगराजकी भार्यो, ४५-४९, ५९,
६३, भृ० ११, ९१, ९२
लिक्क, स्त्री भू० १५.
लिक्क्वोणे, कुण्ड, भू० १५.
लक्ष्मण, हुल्लके आता १३८, भू० ९५
लक्ष्मणराय, पु० ३४३.
लक्ष्मादेवी, लक्ष्मीदेवी=विष्णुवर्धनकी
रानी १२४, १३७, १३८, ४९४,

भू० ९४.
लक्ष्मीघर=लक्ष्मण, रामके आता ५१
लक्ष्मीपण्डित, पु० ४३४.
लक्ष्मीपण्डित, पु० ४३४.
लक्ष्मीपण्डित, पु० ४३४.
लक्ष्मीपण्डित, पु० ६३.
लिलेतसरोवर ७९ भू० ३५.
लक्षापुरी १०९
लाडदेश १२४, १३०,४९१
लाट=गुजरात, भू० ७६.
लोकवियाधर, पु० ६१, भू० ७४
लोकायत दर्शन ४९२
लोकाम्बका, हुलकी माता ४०, १३७,
१३८, ४९१, भु० ९५.
लोकिगुण्डि, प्रा० ५३, १३०, १४४.
ल्युमन साह्व, भू० ६७.

व

नष्कापुर≔बङ्कापुर ५५. विडव, को० न०, भू० ११० वज्जल, न० ३८. वज्वलदेव, विज्वलदेव, चा०न०'१०९ भू० ७८. वदृन्यवहारि, उ० ८६, ३६१. वड्डेग, रा० न० अमोघवर्ष तु० ६०, भू० वत्सराज, न० ५३, १४४, २३५, ४९४, ४९९, मू॰ ११८. वनगजमल, उ० ३८. वनवासि=वनवसे, राज्य ३८, १३८. वरुण, प्रा०, भू० ८२. वर्धमानाचारि, छेखक ४३, ४४, ५९. वलभ गोत्र ४०५. वल्लभराज=कृष्ण द्वि०, रा० न०, भू० ७६ वल्लूर, मा० १३८. वसुधेकवान्धव, उ० ४७१. वस्तियप्राम ८३. वाजि वश ४०, १३७, १३८ भू० 94 वालापि=बदामी, राजधानी भू० ८०. वाराणसी=बनारस १३३, १४०, ४८६. वासन्तिकादेवी १२४, १३०, १३७. विक्रमाङ्कदेव चरित, ग्रं॰, भू॰ ८१ विक्रमादित्य, चा० न० ४९४ भू० ८०, 69. विजयनगर, भू० १०१. विजयमल, पु० ३५९. विनयादित्य, हो० न० ५४, ५६, १२४, १३०, १३७, १३८, ४९१-४९५ भू० ८४-८७, ९४, , 96, 980.

विनेयादित्य=विनयादित्य, हो०न्० ५३

विन्ध्यगिरि ३८ विराट पौ० न० १३८ विलसनकट्ट, सरो० ५३, ५६ विशाला (राज्य <sup>2</sup>) १. विशालाक्ष पडित, म०, भू० ३३ विष्णु, वर्धन, हो०न०३३-४५, ४७, ५०, ५२, ५३, ५६, ५९, ६२, ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, 988, 360, 884, 806, 866, ४९१-४९५, ४९७ स्० ६, 90-97, 38, 34, 89, 40, دع-علا, 900, 999 विष्णुभद्द, भू० १४२ वीरगङ्ग, ड० ४५, ५३, ५६, ५९, ९०, १२४, १२०, १३७, ३६०, ४४५, ४८६, ४९३ वीर नारसिंह (द्वि॰) हो॰ न॰ ८१ वीर नारसिंह ( तृ॰ ) हो॰ न॰ ९६ वीर पहवराय १२० भू० १०९ चीर पाण्डय, कारकल मूर्तिके प्रतिष्टा-पक, भू० ३४. चीर बहाल (द्वि॰) हो॰ न॰ ९०, १०७, १२४, १२८, १३०, ४९१, 888 बीर राजेन्द्र पेटे, प्रा० ४६८ चेगूर, प्रा॰ १५३. वेल्गोल=बेल्गोल १७-१८

वेल्माद, ग्रा० ७

वैदिश, नगर० ५४.

वैशेषिक, दर्शन ३९ वैष्णव, सम्प्रदाय १३६, ४९२, भू० 903 श शकराजा, भू० ३० शङ्कर नायक, सर० ७३, १२०, २४९, मू० १०९ शत्रुभयकर न० ५४ शनिवार सिद्धि उ० १२४, ४९४, 855 शवर, जा० ३८. शस्सुदेव, चन्द्रमौलि म०के पिता १२४ मू० ९७ शम्भुनाथ, पु॰ ३४४ शरचन्द्र घोषाल, प्रो०, भू० २९. शशपुर=अगडि, प्रा० ५६, ४९९, सू० 63, 68 गान्त=दण्डराज ४९९ **भू०** ९९ शान्तवर्णि, पु०, भू० ३३. शान्तल देवी, वृचिराजकी भार्यो ११५ भू० ९४ शान्तला, शान्तलदेवी, विष्णुवर्धनकी रानी ५०, ५३, ५६, ६२ भू० 99, 52, 53 शान्तिकब्बे, नेमिसेट्टिकी माता २२९ भू० १२, ८८. शान्तिनाथ वस्ति भू० ७, ५०, ५१ शान्तीश्वर वस्ति भू०१२, ४१, १०३. शासनवस्ति=इन्द्रितकुल गृह भू० १०,

98

शाह कपूरचन्द पु० ३३७. शाह हरखचन्द पु० ३३६. शिकारपुर या०, भू० ८२ शिवि, पौ० न० १३८. शिवगद्ग, स्था० ५३ भू० ९३ शिवमार (द्वि०) ग०न० २५६ भू० ८, ७४, ७८.

शिवमारन वसिंद भू० ७४.
शिशुपाल, पौ० न० ३८
शुभतुङ्ग, कृष्ण (द्वि०) रा०न०, भू०७६
शुद्रक, पौ० न० ४९४.
शेशुनाग, रा० व०, भू० ६९.
श्रवण वेल्गुल ४३३, ४३४.
श्रियादेवी, सिंगिमय्यकी भार्या, ५३.
श्रीकरणद हेग्गडे, उ०, ४०.
श्रीकरण रेचिमय्य, म० ४७१.
श्रीधरवोज, मूर्तिकार, २४१, भू०

श्रीनिलय=नगर जिनालय, मू० ४५. श्रीपुरुष, ग० न०, मू० ८, ७१ श्रीपृष्वीवल्लम उ०, मू० ७६. श्रेणिक, न० ४३८.

a

षड्दर्शनस्थापनाचार्य, उ०, ८४. षड्धर्मचकेश्वर, उ० १४०.

स

सगर, पौ० न० १२४. सत्राम जत्तलह, उ० ४७, ५३, १४४. सत्यमगल, ग्रा० ९८. सत्याश्रयकुलतिलक, उ०, १४४,

893, 890 सन्तोपराय, पु० ३४०, ३५०. समधिगतपद्य महाशब्द, उ० ४३, ४४, ४७, ५६, ९०, ११३, १२४. १३०, १२७, १४४, ३६०, ४९२, ४९४, ४९७, मू० ८२, 990, 996. समयाचार, एक टैक्स, ४३४ सरावगी, जा० ३४०, ३५०, भू० 930. सर्पचूडामणि, पु॰ १३७. सर्वणन्दि, पु॰ १६२ सल. हो० न० ४९४, ४९५, मू० ८३, 64. सल्य, प्रा० ५९, ४९३, ४९५, भू० 66. सवणेरु, प्रा० ८०, ९०, १३७, १३८, ३६१, मू॰ ९५, ९६. सवतिगंधवारण वस्ति, ५३, ५६, मू० ११, ९२, ९३. सागर, ग्रा० १२४. साणेनहिल, प्रा०, भू० ४९, ५४ सावन्त बसदि, कोल्लापुरका जै॰ म॰ 809. साविमले, गिरि, ५३. साहस तुङ्ग ( दन्तिदुर्ग, रा० न० 2 ) ५४, मू० ७९, ८०, १३९.

सिङ्गिमय्य, पु०, भू० ९३.

सिद्धरवस्ति, भू० ३८, १०६.

सिद्धरगुण्ड=सिद्धविला, भू० ३९.

सिद्धान्त वस्ति, भू० ४४. सिरियादेवी, ५२ सिवमारन वसदि, भू० ८. सिवेय नायक, सर०, १२४ सिंगण, सिंगिमय्य, वलदेव म॰ के पुत्र 49-43 सिंग्यप नायक, सर० ४७७, भू० ११२ सिंघु, देश, ५४ मू० १४१ सिंहल, देश, ५५ सिंहल नरेश, भू० ११२, १४३ सिंहसेन, चन्द्रगुप्त मौर्यके पुत्र, भू०६१ सुनन्दा, भुजविकी माता, भू॰ २४ सुपार्श्वनाथ वस्ति, भू॰ ८ बुप्रभा, चन्द्रगुप्त मौर्यकी रानी, भू० 40 सेठ राजाराम, पु॰ ३४४ सेनवीरमतजी, पु॰, भू॰ ३७ सेरिंगपट्टम, भू० ५५,६२,१०६ सेवुण, न०, ४९९ मोम, चन्द्रमालि म॰ के पुत्र, १२४

ह हित्तपोम्सु, एक टैक्स, ४३४. हप्पछिगे=कठघटा, ११५

मोमनाथपुर, प्रा० ११७

सोमश्री स्त्री, भु० ५६.

सोमेश्वर, सर० १२८

99, 900.

सोमगर्मा, पुरोहित, भू० ५६

सोमेश्वर-आह्वमल, चा०न०, भू० ८४.

मोमेश्वर देव, हो० न० ४९९, मू०

हरदिसेष्टि, पु॰ ८६. हरिदेव, मं० ३५१. हरिय गौड, पु॰ १०६ हरियण, पु० ८६ हरियण, सर० १०५, भू० ११२. हरियमसेहि, पु॰ ३६१. हरिहर द्वि०,वि०न० १२६, मू० १०१. 903, 908 हर्विसेष्टि, पु० १३६ हर्षवर्धन, न०, भू० ८० हलसूर, बा॰ ९५, मू॰ १२२ हलेबेल्गोल, प्रा॰, मू॰ ५३ हाडुवरहल्लि, प्रा॰ १३७ हाडोनहङ्कि, ग्रा॰ १०७ हानुङ्गल, दु० ५३, १२४, १३०, 936, 859, 850. हाविसेहि, पु॰ ८७ हारुवसेष्टि, पु० ८६, ३६१ हार्ने साहव, मू॰ ६७ हालज, पु॰ ४०६ हामसा, पु॰ ३६६ हिमशीतल, न० ५४, भू० 935. हिरियण्ग, पु० ११७ हिरिय जिक्कयञ्चेयकेरे, सरो० १२४, 804. हिरिय दण्डनायक, उ० १४३, ४७८. हिरिय मण्डारि, उ० ८०, ९०, १३८.

हिरिय माणिक्य भण्डारि, उ० १२८.

हिरिसालि प्रा॰ १२१, मू॰ ४२.

हीरासा, पु॰ ३६४, ३६६, ३८२ ३८६, ३९३. हुलिगेरे, मा॰ १३१. हुल, °राज, वलाल द्वि॰ के से॰, ४०, ४२, ८०, ९०, १२४, १३७, १३८, ३१६, ४९१, मू० ४३, uy, 98-90 हुलघट, ग्रा॰ १२४ हुल्छुहण, एक टैक्स, ४३४ हुक्षेय, पु॰ ८७. हेञ्जेर, ग्रा० ५३. हेडेजीय, पु॰ १४३ हेमवती नदी, भू० १०९ हेम्माडिदेव, सर०, १२४, हेर्गडेकण्न, पु॰, भू॰ ४०. इोन्नचगेरे, या॰ ९६

होन्नलि, प्रा० ४८४ होत्रिसेटि, पु॰ ८७, ३६१ होन्नेनहन्नि, ग्रा० १०७ होनेय, पु॰ ८७. होय्सल, रा॰ व॰ ४४, ४७, १२४, १२९, १३०, १३७, १३८,४९१, ४९२, ४९४,४९५, ४९७,४९९, मू० ८१-८३, १०१. होय्सल सेहि, पु॰ ८६, ३६१. होय्सलाचारि, लेखक, ४४. होलिसेंडि, पु॰ ८६. होलेसेहि, पु॰ ३६१. होसगेरे, सरो० ५९. होसपट्टण, ग्रा॰ १३६. होसवोललु, ग्रा॰ ८४. होसहल्लि, प्रा॰ ८३, ८४, ४३४

## माणिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालाका सूचीपत्र

## केवल संस्कृत-प्राकृतके ग्रन्थ।

[ इस प्रन्यमालाके तमाम प्रन्य लागत मृत्यपर वेचे जाते हैं, अतएव इनके सभी प्रन्य बहुत सस्ते हैं।]

१ लघीयस्त्रयादिसंग्रह—( १ मद्यकलकदेवकृत लघीयस्त्रय क्षनन्त-कीर्तिकृत तात्पर्यमृत्तिसिहत, २ मद्यकलकदेवकृत स्वरूपसम्बोधन, ३-४ अनन्त-कीर्तिकृत लघु और वृहत्सवैज्ञतिदि ) प्रधसल्या २२४। मूल्य ।≤)

२ सागारधर्मामृत--प॰ आशाधरकृत, स्तोपज्ञमन्यकुमुद्चिन्द्रका टीका-सिंहत । पृष्ठसख्या २६०।

३ विकान्तकौरवीय नाटक—किव हस्तिमहक्रत । प्र॰ १७६ । मू०।≈)

४ पार्श्वनाथचरित-श्रीवादिराजस्रिप्रणीत । ए० २१६ । मू० ॥)

५ मैथिछीकल्याण—कविवर हस्तिमहकृत नाटक । ए० १०४। मू०।)

६ आराधनासार—आचार्य देवसेनकृत मूल प्राकृत और पण्डिताचार्य रत्नकीर्तिदेवकृत संस्कृतदीका। पृष्ठसंख्या १३२ । मू॰ ।)॥

७ जिनदत्तचरित-श्रीगुणभद्राचार्यकृत काव्य । पृ० १०० । मू० ।)॥

८ प्रद्युम्नचरित-परमार राजा तिन्युलके दरवारी और महामहत्तर श्रीप-प्यटके गुरु आवार्य महासेनकृत काव्य । पृ० २३६ । मू० ॥)

९ चारित्रसार-श्रीचामुण्डराय महाराजरित । ए० १०८। मू० ।=)

' १० प्रमाणनिर्णय-श्रीवादिराजसूरिकृत न्याय । १० ८४ । मू० ।-)

११ आचारसार—श्रीवीरनन्दि आचार्यप्रणीत यतिघर्मशास्त्र । इसमें मुनियोंके आचारका वर्णन है । पृ० १०४ । मूल्य ।=)

१२ त्रिलोकसार—श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्तीकृत मूल गाया और माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकृत संस्कृतटीका। पृ० ४४०। मू० १॥।) १३ तत्त्वानुशासनादिसंग्रह—(१ श्रीनागसेनमुनिकृत तत्त्वानुशासग,
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत इष्टोपदेश प० आशाधरकृत संस्कृतटीकासिहत,
3 श्रीइन्द्रनित्दकृत नीतिसार, ४ मोक्षपंचाशिका, ५ श्रीइन्द्रनित्दकृत श्रुतावतार,
६ श्रीसोमदेवप्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रीविद्यानन्दस्वामिप्रणीत बृहत्पचनमस्कार या पात्रकेसरीस्तोत्र सटीक, ८ श्रीवादिराजप्रणीत अध्यात्माष्टक,
९ श्रीअमितगतिसूरिकृत द्वात्रिंशतिका, १० श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाला,
११ श्रीदेवसेनकृत तत्त्वसार (प्राकृत), १२ व्रद्वाहेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्य,
१३ ढाढसी गाथा (प्राकृत), १४ पद्मसिंहमुनिकृत ज्ञानसार सस्कृतच्छायासिहत।)
पृष्ठसंख्या १८४। मू०॥। )

१४ अनगारधर्मामृत-प॰ आशाधरकृत स्त्रोपज्ञ भन्यकुमुदचन्दिकाटी-कासिहत । यह भी मुनिधर्मका प्रन्य है । पृष्ठसख्या ६९६ । मूल्य ३॥)

१५ युक्तयनुशासन-भीमत्समन्तभद्रस्वामिकृत मूल और विद्यानन्दस्वा-मिकृत संस्कृतटीका । पृ० १९६ । मू० ॥।-)

१६ नयचकसंग्रह—(१ श्रीदेवसेनसूरिकृत नयचक, २ आलापपद्धति और ३ माइल धवलकृत द्रव्य गुणस्वभाव प्रकाशक नयचक) पृष्ठसंख्या १९४। मू०॥।≶)

१७ षट्प्राभृतादिसंग्रह—(१ श्रीमत्क्रदक्वन्दस्वामीकृत मूल षट्पाहुड और उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्कृतटीका, २ श्रीकुन्दकुन्दकृत लिंगप्रामृत, ३ शीलप्रामृत, ४ रयणसार और ५ द्वादशानुप्रेक्षा संस्कृतछायासिहत ।) पृष्ठसंख्या ४९२। मू० ३)

१८ प्रायदिचत्तसंग्रह—( १ इन्दनिन्दयोगीन्द्रकृत छेदपिण्ड प्राकृत छायासहित, २ नवतिवृत्तिसहित छेदशास्त्र, ३ श्रीगुरुदासकृत प्रायश्चित्तचूलिका, श्रीनिन्दिगुरुकृतटीकासहित, ४ अकलककृत प्रायश्चित्त ) पृष्ठ २००। मू० १०)

१९ मूलाचार-( पूर्वार्ध ), श्रीवद्दकेरस्वामीकृत मूल प्राकृत, श्रीवसुनन्दि-श्रमणकृत आचारवृत्तिसहित । पृ० ५२० । मू० २॥ )

२० भावसंग्रहादि—( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत प्राकृत भावसग्रह, छायासहित, २ श्रीवामदेवपण्डितकृत संस्कृत भावसंग्रह, श्रीश्रुतमुनिकृत भावत्रिभगी और आस्रवित्रभंगी) १० ३२८। मू २।)

२१ सिद्धान्तसारादिसंग्रह—(१ श्रीजिनचन्द्राचार्यकृत सिद्धान्तसार प्राकृत, श्रीज्ञानभूषणकृत भाष्यसिहत, २ श्रीयोगीन्द्रकृत योगसार प्राकृत, ३ अमृताश्रीति संस्कृत, ४ निजातमाष्ट्रक प्राकृत, ५ अजितव्रह्मकृत कर्त्याणा-लोयणा प्राकृत, ६ श्रीशिवकोटिकृत रत्नमाला, ७ श्रीमाघनन्दिकृत शास्त्रसारसमुचय, ८ श्रीप्रमाचन्द्रकृत अहंत्प्रवचन, ९ आप्तस्वरूप, १० वादिराजश्रेष्ठीप्रणीत ज्ञानलोचनस्तोत्र, ११ श्रीविष्णुसेनरिचत समवसरणस्तोत्र, १२ श्रीजयानन्दसूरिकृत सर्वज्ञस्तवन सटीक, १३ पार्थनायसमस्यास्तोत्र, १४ श्रीगुणसद्रकृत चित्रवन्यस्तोत्र, १५ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रीपद्मप्रमदेवकृत पार्श्वनायस्तोत्र, १७ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रीपद्मप्रमदेवकृत पार्श्वनायस्तोत्र, १० नेमिनायस्तोत्र, १८ श्रीमानुकीर्तिकृत शखदेवाष्टक, १९ श्रीक्रसमितगतिकृत सामायिकपाठ, २० श्रीपद्मनन्दिरिचत घम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुलमद्रकृत सारसमुचय, २२ श्रीक्रमचन्द्रकृत अगपण्णित प्राकृत, २३ विवुधश्रीघरकृत श्रुतावतार, २४ शलाकाविवरण, २५ पं० आशाघरकृत कल्याणमाला) पृष्ठसंख्या ३६५। मू १॥)

२२ नीतिचाक्यामृत-श्रीसोमदेवस्रिकृत मूल और किसी अज्ञातपण्डित-कृत संस्कृतटोका। विस्तृत भूमिका। पृ० स० ४६४। मू० १॥।)

२३ मूळाचार—( उत्तरार्ध ) श्रीवष्टकेरस्वामीकृत मूळ प्राकृत और श्रीवसु-निन्द आचार्यकृत आचारवृत्ति । पृ० ३४० । मृ० १॥)

२४ रत्नकरण्डश्रावकाचार—श्रीमत्त्वामिसमन्तमद्रकृत मूल और आचार्य प्रभाचन्द्रकृत सत्कृतटीका, साथ ही लगभग ३०० पृष्ठकी विस्तृत भूमिका (हिन्दीमें) है, जिसमें स्वामी समन्तभद्रका जीवनचरित और मूल तथा टीका-प्रन्यकी निष्पक्ष तथा मार्मिक समालोचना की गई है। भूमिकालेखक वावू जुगल किशोरजी मुख्तार हैं जो इतिहासके विशेषज्ञ हैं। सम्पूर्ण अन्यकी पृष्ठसख्या ४५० मू० २)

२५ पंचसंग्रह—माधुरसघके आचार्य श्रीअमितगतिसूरिकृत । इसमें गोम्मर-सारका सम्पूर्ण निपय सस्कृतमें श्लोकवद्ध लिखा गया है । प्राकृत नहीं जाननेवालोंके लिए वहुत उपयोगी है । पृष्ठसस्या २४० । मूल्य ॥।/)

२६ काटीसंहिता—प्रन्थराज पंचाध्यायीके कर्ता महान् पण्डित राजमलजी-कृत श्रावकाचारका अपूर्व प्रन्थ । पृष्ठसंख्या १३२ । मूल्य ॥) ्र २७ पुरुदेवच्चस्पू—महापण्डित आशाधरके शिष्य कविवर्य अर्ददासकृत चम्पू ग्रन्थ । पं० जिनदासशास्त्रीकृत टिप्पणसहित । पृष्ठसंख्या २१२ । मू० ॥)

२८ जैन-शिलालेखसंग्रह—अवणवेल्गोल (जैनवदी) के तमाम शिला-रुखोंका अपूर्व सग्रह, जो ४२८ पृष्ठोंमें समाया हुआ है। इसका सम्पादन अमरा-वतीके किंग एडवर्ड कालेजके प्रोफेसर वाबू हीरालालजी जैन, एम्० ए० एल० एल० वी० ने किया है। प्रत्येक लेखका साराश हिन्दोंमें दे दिया गया है। भूमिका १६२ पृष्ठकी है जो वहुत ही विद्वत्तापूर्ण और कामकी है। सम्पूर्ण प्रन्थ ६०० पृष्ठोंसे कपरका है। मूल्य २॥)

२९-३०-३१ पद्मचरित--(पद्मपुराण) आचार्य रिविषेणकृत विशाल कथा-प्रन्य। यह तीन खण्डोंमें समाप्त होगा। पहला खण्ड प्रकाशित हो चुका है। मूल्य प्रत्येक खण्डका १॥)

सूचना-आगे अनेक वडे वडे और महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंके छपानेका प्रवन्ध हो रहा है।

नोट-यह श्रन्थमाला स्वर्गीय दानवीर सेठ मणिकचन्द हीराचन्दजी जे० पी० के स्मरणार्थ निकाली गई है। इसके फण्डमें लगभग १२-१३ हजार रुपयेका चन्दा हुआ था जो कि प्राय खर्च हो चुका है। इसकी सहायता करना प्रत्येक जैनी माईका कर्तव्य है। जो सज्जन यों सहायता न कर सकें उन्हें इसके प्रकाशित हुए प्रन्थ ही खरीद कर अपने घर और मंदिरमें रखना चाहिए। यह भी एक तरहकी सहायता ही है। हमारे प्राचीन आचार्यों वनाये हुए हजारों श्रन्थ भहारोंमें पढ़े पढ़े सह रहे हैं। यह प्रन्थमाला उन प्रन्थोंका उद्धार करके सबके लिए सुलभ कर देती है, इस लिये इसको सहायता पहुँचाना जिनवाणी माताका उद्धार करना और जैनधर्मकी प्रभावना करना है। जो महाशय एक प्रन्थके छपाने लायक या उससे भी आधा रुपया देते हैं, उनका फोट्स प्रन्थके भीतर लगवा दिया जाता है। नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार करना चाहिए।

नाथूराम प्रेमी, मंत्री, माणिकचन्द जैन-ग्रन्थमाला, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ।